हेजाबिन ब्रैंडबिकान



क्ष्म गरत हिनी साहित्य समिति हन्दी र

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

| 1999 (10-1111                                 | पुस्तका<br>कुल कांगड़ी<br>१५<br>१२ (42 | लय<br>विश्वविद्या<br>आगत नं0 | 22268<br>21268  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| दिनांक                                        | सदस्य<br>संख्या                        | दिनांक                       | सदस्य<br>संख्या |
|                                               |                                        |                              |                 |
|                                               |                                        |                              |                 |
|                                               |                                        |                              |                 |
| Stratige Stra                                 | \$14p                                  |                              | +-              |
| Exile tilit til til til til til til til til t | 114 8 8 8 8 1 K                        | i g                          |                 |

#### पुरतकालय

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या

आगत संख्या २८२७४

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड







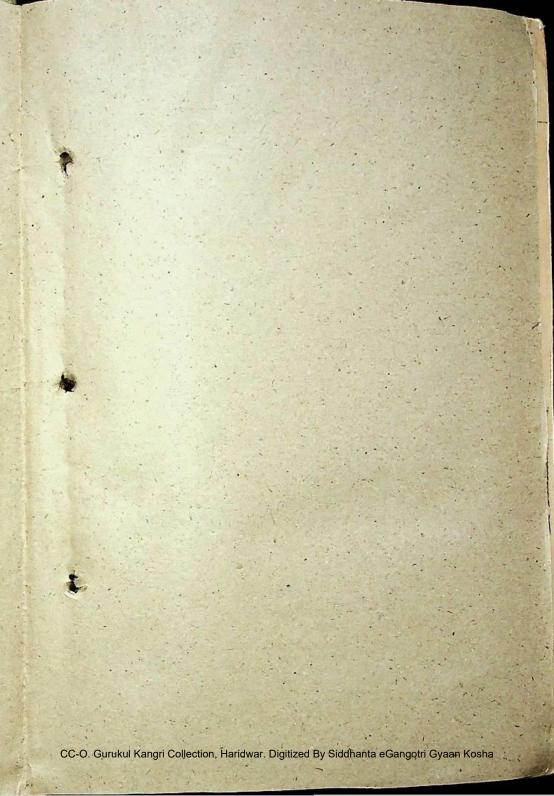



श्री॰ माननीय पं जय जन्द्र निया एद्रा 'की होल्कर हिन्दी-प्रनथमाला का २६वाँ पुष्प सेवा में साद ?- स प्रेम - समिति।



श्रीयुत लच्मीसहाय माथुर "विशारद"



श्री मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति

इन्दौर ( मध्य-भारत )

प्रथमावृत्ति १००० १६२८ रशामी (मूल्य २॥)
फन्ट() (म्रिजिल्द का ३)

प्रकाशक— श्री मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति इन्दौर ।



गुदक— सत्यवत शर्मा सान्ति प्रेस, शीतलागली, मागरा।



#### बंजामिन फ़्रेंकलिन



जैनधमीदवाकर, क्या , श्रीमान् सेठ लालचंद्रजी साहव सेठी, वाणिज्यभूषण, झालरापाटन (राजपूताना)

Lakshmi Art Bombay 8 CC-O. Gurukul'Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



#### समर्पण

जैन जाति के उज्ज्वल रत्न, विद्याप्रेमी श्रीर साहित्यानुरागी,

सुप्रसिद्ध सेठ विनोदीरामजी वालचन्दजी की फर्म के मालिक जैनधर्मीदिवाकर

श्रीमान् सेठ लालचन्द् जी साहब सेठी

मालरापाटन (राजपूताना) की सेवा में:-

महानुभाव,

श्रीमान् के प्रेम तथा कृपा का मैं चिरऋणी हूँ। रूपया वापिस दिया जा सकता है, किन्तु, सहानुभूति के दो शब्द वह ऋण है, जिसे चुकाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। ध्यान है, और स्मरण है! वह दृश्य अब भी नेत्रों के सन्मुख आकर शरीर और मन में क्रान्ति उत्पन्न कर देता है! किसी समय अनिवार्य आपत्तियों की घनघोर घटा से आच्छादित इस अिक्चन के भाग्याकाश को श्रीमान् की हार्दिक सहानुभूति ने ही आलोकमय बनाया था। जिसका बदला इस रूप में दिया जा रहा है! वह चित्र कहाँ और यह कहाँ! किन्तु, धृष्टता चमा हो! यह आपकी उस महती उदारता का बदला नहीं—केवल आभार प्रदर्शन और श्रीमान् के अनन्त उपकारों का स्मृति-चिह्न मात्र है।

उपकारभारावनत-

लदमीसहाय माथुर।







922



### त्रेमोपहार।

श्रीयुत

की सादर और सप्रेम भेट।



#### विषय-सूची

| सं          | o विषय                                              | वृष्ठ |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 8-          | —प्रथम प्रकरण्—वचपन                                 | 8     |
| 2-          | —दूसरा प्रकरण्—छापेखाने में शिष्य                   | १५    |
| 3-          | —तीसरा प्रकरण्—पतायन                                | 38    |
| 8-          | —चौथा प्रकरण्—फिलांडेल्फिया से लन्दन                | 80    |
| 4-          | —पांचवां प्रकरण्—लन्दन में                          | ६२    |
| Ę-          | ─छठा प्रकरण् — फिर फिलाडेल्फिया में                 | 68    |
| <b>9</b> -  | —सातवां प्रकरण्—जगटो मगडली                          | 64    |
| 6-          | —आठवां प्रकरण्—फ्रॅंकलिन और मेरिडिथ की दृकान        | १०१   |
| 9-          | —नवां प्रकरण्—विवाह तथा पुस्तकालय की स्थापना        | 228   |
| <b>१</b> 0- | -दसवां प्रकरण्-अधिपति और "ग़रीव रिचर्ड" का पश्चाङ्ग | 228   |
| 88-         | —ग्यारहवां प्रकरण्—स्वाध्यायः                       | 282   |
| <b>१</b> २- | -बारहवां प्रकरण-लोक हितैथी नागरिक                   | १६५   |
| <b>१३</b> - | —तेरहवां प्रकरण्—विजली सम्बन्धी खोज                 | १७६   |
| 88-         | —चौदहवां प्रकरण्—१०५० में की हुई सार्वजनिक सेवाएँ   | १८६   |
| 84-         | -पन्द्रहवां प्रकरण्-डाक विभाग का उचाधिकारी          | २०१   |
| <b>१६</b> - | —सोलहवां प्रकरण्—सात वर्ष का युद्ध                  | 208   |
| <b>?</b> •- | -सत्रहवां प्रकरण-सेनापित की हैसियत से रणकेत्र में   | २२५   |
| 16-         | -श्रठारहवां प्रकरण-पुराना भगड़ा बढ़ा                | २३४   |
| 19-         | -उन्नीसवां प्रकरण्-निमायक समिति का प्रतिनिधि        | 284   |

01.0 ( 3 )

| विषय                                                                                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|                                                                                                  | २७०        | 4 |
| २०—बीसवां प्रकरण्—दूसरीवार सन्दन में<br>२१—इक्सोसवां प्रकरण्—स्टाम्य ग्रीर ज़कात एक्ट के विरुद्ध |            |   |
| २१—इक्षीसवा प्रकरण—स्टान नार ग्री                                                                | <b>२८४</b> |   |
| ्र नंगलेगढ़ में रह कर की हुई देश सेवा                                                            | २९७        |   |
| २२ — बाइसवा प्रकरण — लन्दन में अभ्यास और एकान्त जीवन                                             | ३१७        |   |
| २४—वीबीसवां प्रकरण—हिचन्सन के पत्र                                                               | ३२९        |   |
| २४—चावासवा प्रकरण्—वापिस अमेरिका जाना                                                            |            |   |
| २६ — छडबीसवां प्रकरण — अमेरिका में राजकीय हलचल                                                   | ३६०        |   |
| २७—सत्ताईसवां प्रकरण्—फ्रांस के दरवार में एलची (राजदृत)                                          | ३८१        | 7 |
| २८—ऋट्टाईसवां प्रकरण्—फांस में सर्वाधिकारी रातद्त                                                | ४०३        |   |
| २९—उनत्तीसवां प्रकरण्-इंगलैगड ने संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता                                     |            |   |
| स्वीकार करली                                                                                     | ४४२        |   |
| ३०-तीसवां प्रकरण-अमेरिका को प्रस्थान                                                             | ४५३        |   |
| ३१—इकतीसवां प्रकरण् —पेन्सिल्वेनियां का प्रमुख                                                   | ४६८        |   |
| ३२ - बत्तीसवां प्रकरग् - अन्तिम दिन                                                              | 866        |   |
| ३३ - तेतीसवां प्रकरण-चरित्र मनन                                                                  | ५०६        | 2 |



2268

#### मूल लेखक की प्रस्तावना

0800

#### ( प्रथमावृत्ति )

बहुत प्रसिद्ध है। उसके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाएँ बड़ी मनोर जिक खौर शिक्षाप्रद हैं। उसके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाएँ बड़ी मनोर जिक खौर शिक्षाप्रद हैं। उसके जीवन-वृत्त से प्रत्येक व्यक्ति को खनुकरण करने योग्य खथवा शिक्षा लेने योग्य छुछ न छुछ बात खवश्य मिलती है। खाध्याय तथा निरन्तर उद्योग से मनुष्य कितनी उन्नति करके कैसे २ उपयोगी कार्य कर सकता है इसके उसके जीवन से अपूर्व उदाहरण मिलते हैं।

श्रंशेजी भाषा में फ्रेंकिलन के चरित्र पर बहुत कुछ लिखा गया है, जिनका मुख्य श्राधार उसका ख्यं लिखा हुआ श्रात्म-चरित्र ही है। अपनी ६५ वर्ष की श्रायुमें सन् १७७१ में जब वह इंग्लैंगड में अपने परमित्र सेन्ट एसपस के पादरी के पास रहता था उस समय अपने पुत्र न्यूजर्स के गवर्नर को लिखे हुए पत्र के रूप में उसने अपना जीवन-वृत्त लिखना श्रारम्भ किया था। वह श्रपने विवाह के समय का श्रर्थात् श्रपनी २६ वर्ष की श्रवस्था का वृत्तान्त लिख ही रहा था कि उसको लन्दन जाना पड़ा, उसके पश्चात् तेरह वर्ष तक निरन्तर आवश्यक कार्यों में लगे रहने से उसको आगे का हाल लिखने का अवसर प्राप्त न हो सका। सन् १००४ ई० में कतिपय मित्रों के आप्रह से उसने पुनः अपने चरित्र को आगे लिखना प्रारम्भ किया और यथावकाश धीरे धीरै ५१ वर्ष की अवस्था तक लिख डाला। इससे आगे का ताजा हाल लिखना उसने उचित न सममा।

आत्मचरित्र की १ प्रति उसने अपने मित्र एम० सी० विलर्ड को भेजी थी। फ्रेंकलिन की मृत्यु के २-१ वर्ष प्रश्चात् उसके उक्त मित्रने उसका फूँच भाषा में अनुवाद कराके प्रकाशित करवाया। इस फूँच भाषान्तर के आधार पर उसका चरित्र फिर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और लन्दन में प्रकाशित हुआ। यह बात सन् १७९३ ई० की है। इसी रूप में उसका बीस वर्ष तक इंग्लैंगड तथा श्रमेरिका में खब प्रचार होगया। उसका श्रपना लिखा हुआ आत्मचरित्र ऐसी सरल और सादी भाषा में लिखा हुआ है कि प्रत्येक की समम में आ जाता है। शैली इतनी उत्तम है कि पाठक का जी कभी नहीं उकताता। उसकी सार्वजनिक सेवाओं का वर्णन प्रारम्भ होने पर फ्रॅंकलिन अपनी लेखनी को रोक लेता है। जहाँ से आत्मचरित्र बंद होता है उससे आगे का वृत्तान्त डाक्टर जरेंड् स्पार्क्स, जेम्स पार्टन तथा श्रान्यान्य लेखकों ने फ्रेंकलिन के लेख, उसके समकालीन समाचार पत्र एवम् उस समय के अन्य महान् पुरुषों के चरित्रों में से लेकर पूरा किया है।

इस पुस्तक को लिखने में मुख्य आधार डाक्टर जरेड स्पार्क्स तथा जेम्स पार्टन की पुस्तकों से ही लिया गया है। जरेड स्पार्क्स की पुस्तक में फूरें कलिन का आत्म-चरित्र दिया गया है और उससे आगो का भाग उसी शैली पर लिखा गया है। जेम्स पार्टन के लिखे हुए चरित्र के दो भाग हैं जिनमें फ्रेंकलिन का चरित्र और उसके समय की प्रायः सभी घटनाओं का समावेश है। इन दोनों भागों में से मुख्य २ बातें लेकर संचित्र रूप में प्रस्तुत पुस्तक लिखी गई है।

फ्रेंकित जैसे अनुकरण करने और शिक्षा लेने योग्य महान् पुरुष के चरित्र को पाठक पढ़कर भली प्रकार समम सकें इस हेतु से भाषा यथा सम्भव सरल रक्खी गई है तथा कोई आवश्यक बात रह न जाय इसको ध्यान में रख कर पुस्तक का आकार जहां तक बन पड़ा छोटा ही रक्खा गया है।

बड़ौदा २८ सितम्बर १८९४ } गोविन्द भाई हाथीभाई देसाई

#### द्वितीयावृत्ति

यह पुश्तक बम्बई प्रान्त के डायेरक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स तथा बड़ौदा राज्य के विद्याधिकारी महोद्य ने इनाम में देने तथा लाइब्रेरियों में रखी जाने को खीकुत की और

#### [ घ ]

गुजराती शिवित समाज ने भी इसका अच्छा आदर किया, इसी से इसके दूसरे संस्करण का अवसर आया है। इस बार प्रथमावृत्ति की भूलों का सुधार कर दिया गया है और यत्र तत्र आवश्यक अंश बढ़ा दिया गया है।

विसनगर १ मार्च सन् १९०० ई०

गो० हा० देसाई।



# अनुवादक के दो शब्द

इसमें सन्देह नहीं कि 'दो शब्दों' की आड़ में अपने वक्तव्य को विस्तृत रूप देकर में पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करने जा रहा हूँ। उसका यद्यपि मुक्त से ही व्यक्तिगत सम्बन्ध है किंतु, अनेकांश में प्रस्तुत पुस्तक पर भी उसका कुछ ऐसा प्रकाश पड़ता है जिसके लोभ को मैं संवरण नहीं कर सकता। इसी से उचितानुचित का विचार त्याग कर अपने मनोगत भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। आशा है, सुविज्ञ पाठक महानुभाव इसके लिये मुक्ते अपने उदार अन्त:करणसे चमा प्रदान करने की कृपा करेंगे। लगभग १५ वर्ष पूर्व की बात है, जिन दिनों इस गाहरूथ

लगभग १५ वर्ष पूर्व की बात है, जिन दिना इस गहिस्थ्य चिन्ता युक्त जीवन ने पित्र विद्यार्थी-जीवन का जामा पहन रक्ता था। जिसमें न कभी सांसारिक-चिताएँ सताती थीं और न किसी प्रकार का दुःख और अशान्ति ही पास फटकती थी। अपने क्षुद्र-साधनों के बल पर एक अकिञ्चन की बलवती आशाएँ जीवन-संग्राम में विजय प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डाल रही थीं। वृद्ध जनों के शुभाशीर्वाद और पूज्य गुरु जनों की महती कुपा से साहित्यानुराग का अंकुर उद्भूत होकर यथासमय विकसित हुआ। उसी विकास काल की उमझ में 'मातृभाषा' तथा 'वीर बाला' नामक पुस्तिकाओं का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि भावी समय के गर्भ में अनेक शुभ-भावनाएँ और, सदिच्छाएँ निहित थीं और निकट-भविष्य में उनके सफल हो जाने की पूर्ण आशा तथा अभिलाषा थी। किंतु, विश्वेश्वर की गति-विधि में भी किसी का वश चल सकता है ? हृदय का सारा उत्साह सहसा बिलीन हो गया। एक के प्रधात दूसरी आपत्ति का आक्रमण प्रारम्भ हुआ जो उत्तरोत्तर चलता गया और उसी ने आगे चल कर बड़ा

भीषण तथा व्यापक रूप धारण कर लिया। फिर क्या था ? सुख और आनन्द के स्थान पर दुःख और अशान्ति ने अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया। सब से प्रथम उसकी बलि-वेदी पर अपनी सहचरी और उसके होनहार शिशु को अपित कर देना पड़ा। बात यहीं तक हुई हो सो नहीं इसके पश्चात् अब तक भी कौदुन्त्रिक-आपत्तियों का चक्र बराबर चलता रहा।

यह मैं भली प्रकार जानता हूँ कि संसार में जन्म धारण करने वाले प्राणिमात्र का जीवन आपत्ति-रहित नहीं है। किंतु, जिसका जीवन आरम्भ से ही निर्दोंष, आमोद प्रमोद में बीता हो, सुयोग्य माता पिता की छत्र छाया में जिसका बाल्य काल निर्वित्र व्यतीत हुआ हो, और दुख तथा आपत्ति किसे कहते हैं? इसको जो जानता तक न हो, उसका जीवन इस प्रकार एकाकी देवी-आपदाओं से आच्छादित हो जाय उस हृदय की क्या अवस्था होती है इसकी मुक्त भोगी सज्जनों के सन्मुख कुछ विशेष विवेचना करना व्यर्थ है। और सब बातें मैंने सहन कीं, और कर रहा हूँ। लेकिन, इस आपत्ति-काल में जो अमृत्य समय व्यर्थ चला गया उसी का सब से अधिक पश्चात्ताप है।

साहित्य-सेवा का विषय बड़ा टेढ़ा होने के कारण एक खास अर्थ रखता है, इससे में अनिमज्ञ नहीं हूँ। किंतु, प्रवाह ही कुछ ऐसा चला है कि हम जैसे ज्ञान और अनुभव शून्य व्यक्ति भी लेखक तथा अनुवादक बनने का दम भरने लगे हैं। जो हो, इस अनिधकार चेष्टा के मूल कारण पर जब में सिंहाबलोकन करता हूँ तो अपनी किनष्ट सहोद्रा स्वर्गीया श्रीमती नन्दकुमारी-देवी का अनायास ही स्मरण हो आता है। हो अच्छों की प्राप्ति का श्रेय तो अपने अभिभावकों और पूज्य गुरु जनों को है ही, किंतु, उसकी सफलता में जो कारणीभूत हुई उसका भी अधिकांश श्रेय अपनी परम दुलारी उस देवी को ही है। मेरे प्रति इसके सुकोमल मन-सदन में कैसा स्तेह श्रीर भातृ प्रेम था उसका श्राज भी जब मुक्ते स्मरण आता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानों हृदय विदीर्ण होने का उपक्रम कर रहा है। विद्यार्थी-जीवन में वह मेरी श्रावश्यकतात्रों का कितना ध्यान रखती थी, प्रातःकाल से शयन पर्यन्त वह किस प्रकार मेरी दिन-चर्या को यथाविधि निबाहती थी, कितनी लजा, कितना सङ्घोच और कितना भय रखती थी. अपना अधिकांश समय मेरे सुप्रबन्ध में लगा कर भी कितनी तत्परता से वह अन्यान्य गृह कार्यों को चलाती थी और किस प्रकार अपने पाठ्यप्रनथों को अल्प समय में ही तयार करके अपनी कत्ता में सर्व प्रथम रहती थी और घर वालों की, कुटुम्बियों की. पड़ोसियों की तथा अध्यापिकाओं की प्रीतिभाजन बनी हुई थी-ये सब बातें त्राज भी कम से कम इस परिवार का मार्ग-प्रदर्शन तो अवश्य ही करती हैं। ससुराल में पहुंच कर उसने किस प्रकार श्रपनी कार्य-दत्तता से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया था तथा किस अनुराग और सची लगन से उसने अपने कर्त्तव्य का पालन किया ये सब बातें कुछ पुरानी होजाने पर भी ताजा हैं और हृदय पर एक खास प्रभाव डालती हैं। हाँ तो, बात कुछ बढ़ गई।

बहिन के विद्यार्थी जीवन की बात है, जब मैं फाइनल पास कर के हिन्दी-साहित्य की प्रथमा परी ज्ञा की तयारी कर रहा था श्रीर वह अपर प्राइमरी कज्ञा में शिज्ञा पा रही थी। अपने पाठ्य प्रन्थ में उसने "हास्य के दुष्परिणाम" पर मुक्ते एक लेख दिखाया और यथावकाश उसे पद्य-रूप देने को कहा, उसकी यह प्ररेणा कुछ काव्य-प्रन्थों को पढ़ने से हुई थी। अद्भय बाबू मैथिलीशरण जी गुप्त का "जयद्रथ-वध" और "भारत भारती" उसके सब से प्रिय प्रन्थ थे। गत वर्ष जब उसको बड़े जोर का अपस्मार और अद्धीङ (Hysteria and Paralysis) होगया था तो

इसने कई बार मुक्तसे 'जयद्रथ वध' मुनने की इच्छा प्रकट की। मेरे पास की प्रति एक मित्र पढ़ने को ले गये थे और उसके उपचारादि से इतना अवकाश मिलता नहीं था कि में उसे उनके पास से ले आता। अतः जब २ वह मुक्त से कहती, में उसर में 'बहिन, आज अवश्य ले आऊंगा' कह देता । किन्तु, ऐसी भाग दौड़ रही कि वह बराबर कहती २ असमय में ही स्वर्गिधाम को सिधार गई लेकिन, मेरा 'आज' पूरा न हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'जयद्रथ वध' मेरे भी परम आदर और प्रेम का प्रन्थ है। यदा कदा में उसकी पद्यावलों को गुनगुनाने लगता हूं तो बहिन की स्मृति हृदय पर आकर अधुक्तप में प्रवाहित होने लगती है। अस्तु ।

'हास्य के दुष्परिणाम' पर मैंने कुछ तुकबन्दी की भी थीं शिक्षित किन्तु, सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध साहित्य-सेवी श्रीमान पं० लज्जाराम जी मेहता (बूंदी) ने परामर्श दिया कि केवल हास्य की घटना को ही लक्ष्य न करके आप राणा रायमल जी के चरित्र को लेकर यदि कोई रचना करें तो वह अधिक उत्कृष्ट और उपयोगी हो क्यों कि वीर-रस के साहित्य में उनके कृत्यों का एक खास स्थान है, यह कार्य्य अवकाश से ही हो सकता था और यहां उद्र-पूजा के लिये उस समय से ही पराधीनता का तीक्क गले में डाला जा चुका था ऐसी दशा में वह कार्य्य होता कैसे ?

इस जीवन चरित्र का अनुवाद-कार्य सन् १९२४ में प्रारम्भ हो चुका था किन्तु, कई अनिवार्य्य कारणों के आजाने से काय बड़ी मन्द गित से हुआ। आरम्भिक अंश परमादरणोय श्रीमान् सेठ लालचन्द जी साहब सेठी महोदय के साथ मस्री-शैल की यात्रा में लिखा गया था और अवशिष्टांश में से अधिकांश बहिन की रोग- श्रुप्या के निकट बैठ कर। बहिन के प्रश्न करने पर कि:—'भरुया, 'हास्य का दुष्परिणाम' कब लिखोंगे ?' में उत्तर देता कि—बहिन,

<sup>\*</sup> जो असावधानी से दीमक के उदर पोषण की सामग्री वन गई।

फ्रेंकिलन को समाप्त कर के। किंतु, दुर्भाग्य से इसका कार्य अपूर्ण ही रहा कि उसका देहान्त हो गया और बीच में ही— 'आदर्श सुनि' का कार्य हाथ में ले लिया जिसे उसके प्रकाशक महाशय की आतुरता के कारण पहिले समाप्त कर देना पड़ा। श्रीमान् सेठ लालचन्द जी साहव सेठी तथा मध्य भारत हिन्दी-साहित्य-समिति इन्दीर के मंत्री श्रीमान् डाक्टर सरयू प्रसाद जी महोदय की कृपा से बहिन का देहान्त होते ही इस के प्रकाशित होनेका अवसर आया। में उपयुक्त उभय सज्जनों का कृतज्ञ हूं जिनकी कृपा से यह पुस्तक आज हिन्दी-संसार को भेट की जा रही है।

फ्रेंकिलन का जीवन एक महत्त्व का जीवन है। वह बड़े दीन कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ था। किंतु बढ़ते २ यहाँ तक बढ़ा और ऐसे उच्च पदों पर पहुँच गया जहां राजकुल वालों को छोड़ कर दूसरों का पहुँचना असम्भव है। वह देश-सेवक के साथ ही साथ अपने देश का शासक भी हो गया है। किंतु, उच्च पद पाने का न तो कभी उसे अभिमान हुआ और न इस के लिये वह किसी का ऋणी ही था। वह यहाँ तक स्वतंत्र भाव वाला था कि यदि किसी की सहायता की अपेन्ना के लिये उसे अपनी आत्मा को दबाना पड़े तो वह अपनी हानि स्वीकार कर लेता था किंतु, किसी से कभी कोई याचना नहीं करता था।

उसकी बुद्धि बड़ी तीन्न थी। वह आजन्म विद्यादेवी का उपासक रहा। उसने केवल अपने ही परिश्रम और पराक्रम से असाधारण योग्यता प्राप्त की। उसके आदि अन्त की दशा का मिलान करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्योग और सच्ची लगन से दिरद्री मनुष्य भी धनाह्य हो सकता है।

वह जैसा विद्वान था, वैसा ही स्वदेश-हितैषी भी था। इसी कारण उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि राज सम्बन्धी काय्यों में उसकी सम्मति ली जाने लगी और बड़ी से बड़ी सभात्रों में उस को कुरसी मिलने लगी। इतिहास हमें बताता है कि संसार की उन्नति के मुख्य क्यांधार अधिकतर मोंपिड़ियों में जन्म लेने वाले वे ही पुरुष हुए हैं जिनका लालन पालन दरिद्रता की गोद में हुन्ना हो। भविष्य में भी जब तक उन्नति और सुधार संसार के इष्ट विषय हैं तब तक राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति को उत्पन्न करने का श्रेय उन्हीं अनाथ और दीन मोपिड़ियों को रहेगा। प्रकृति ने धनवानों को धन देकर उन के आन्तरिक गुण और विकास को छीन लिया है। इसके विपरीत गरीबों के आन्तरिक गुण एवम् विकास इतने बहुमूल्य हैं जिन पर सहस्रावधि धनवानों का अनन्त धन कुर्वान किया जाय तो भी थोडा है!

एक मोम बनी बनाने वाले साधारण मनुष्य का पुत्र अपने अध्यवसाय से आशातीत उन्नित और अपूर्व सम्मान प्राप्त करता है! जिसको एक वार दुर्भाग्य से भर पेट रोटी पाने में भी किताई का सामना करना पड़ता है, मार्ग-व्यय के लिये जिसे किसी समय अपने वस्त्र और पुस्तकें तक बेच डालने का प्रसंग आ जाताहै वह ही दीन एवम् साधनहीन व्यक्ति अपने उद्योग और पुरुषार्थ से जीवन-संप्राम में युगान्तर उपस्थित कर देता है और मरते समय १॥ लाख से अधिक की सम्पत्ति छोड़ जाता है! अपने पराधीन, निर्धन और कला कौशल हीन देश की उन्नित के लिये अपने सांसारिक सुखों और बड़े से बड़े प्रलोभनों पर ठोकर मार कर वह अविश्वान्त परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करके सफलता प्राप्त करता है और देश की भावी सन्तित का मार्ग प्रशस्त कर जाता है! फिर एक सुदृढ़ स्थान पर परिमार्जित चेत्र में दूरदर्शिता पूर्वक लगाये हुए पौधे से समय पाकर कैसे सुफल उत्पन्न होते हैं इसका उदाहरण आज की अमेरिका है!

हमारे देश में आदशों की कभी नहीं है। क्या धार्मिक और क्या राजनैतिक, क्या साहित्यिक और क्या कला-कौशल, प्रत्येक क्तेत्र में यहाँ एक से एक बढ़ कर महापुरुष हो गये हैं, इसी से भारतवर्ष विश्व शिरोमिण अथवा संसार की सभ्यता का आदि स्थान कहा जाता है। किन्तु, फिर भी हमारी मातृभाषा में ऐसे जीवन चरित्रों की बड़ी आवश्यकता है जिनको पढ़ कर हमारे नवयुवक आत्मोन्नति और स्वदेश-सेवा का पाठ सीखें।

जो महापुरुष हमारे सन्मुख आत्मोन्नति, खतन्त्र विचार, खाभिमान और देश-सेवा का आदर्श रखता हो, वह चाहे देशी हो या विदेशी-हमारे लिये आदरणीय और अनुकरणीय है। फूँ क-लिन के चरित्र को गुजराती भाषा में पढ़ते समय मेरे हृदय में ऐसी ही भावनाओं का उदय हुआ था जिनसे प्रेरित होकर मैंने इसे हिन्दी-रूप दिया है। यदि यह कार्य कुछ भी उपयोगी समभा गया—जिसकी अपनी अयोग्यता के विचार से मुक्ते बहुत थोड़ी सम्भावना है—तो मैं शीघ्र ही सुप्रसिद्ध दार्शनिक फ्रांसिस-बेकन का चरित्र भी उपस्थित करने का प्रयक्ष करूँगा।

प्रस्तुत पुस्तक परम श्रद्धास्पद पूज्य किवतर काञ्यालङ्कार श्रीमान् पं० गिरिधर शर्मा जी नवरत्न महोदय के चुनाव में से एक है, जिनके हिन्दी-श्रनुवाद के लिये श्रापने मुक्त से कई बार प्रेरणा की है। श्रापका इस श्रिकिश्चन पर बड़ा वात्सल्य-भाव है, इस नाते, यहाँ कुछ विशेष वक्तत्र्य श्रनुचित प्रतीत होता है।

गुजराती साहित्य में अहमदाबाद की गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी बड़ा उपयोगी कार्य कर रही है । इस पुस्तक के हिन्दी-अनुवाद की आज्ञा प्रदान कर देने के लिये में सोसाइटी का और साथ ही मूल गुजराती लेखक श्रीयुत गोविन्दमाई हाथीभाई देसाई का आभारी हूँ । इसके अनुवाद आदि कार्यों में मित्रवर श्रीयुत पं० विष्णुदास जी त्रिपाठी 'विशारद' तथा बाबू देवीसहाय जी माथुर 'साहित्य-भूषण' से जो सहायता मिली उसे भी में नहीं भूल सकता।

सुप्रसिद्ध विद्या व्यसनी और साहित्यानुरागी भालावाड़ नरेश श्री मन्महाराजाधिराज महाराजराणा सर श्री भवानीसिंह जी साहब बहादुर.के. सी. एस. आई. एम. आर. ए. एस., एम. आर. एस. ए. आदि के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करते हुए मुफे शब्दों का अभाव दिखाई देता है जिनके उदार आश्रय में इस सेवक ने शिचा प्राप्त की है और जिनका अन्न जल रोम रोम में ज्याप्त हो रहा है। जगदाधार से श्रीमान् की मङ्गल कामना करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि वह ऐसे परम उदार खामी का आश्रय सभी को प्रदान करे।

शान्ति प्रेस के सञ्चालकों ने इसकी छपाई में बड़ी तत्परता श्रीर सज्जनता दिखाई इसके लिये उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं।

प्रेस के दूर होने से प्रूफ सम्बन्धी जो अशुद्धियाँ रहनी चाहियें उनसे यह पुस्तक भी न बच पाई है । कहाँ कहीं तो बड़ी भूल रह गई है । मसौदे को मस्विदा, संस्थानों को संस्थान, उपनिवेश या राज्य, नियामक समिति को व्यवस्थापिका सभा, दीनबन्धु को गरीब-रिचर्ड आदि लिख दिया गया है। तथा कहीं २ व्यक्तियों और स्थानों के नामोचारण में भी भूलें रह गई हैं । इस प्रकार की भूलों का सुधार सम्भव न था क्योंकि वे छपनेमें आगई थीं । यदि दूसरे संस्करण का अवसर प्राप्त हुआ तो सब सुधार दी जायँगी । यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि अनुवाद में स्वतन्त्रता से भी काम लिया गया है और आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दिया गया है। फिर भी अनेक स्थानों पर विस्तार होगया है जिसको समझते हुए भी चरित्र नायक के जीवन से उनका एक विशेष सम्बन्ध होने के कारण उन्हें रहने दिया है। पृष्ठ १९८ में अबीया फूरेकिलन का मृत्यु संवत् ७५१२ के स्थान पर

नन्द-तिकुञ्ज भालरापाटन ( राजपूताना ) दीपावली १९८४ वि०

विनीत— लच्मीसहाय माथुर।

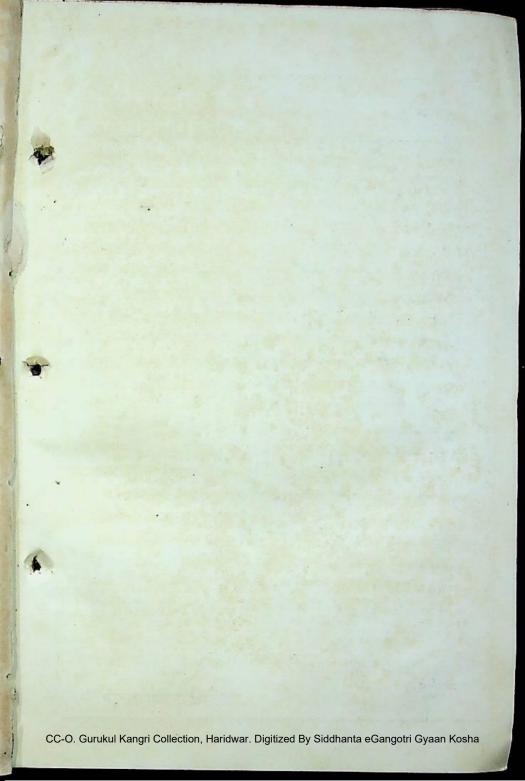



वेजामिन फ़्रेंकलिन

Lakshmi Art, Bomba 8 8 CC-O. Gurukul Kangri Corlection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## वेंजामिन फ़्रेंकलिन का

#### जीवन-चरित।

#### → अकरण पहिला भस्स

बचपन —सन् १७०६ से १७१८ ई०

फेंकिलिन का पिता जोशिया—उसका अमेरिका जा बसना—पहिली स्त्री की मृत्यु—पुनर्विवाह—पिटर फोल्जर—उसकी लड़की अबीया जोशिया की योग्यता—सन्तित—फेंकिलिन का जन्म—बड़े कुटुम्ब में जन्म होने के लाम—जोशिया का बात चीत करने का शीक़—बेंजामिन काका—उसका पत्र ब्यवहार—फेंकिलिन पर प्रभाव—महँगे मोल का खिलोना—पत्थर का घाट—फेंकिलिन पाठशाला में—दस वर्ष की आयु में पिता का रोज़गार—तैरने का शौक़—बेंजामिन काका का अमेरिका आना—फेंकिलिन का पढ़ने का शौक़—बेंजामिन काका का अमेरिका आना—फेंकिलिन का पढ़ने का शौक़—बचपन में पढ़ी हुई पुस्तकें—बाल्यावस्था में धर्म—बोस्टन से प्रेम।

जामिन फ्रेंकिलन का पिता जोशिया फ्रेंकिलन इझलैएड के नार्धम्प्टन परगने के 'एक्टन' गाँव में सन् १६५५ ई० में उत्पन्न हुआ था। वह रॅंगरेज का काम जानता था और ऑक्सफर्ड परगने के बेन्बरी गाँव में यही ज्यवसाय करता था। वहीं पर २१ वर्ष की आवस्था में उसका विवाह हुआ। उसके भाई बेश्जामिन का विवाह भी इसी गाँव में एक पाद्री की कन्या वेर के साथ हुआ था। दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा स्तेह था जो अन्त समय तक वना रहा।

इस समय इङ्गलैएड में द्वितीय चार्ल्स राजा राज्य करता था। उसके शासनकाल में राज धर्म से विमुख रहने वाले लोगों पर बड़ा अत्याचार होता था। फ्रोंकलिन का कुटुम्ब पहिले से ही श्रोटेस्टेंट क्ष धर्म का अनुयायी था। परन्तु, एक समय राज धर्म से पृथक् मत पर चलने वाले कुछ धर्माचाय्यों को नार्धम्प्टन परगने से निकाल दिया गया। उनके मत को जोशिया और फ़ें किलन के काका ने अंगीकार कर लिया, और वे मरते समय तक इसी मत के अनुयायी रहे। राज नियम के अनुसार इस मत के अनुयायियों को एक जगह इकट्ठा होने की मुमानियत थी। अगर किसी मौके पर उनकी मएडली इकट्री हो जाती तो उसको बलात्कार विखेर दी जाती, और उनको तरह तरह की अनेक तक-लीकें दी जातीं। इससे तंग आकर कुछ साहसी लोगों ने इझलैएड छोड़ कर अमेरिका जाने का निश्चय किया। क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करना चाहते थे। उन्हीं में फ्रेंकलिन का पिता भी था। लगभग सन् १६८२ ईस्वीमें वह अपनी स्त्री और तीन पत्रों के साथ अमेरिका को चल दिया।

जोशिया फ्रेंकलिन बोस्टन नगर में जाकर बस गया। उस समय इस शहर को स्थापित हुए ५६ वर्ष हुए थे और उसकी श्राबादी ६-७ हजार से अधिक न थी। ऐसी छोटी वस्ती में

प्रोटेस्टेंट—यह ईसाई धर्म के एक सम्प्रदाय का नाम है जिसको जर्मनी के प्रसिद्ध पादरी मार्टिन लुथर ने सन् १४२६ ई० में स्थापित किया था।

इतनी रॅगाई कहाँ जो इसके कुटुम्ब का निर्वाह हो सके; इसलिये जोशिया ने रँगने का घंघा छोड़ कर साबुन श्रौर मोमवत्ती का व्यवसाय शुरू कर दिया। इस में उसको अपने परिश्रम के अनु-सार अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे २ उसके पास कुछ पुँजी इकट्ठी होगई और साथ ही परिवार भी। थोड़े समय के बाद उस के चार पुत्र श्रौर हुए। सब से बड़ा जेम्स कुछ दिन के बाद जब सममदार होगया तो अपने माता थिता को वहीं छोड़ कर चुप-चाप किसी और देश में चला गया। कई वर्षों तक उसका पता न चला। इसके वाद जोशिया की स्त्री उसको ३५ वर्ष की उम्र में छः छोटे २ बचों के साथ छोड़ कर मर गई। उन बचों में जो सब से बड़ा था उसकी आयु केवल ११ वर्ष की थी। एक तो वह व्यवसायी आदमी था, और फिर स्त्री के मर जाने से छोटे २ वचों के पालन पोषण का काम भी उसी पर आ पड़ा। इस कारण उसने पुनर्विवाह कर लेने का निश्चय कर लिया। पिटर फोल्जर नाम के एक गृहस्थ की लड़की अबीया को उसने पसन्द किया श्रौर उसी के साथ उसका विवाह हो गया। पिटर फ़ोल्जर इक्न-लैएड से आकर बसे हुए लोगों में से एक प्रसिद्ध विद्वान् और धर्म-निष्ठ व्यक्ति था। अमेरिका की प्रचलित देशी भाषाओं में से कुछ का वह अच्छा ज्ञाता था। वचों को लिखना पढ़ना सिखाने में वह अपना बहुत समय लगाता था। पैमायश का काम भी उसे अच्छा याद था, ऋौर श्रपनी हद मुक़र्रिर करने वरौरा में लोगों को उससे बड़ी सहायता मिलती थी। इसकी लड़की अवीया २२ वर्ष की थी। ऐसे ऊँचे गृहस्य की पुत्री होते हुए भी उसने जोशिया जैसे साधारण व्यक्ति के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि वह देखने में सुनंदर, सुडौल, गुणी और मिलनसार आदमी था। उसके जैसे पकी उम्र में पहुँचे हुए छ: बचों के बाप और मोमबत्ती बनाने वाले क साथ विवाह

करने में श्रबीया ने कुछ श्रसमश्रस नहीं किया, इस बात से हो श्रगट होता है कि जोशिया में अवश्य ही कोई श्रसाधारण गुण श्रा । वह कुछ वित्रकारी जानता था । इसके श्रितिक उसको सारंगी बजाना श्रौर गाना भी श्राता था । उसका कर्रठ बड़ा मधुर था । सन्ध्या समय जब वह श्रपने काम पर से श्राता श्रौर सारंगी लेकर बैठता तो श्रपने हस्त-कौशल श्रौर कर्णिप्रय स्वर से श्रास पास के लोगों को श्रानन्दित कर देता । वह बड़ा जिज्ञासु श्रौर चंवल प्रकृति वाला था । बिद्धान श्रौर योग्य मनुष्यों को निमन्त्रित करके उन्हें श्रपने घर पर भोजन करा के उनको भाँति र की राग रागिनी सुनाने का उसको बड़ा शौक था । उसको सब लोग बड़ी श्रादर की दृष्टि से देखते थे; श्रौर न केवल पड़ोसी ही, किन्तु गाँव वाले भी समय २ पर उससे सलाह लिया करते थे । वह दिल का बड़ा भोला था । किन्तु श्रपने व्यवसाय को बड़े परिश्रम श्रौर एकाप्रवित्त से करता था । ऐसे व्यक्ति को श्रबीया सहर्ष श्रंगीकार कर ले इसमें श्राध्वर्य की कोई बात नहीं ।

श्रवीया से जोशिया के दस लड़के हुए। उनमें से श्राठवाँ श्रीर दोनों खियों के मिलाकर सत्रह लड़कों में पन्द्रहवाँ हमारा चिरत नायक वेंजामिन फ़ों किलन था। इसका जन्म सन् १७०६ ईस्त्री के जनवरी मास की छठी तारीख़ को रिववार के दिन हुआ था। उस समय उसका पिता मिल्क स्ट्रीट में रहता था। फ़ों क- लिन का जन्म हुआ उसी दिन उसका बाप उसको देवालय में लेग्या। श्रीर वहाँ के धम्मीचार्थ्य डाक्टर विलर्ड से उसको दीचा दिलाई। इङ्गलैंग्ड में रहने वाले उसके काका वेजामिन के नाम पर ही उसका नाम भी बेजामिन ही रक्ता गया। उस के पैदा होने के पश्चात् उस के पिता ने अपना घर बदला और हानोवर तथा सूनियन मोहल्ले के कौने पर लकड़ी के बने हुए सुव्यवस्थित

घर में रहने लगा। जीवन के श्रन्तिम समय में वह इसी घर में रहा श्रीर उसी में हमारे चित नायक का बाल्य—काल व्यतीत हुआ। बाल बच्चेदार श्रादमी के घर पालन-पोषण होने में एक बहुत बड़ा लाभ है। श्रीर वह यह कि उसको अपने घर में ही खूब खेलने-कूदने का श्रवसर मिलता है। इस कारण शहर या गाँव के श्रीर श्रीर गुणहीन या बदमाश लड़कों का संसर्ग न होने से चित्रगठन में बड़ी सहायता मिलती है। इस के श्रितिरक्त वह घर भर में श्रवेला ही सब का लाड़ला नहीं है बित्क उसके जैसे श्रीर भी हैं ऐसी धारणा सदा बनी रहने से उसका खार्थी श्रीर खुदगर्ज स्वभाव नहीं होने पाता। बेज्जामिन फ्रों किलक का जीवन भी इसी प्रकार सुसङ्गिठत हुआ था। भाई श्रीर बहिनें मिल कर वे बारह थे। उन के रहने का घर तो छोटा था, किन्तु खाने पीने श्रीर सोने की व्यवस्था साधारणतया ठीक थी। माता पिता में श्रथवा भाई बहिनों में कभी वैमनस्य नहीं होता था। सब बड़े प्रसन्न चित्त श्रीर परस्पर हेल मेल से रहा करते थे।

जोशिया फ्रेंकिलन भोजन करते समय हमेशा ज्ञान श्रौर विनोद की बातें किया करता था। इस से उसके बचों को बड़ा लाभ हुआ। भोजन में क्या २ वस्तु परसी गई है और वह स्वादिष्ठ है या नहीं इस श्रोर उनका लक्ष्य न रह कर अधिकतर जोशिया की बातों की श्रोर ही रहता था। श्रात्म चरित में बेजामिन फ्रेंकिलन ने एक जगह लिखा है:—"मेरे श्रागे भोजन की क्या २ सामग्री रक्वी गई है इस सम्बन्ध में मैं इतना श्रिधक बेखवर रहता था कि मैं भोजन करने के थोड़ी देर बाद ही यह भी नहीं बतला सकता था कि मैंने श्राज क्या खाया है? इससे मुक्ते एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि मुसाफिरी में मुक्ते इसके कारण कोई कठिनाई नहीं होती थी। मेरे साथी लोगों की

उत्तमोत्तम चीजों को खाने की चाट होने से उनको किसी प्रसङ्ग पर अच्छी खुराक न मिलती तो वे बड़े दुखी होते। किन्तु, मैं तो इसकी जरा भी परवाह नहीं करता।"

जोशिया का भाई वेश्वामिन जो इङ्गलैएड में था वह जोशिया की भाँति सुखी नहीं रहा। उस में अच्छे गुगा थे, और वह अपने रिश्तेदारों तथा स्नेहियों पर प्रेम भाव रखता था। किन्तु, उस पर एक के बाद एक अनेक विपत्तियाँ आई। उसकी खी और एक एक करके ९ 9त्र मर गये। व्यवसाय भी विगड़ चला। उसका स्वभाव बड़ा हँसमुख था। लिखने पढ़ने के साथ २ उसको गिएत करने का भी अच्छा अभ्यास था अपनी सहनशीलता से वह सब आफतों को भेलता और बरदाइत करता रहा। पुस्तकों और व्याख्यानों को संप्रह करने का भी उस को बड़ा शौक था। अपने भाई जोशिया के घर पुत्र जन्म हुआ है यह जान कर उसको बड़ा हर्ष हुआ। दोनों भाइयों में परस्पर पत्र-व्यवहार होता ही रहता था। जब फ़्रेंकलिन कुछ सममदार हुआ तो उसका चचा अपने भतीजे को पत्रों में प्रायः विनोद पूर्ण कविताएँ लिखा करता। उसकी शिचा का आरम्भ इन पत्रों से ही हुआ। उस समय उत्तरी अमेरिका में अंग्रेज और फ्रेंच लोगों में परस्पर युद्ध हो रहा था। वोस्टन में युद्ध के सैनिकों का आना जाना बना रहता था। और युद्ध सम्बन्धी कई नये २ कारखाने जारी होगये थे। अपने साथियों के साथ बेश्जामिन को खेलने कूदने और कल कारखानों में घूमने फिरने का खूब अवसर मिलता। और इस से उस को स्वभावतः बड़ा आनन्द होता था। किन्तु, जब उस के काका को यह खबर मिली कि वह लड़कों के साथ रह कर लड़ाई मगड़ा भी करने लगा है तो उसने उस से होने वाले बुरे परिग्णाम की सूचना के तौर पर कुछ किवता लिख कर भेजी। इस समय

क्रेंकिलिन ४।। वर्ष का था। त्राठ दिन के बाद उस के काका ने दूसरी किवता भेजी और उस में गुणवान तथा चरित्रवान बनने के लिये बालक बेन्जामिन को सरल एवम् साधारण भाषा में प्रभावोत्पादक उपदेश किया। इसी प्रकार वह कभी गद्य में और कभी पद्य में उसको पत्र द्वारा उपदेश करता रहता। काका की सुललित किवता देख कर बेंजामिन की इच्छा भी कुछ रचना करने की हुई। इस इच्छा से प्रेरित होकर उस ने सात वर्ष की आयु में अपने काका को एक छोटी सी किवता लिख भेजी। उसका यह पत्र-व्यवहार ९ वर्ष की उम्र होने तक चलता रहा। इससे बेंजामिन के बुद्धि-विकास में बड़ी सहायता मिली।

फ्रेंकलिन के बाल्यकाल की कुछ बातें जानने योग्य हैं। आत्म-चरित में वह कहता है:—"जब मैं सात वर्ष का था, तब एक त्यौहार के दिन मुक्ते अपने कुटुम्बियों ने बहुत से पैसे दिये। पैसे लेकर मैं सीधा एक खिलौने वाले की दूकान पर गया और एक सीटी की आवाज पर रीभ कर कुल पैसों में उसे खरीद लाया। सीटी को बजा २ कर मैं सारे घर में नाचता कूदता फिरने लगा । मेरे भाई बहनों को जब यह बात माळ्म हुई कि मैंने सीटी का क्या मूल्य दिया है तो उन्होंने मुक्तसे कहा कि तू इसका चौगुना मूल्य दे आया। इतने दामों में तो और भी कई अच्छे २ खिलौने आ सकते थे। यह कह कर वे तो मेरी वेवकूकी पर हँसते थे, त्रौर मैं पछता पछता कर रोता था। जितनी खुशी मुर्फो सीटी को पाकर हुई थी उससे अधिक दुःख फिजूलखर्ची का हुआ और उसी दिन से मैंने यह प्रतिज्ञा करली कि सीटी।की. तरह किसी चीज की भी बहुत ज़्यादा क़ीमत नहीं देनी चाहिये। बड़ा होने पर भी जब मैं कोई चीज खरीदता तो खब देख भाल कर जाँच कर लेता कि सीटी की तरह कहीं इसका भी तो ज्यादा मोल नहीं देना पड़ता है।"

एक बार बेश्जामिन अपनी मित्र मराडली के साथ बोस्टन शहरके पास एक तालाब में मछलियाँ पकड़ने लगा। उनके भागने कृदने और पानी कम रह जाने से किनारे पर दल दल और कीचड़ हो गया था; इसलिये उन्होंने सोचा कि यहाँ घाट बना दिया जाय तो अच्छा हो। उसके साथियों ने फ्रेंकिलन को यह बात सुभाई। पास ही एक नया मकान बन रहा था। वहाँ वहत से पत्थर पड़े हुए थे। जब शाम हुई ऋौर काम वन्द हो गया तो वह अपनी मित्र मएडली को लेकर वहाँ गया और सबने मिल कर धीरे २ सब पत्थर उठा कर तालाब के किनारे पर बिछा दिये। दूसरे दिन जो कारीगर आये तो पत्थरों को न पाकर बडे अचम्भे में हुए। पता लगा कर वे फ्रेंकिलन के वाप के पास गये। उसके बाप ने जब पूछा तो वह बोला, मैंने तो वे पत्थर सबके आराम के लिये तालाब के घाट पर लगा दिये हैं। इस पर उसके बाप ने कहा कि काम कैसा ही अच्छा क्यों न हो, परन्तु जब ईमानदारी से न किया जावे तो वह कुछ फायदे का नहीं माना जाता । फ़्रेंकलिन ने यह नसीहत भी याद रक्वी छौर फिर कोई काम ऐसा न किया जिस में किसी की हानि होती हो। बेजा-मिन फ्रेंकलिन ने इस तरह बचपन की भूल चूक से आगे के लिये कई ऐसे साधन निकाल लिये जिन से वह अपने जीवन को सुधार कर एक समय अमेरिका जैसे वृहत् खएड का एक महान पुरुष हो गया।

उन्हीं दिनों बड़े सबेरे एक आदमी कंधे पर कुल्हाड़ी रखे हुए आया और फ़ें किलन से बोला साहिबजादे, तुम्हारे बाप के पास कोई सान भी है ? हो तो बतलाओ, सुक्ते अपनी कुल्हाड़ी तेज करनी है। फ़ें किलन ने उससे कहा, हाँ है तो सही, पर नीचे पड़ी है। उस आदमी ने बड़े प्यार से फ़ें किलन के सर पर हाथ फेर

कर कहा:- "शावास साहिवजादे! तुम तो बहुत ही भले और सममदार साहिबजादे हो। क्या थोड़ा सा गर्म पानी ला दोंगे ? ठएडा मत लाना, क्योंकि जाड़े के दिन हैं।" फ्रोंकलिन बालक तो था ही, उसकी खुशामद की बातों में आकर इन्कार न कर सका श्रीर दौड़ा दौड़ा जाकर गर्म पानी कर लाया। फिर उस मनुष्य ने पूछा: - साहिबजादे ! तुम्हारी उम्र क्या है ? इस छोटी सी उम्र में तुम तो बड़े ही उदार त्र्यौर परोपकारी हो। फ्रेंकलिन त्र्यभी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का जवाब भी न दे सका था कि उसने चट दूसरी करमाइश यह श्रौर करदी कि साहिबजादे! जरा थोड़ी देर सान तो फरो। देखं, कैसा फर जानते हो १ फ्रेंक-लिन सान फेरने और वह अपनी कुल्हाड़ी उस पर घिसने लगा। परन्तु, कुल्हाड़ी बहुत मोटी थी इस लिये फ़्रेंकलिन को बहुत ज़ोर ज़ोर से सान चलानी पड़ी। इससे वह बेचारा भोला वालक थक कर चकनाचूर हो गया। स्कूल की घएटी भी बज गई परन्तु, वह इस गोरखधंधे में फँस कर स्कूल भी न गया । सान को खींचते २ उसके हाथों में छाले पड़ गये। जब कुरहाड़ी खूब तेज हो गई तो उस मुक्तखोरे खुशामदी ने फ्रेंकलिन को यह इनाम दिया कि—"पाजी लड़के! तुम स्कूल जाने से जी चुराते हो; अभी स्कूल जात्रों, नहीं तो पिटोंगे।" फ्रेंकलिन को जाड़े के दिनों में जोर जोर से सान खींचने का जितना कष्ट और दु:ख हुआ था उससे बहुत जियादा पाजी कहलाने से हुआ। परन्तु उससे उसने उम्र भर के लिये यह बात भी सीख ली कि जब कोई उससे खुशामद श्रौर लल्लोचप्पो की वातें करता तो वह कट भाँप लेता कि इस को भी अपनी कुल्हाड़ी पर धार रखानी है।

वेश्वामिन फ्रेंकिलन के पिता ने उसके और और भाइयों को पृथक २ धंधा सीखने में लगाया था किन्तु, उसको पढ़ने का

शौक है यह जान कर उन्होंने इसको आठ वर्ष की उम्र में वोस्टन की व्याकरण-शाला में पढ़ने को बिठा दिया। उसके पिता का विचार इसको पादरी बनाने का था। उसका काका भी यही चाहता था। पाठशाला में प्रविष्ठ हुए एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि फ्रेंकलिन अपनी कचा में सब से अव्वल हो गया। कुछ ही समय में वह ऊपर की कचा में चढ़ा दिया जाता; किंतु, इस के पिता ने यह सोचा कि इस पढ़ाई से मुम्ते विशेष प्रयोजन नहीं। इसकी अपेत्ता व्यवहारोपयोगी शित्ता से मेरे बच्चे को अधिक लाभ होगा। इस कारण उसने फ्रेंकिलन को उस पाठ-शाला से उठा कर जार्ज ब्राउनेल नाम के एक सुविख्यात गुरु की चटशाला में अन्तर जमाने और हिसाव किताव सिखाने को बिठा दिया।

अत्तर जमवाने और हिसाब सिखाने में जार्ज बाउनेल बड़े दुन्न थे। इस विषय में उन के समान योग्यता वाला आदमी उस समय वहाँ कोई नहीं था। किन्तु, उन के पास एक वर्ष तक रह कर भी फ्रेंकिलन को गिएत नहीं आई यह देख कर उस के पिता ने दस वर्ष की उम्र में उस को वहाँ से भी उठा लिया और अपने घरू धंधे में डाला। त्रारम्भ में उसको मोमवत्ती के घर बनाना, फार्म भरना, दूकान पर बैठना और घूम फिर कर माल बेचना यह काम सौंपा। किन्तु फ्रेंकलिन को यह पसन्द न था इस कारण वह इन कामों में ध्यान नहीं देता । उसको शिचा देने के लिये उसका पिता सोलोम का यह वचन बार २ सुनाया करता:-"त् किसी मनुष्य को अपने धंधे में उद्योगी देखता है ? ऐसा मनुष्य राजा के पास खड़ा रहता है। हल्के आदिमयों के पास नहीं ठह-रेगा।" ५० वर्ष के पश्चात् फ्रेंकलिन को राजा लोगों के साथ खड़ा रहने का ही नहीं बल्कि उन के साथ में भोजन करने तक का अवसर मिला। उस समय वह इस उपदेश को याद किया करता।

फ्रेंकलिन को पानी में तैरने और छोटी डोंगी में बैठ कर सैर करने का बड़ा शौक था। तैरने की कला वह बचपन से ही खूब सीख गया था। बड़ा होने पर तो वह उस में खूब निपुण होगया और उसने उसकी कई नई नई रीतियां निकाल लीं।

एक समय बेजामिन एक तालाव के किनारे पतंग उड़ा रहा था। जब पतंग खूब चढ़ गया तो उसने डोर का एक सिरा एक माड़ में बाँध दिया और तालाब में तैरने लगा। कुछ देर पानी में रह कर वह बाहर निकला और डोर का सिरा हाथ में लेकर फिर पानी में कूदा पड़ा। पानी पर पड़े रह कर पतंग के जोर से उसके सहारे तैरना भी उसे आगया। बिना कुछ जोर किये या हाथ पाँव हिलाये वह बराबर तैरने लगा। वह लिखता है कि:— "मैंने तैरने की इस नई क्रिया का फिर कभी प्रयोग नहीं किया। किन्तु, यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इस रीति से भी पानी पर तैरा जा सकता है।"

उसको तैरने की कला खूब आती थी और उधर पिता के धंधे में उसकी तिबयत नहीं लगी इस कारण उसने खलासी बनना चाहा। किन्तु, उसके बाप को यह बात पसंद न थी। इस कारण उसको इससे दुःख हुआ। इसी समय सन् १७१५ ई० में उसका काका भी अपने अवशिष्ट जीवन को वहीं विताने के अभिप्राय से अपने लड़के सेम्युअल और भाई जोशिया के पास इज़लैएड से अमेरिका आगया। अतः पिता और चचा के सम-भाने बुमाने और उपदेश करने से बेजामिन को अपना विचार बदलना पड़ा।

उसका काका अपने पासकी पुस्तकों और व्याख्यानों के संप्रह को साथ ले आया था। वह जो कुछ जानता था सो सब उसने वेश्वामिन को खूब सिखाया। चार वर्ष तक वह अपने भाई अर्थात् वेश्वामिन के पिता के घर ही रहा। इसके पश्चात् अपने लड़के सेम्युअल के पास रहने लगा। उसकी मृत्यु ७७ वर्ष की अवस्था में सन् १७२७ में हुई।

फ्रेंकिलन की वास्तविक शिचा उसके घर में ही हुई। उसके सचे गुरु उसके माता पिता श्रौर काका हो थे। लिखने पढ़ने का शौक उसको बचपन से ही था। उसके पास जितना भी रुपया पैसा आता उसको वह पुस्तकें खरीदने में ही व्यय करता। वह ऐसी ही पुस्तकों को पढ़ता था जिससे उपयोगी और स्थायी इ।न प्राप्त हो। वह जो कुछ पढ़ता, बड़े ध्यान और मनन से। इसीसे उसको पूरा लाभ पहुंचता था। बनियन की "पिलिशम्स प्रोथेस" नामक पुस्तक को उसने सब से पहिले देखा था। उस से उसका ज्ञान और अनुभव खूब बढ़ा। वह समय २ पर उस पुस्तंक की बहुत प्रशंसा किया करता था। इस पुस्तक को देख लेने पर उसकी इच्छा हुई कि जान बनियन के रचे हुए और २ प्रन्थों को भी देखें। उसने उन सब प्रन्थों को बड़े परिश्रम से इकट्रा किया। श्रौर जब उनको देख चुका तो उन्हें बेच कर उस मूल्य से उसने बर्टन का ऐतिहासिक संप्रह खरीदा। उसके पिता के छोटे से पुस्तकालय में विशेष कर धार्मिक पुस्तकों की ही प्रधा-नता थी। उनमें से फ्रेंकलिन ने ऋधिकांश को पढ़ डाला। "प्लुटार्क का जीवन चरित" फ्रेंकलिन का दूसरा आदरणीय प्रत्थ था। डीफो कृत "एसे त्रान प्रोजेक्टस्" त्रर्थात् "उपयोगी निबन्ध" नामक पुस्तक पढ़ने से भी उसको बड़ा लाभ पहुंचा। ८० वर्ष की आयु में सेम्युअल मेथर नामक एक गृहस्थ की फ्रेंकलिन ने लिखा था कि "जब मैं छोटा था तो "उपयोगी निवन्ध" नामक पुस्तक मुक्ते कहीं से मिल गई थी। मुक्ते ऐसा

माल्यम होता है कि यह तुम्हारे पिता 'काटन मेथर' की लिखी हुई है। मैंने इस पुस्तक को एक सज्जन से ली थी। उस समय स्मिक्त ऊपर के कई पृष्ठ फटे हुए थे। किन्तु, उसमें से जितना हिस्सा रहा था उसीके अध्ययन से मेरे विचार ऐसे सुधर गये थे कि जिससे मेरे जीवन पर एक अद्भुत प्रभाव पड़ा। आपके कथनानुसार परोकारी नहीं। किंतु, यदि मैं संसार का यत्कि जित उपकार करने वाला भी हुआ हूं तो उसका श्रेय इस पुस्तक के रचिता को है। जिनका में बड़ा आभारी हूं।"

फ्रेंकिलन को बचपन में उस के भाई बिहनों के साथ देवा-लयों में जाना पड़ता था। वहाँ जाकर वह मेयर-पादरी का उप-देश सुना करता था। फ्रेंकिलन का पिता जोशिया स्वयम् भी कहर धार्मिक था। किन्तु, अपने विचारों के अनुसार ही उसकी सन्तित भी धार्मिक कार्य्य करे ऐसा वह किसी से आग्रह नहीं करता था। प्रतिदिन भोजन करने से पहिले और बाद में वह बड़ी देर तक ईश-वन्दना किया करता था। बालक फ्रेंकिलन के विषय में एक बात यह भी कही जाती है कि एक समय जाड़े के दिनों में घर के भीतर बहुत सी सामग्री तैयार हुई देख कर उसने अपने पिता से कहा कि "बाबा! इतनी ही सामग्री पर इतनी लम्बी प्रार्थना कर डालोंगे तो फिर पीछे से बहुत समय

इस प्रकार फ्रेंकिलन ने अपना बाल्यकाल बोस्टन नगर में बड़े आनन्द में बिताया। बह जब तक जिया, तब तक बोस्टन पर उसका प्रेम बराबर बना रहा। ८२ वर्ष की अवस्था में बोस्टन शहर के सम्बन्ध में एक काग़ज पर कुछ लिखते हुए उसने यह लिखा था:—मेरे इस पवित्र जन्म स्थान और प्यारे नगर में बाल्य काल की भाँति जीवन बिताने में मुक्ते बड़ा आनन्द आता है। वहाँ के रीतिरिवाज, रहन सहन और बोलचाल आदि किसी भी बात को जब कहीं मैं देखता हूँ तो मुक्ते उसकी याद आने लगती है......



# प्रकरण दूसरा। छापेखाने में शिष्य सन् १७१= से १७२३

फ्रेंकलिन का भाई जॉन—पिता के धंधे को नापसन्द करना—पिता पुत्र का धंधा देखने को जाना—भाई जेम्स-छापेखाने का काम सीखना पसन्द करना—जेम्स का शिष्य—उस समय का बोस्टन—पुस्तक बेचने वाले के एजेन्ट द्वारा पढ़ने को पुस्तक लेना—मेथ्यु आडम्स—लावनी और गृज्लें लिखने का शौक़—फ्रेंकलिन का साथी जान को लिन्स—वाद विवाद—इवारत सुधारने के लिये परिश्रम—पाठशाला की पुस्तकों की पुनरावृत्ति—साकेटीज़ के बाद विवाद करने का ढंग—बोलने में नम्रता—न्यू इंग्लैण्ड कुरेण्ट—सामयिक पत्रों में फ्रेंकलिन का सब से पहिला लेख—न्यू इंग्लैण्ड कुरेण्ट पर आपत्ति—जेम्स को केद—युवक बेआमिन अधिपति—प्रेस की स्वतन्त्रता—न्यू इंग्लैण्ड कुरेण्ट का विस्तार।

080

वर्ष तक, अर्थात् जब तक बारह वर्ष का हुआ तब तक फ्रेंकिलन अपने पिता के काम धंधे में सहायता देता रहा। उसका एक बड़ा भाई जॉन फ्रेंकिलन उसी के अनुसार पिता के धंधे में छोटी उम्र से ही मदद दे रहा था परन्तु, अब वह विवाह कर के होड टापू में जा बसा था और वहाँ उस ने साबुन और मोमबत्ती बनाने का अपना एक स्वतन्त्र कारस्नाना

खोल दिया था। इस कारण फ्रेंकिलन के पिता को उस की ( अर्थात् फ्रेंकिलन की ) अधिक आवश्यकता होगई थी। फ्रेंक-लिन ने सोचा कि जिस धंधे में मेरी रुचि नहीं है मुक्ते अब उसी में लगना पड़ेगा इस कारण जब वह कुछ बेदिल सा माळ्म होने लगा तो उस के पिता ने उसको अपने इच्छानुसार घंधे में लगाना ठीक समभा। पिता पुत्र दोनों सुतार, खरादी, ठठेरे आदि के कारखानों को देखने जाते। फ्रेंकलिन की किस धंधे पर विशेष रुचि है इस बात को उसका पिता बड़ी युक्ति से देखा करता था ताकि पता लग जाने पर उसको उसी घंघे में लगावे। अंत में लड़ाई के हथियार बनाने का काम फ्रेंकलिन के लिये निश्चित हुआ। फ्रोंकलिन का चचेरा भाई ( अर्थात् उस के काका का लड़का ) लएडन से यह काम सीख आया था और उसने उसका बोस्टन नगर में एक कारखाना भी खोल रक्खा था। यह धंधा रुचिकर होता है या नहीं यह देखने को फ्रेंकलिन के पिता ने उस को अपने भाई के लड़के के कारखाने में भेजना शुरू किया। लेकिन, सेम्युत्रल चाहता था कि इसकी उसको कुछ फीस मिले। यह बात फ़ों कलिन के पिता को ठीक नहीं लगी इस कारण उस ने उसको फिर घर पर बुला लिया।

पहिले फ्रेंकलिन का बड़ा भाई जेम्स फ्रेंकलिन घर से भाग कर इझलैएड चला गया था। वहाँ से छापेखाने का काम सीख कर वह सन १७१७ में छापने का प्रेस तथा टाइप लेकर पीछे. बोस्टन में त्रागया त्रौर वहाँ उसने एक प्रेस खोल दिया। किन्तु, इस में उसको अच्छा लाभ होता नजर नहीं आया। इधर फ़्रेंक-लिन और उम के पिता भिन्न २ कारीगरों के धंधे देखने को जाया करते थे तो प्रेस खोलने का खयाल उन के दिल में नहीं आया था। या तो इस का यह कारण था कि वे जानते थे कि अपने

कुटुम्ब में एक आदमी इस काम को करता ही है या यह सोच कर कि जेम्स को प्रेस खोलने में कुछ लाभ नहीं हुआ तो अपने को कैसे होगा। जो हो, अब उनका ध्यान प्रेस खोलने की श्रोर भी गया। फ्रेंकलिन को पढ़ने का शौक़ तो था ही, उसके पिता ने भी सोचा कि कदाचित प्रेस के काम में इसकी यह रुचि बढ़ जाय। इसके भाई को प्रेस सम्बन्धी खूव जानकारी थी इस कारण फ्रेंकलिन के लिये यह एक उत्तम सुयोग था। अपने पिता का धंधा करने की अपेद्या यह काम अच्छा तो लगा किन्तु, फिर भी वह कुछ दिनों तक आनाकानी ही करता रहा। अन्त में वह समभ गया और उसने वही धंधा सीखना स्वीकार कर लिया। जिस समय फ्रेंकलिन को उसके भाई के पास शिष्य की भाँति रखा गया था उस समय उसकी आयु केवल १२ वर्ष की थी। शर्त यह हो चुकी थी कि २१ वर्ष का हो जाने तक फ़ें किलन को शिष्य की भाँति रहना और काम करना पड़ेगा। केवल अखीर साल में प्रति दिन काम पर आने की दशा में उसको दूसरे मजदूर के बराबर वेतन दिया जायगा। फ्रेंकिलन की बुद्धि तो प्रखर थी ही थोड़े ही समय में उसने प्रस सम्बन्धी अच्छा ज्ञान बढ़ा लिया और इस प्रकार वह अपने भाई के लिये बड़ा सहायक हो गया।

फ़ें किलन शिष्य की भाँति रहा उन दिनों में भी बोस्टन शहर इस समय की भाँति विद्या प्रचार और पुस्तकाभिरुचि के लिये प्रसिद्ध था। फ़ें किलन के उत्पन्न होने से २० वर्ष पहिले बोस्टन में केवल ५ पुस्तक-विक्रता थे वही अब बढ़ कर १० हो गये थे। वहाँ के निवासी अधिकतर पुस्तकें विलायत से मँगवाया करते थे और छोटे २ ट्रैक्ट, ज्याख्यान, धार्मिक निबन्ध आदि बोस्टन में भी छपवाये जाते थे। पुस्तक विक्रेताओं के

यहाँ धार्मिक पुस्तकों की विकी सब से अधिक होती थी। इङ्ग-लैएड में जो पुस्तक लोकप्रिय हो जाती उसके पढ़ने वाले अमे-रिका में भी बहुत हो जाते श्रौर इस कारण पुस्तक विक्रेता लोग इन पुस्तकों को अधिक संख्या में मँगवाया करते थे। फ्रेंकलिन को भी पढ़ने का शौक खब था। किन्तु, पुस्तकें खरीदने को पैसे नहीं थे। उसने पुस्तक विकेतात्रों के नौकरों से परिचय कर लिया इस कारण उनके द्वारा उसको अपनी इच्छानुसार सब प्रकार की पुस्तकें देखने की मिल जाती थीं। नौकर लोग मालिक से छिप कर उसको एक पुस्तक दे आते और जब वह पढ़ कर वापिस कर देता तो उसको ले जाकर यथास्थान रख देते। मालिक को खबर न हो, अथवा यह न जान पड़े कि यह पुस्तक कहीं बाहर गई थी इस कारण शाम को ली हुई पुस्तक रात में पढ़ कर उसको सुबह ही वापिस लौटा देनी पड़ती थी। आत्म-चिरित्र में फ्रेंकलिन कहता है:— "इस प्रकार ली हुई पुस्तक को पूरी पढ़ डालने के लिये मुझे कई बार रात भर अपने विस्तर पर बैठे बैठे ही बीत जाता था"।

संयोग से कुछ दिन के बाद मेथ्यु आडम्स नामक एक व्या-पारी प्रेस सम्बन्धी काम के लिये फ्रेंकलिन के भाई जेम्स के कारखाने में त्राने लगा। इसके पास पुस्तकों का त्राच्छा संग्रह था। फ्रेंकिलन का उससे परिचय हो जाने पर वह उसको अपना पुस्तकालय दिखाने के लिये अपने घर पर ले गया और उससे कहा कि आपको जो पुस्तक पढ़ने को चाहिये मेरे यहाँ से ले जाया करें। ऐसा हो जाने पर फ्रेंकलिन को पढ़ने का खूब सुयोग मिला। शुरू में उसने बहुत से काव्य-प्रन्थों को देखा। काव्य में तो उसकी रुचि पहिले हो ही चुकी थी जब उसका काका उसको अपने पत्र में विनोद पूर्ण काच्य लिख २ कर भेजा करता था।

यहाँ जब उसने काव्य का अच्छा अध्ययन कर लिया ती उसकी कविता करने की इच्छा और भी बलवती हो गई। उसने छछ कविता लिखना आरम्भ किया और इधर उसके भाई ने भी यह सोच कर कि उसको कविता लिखने पर कुछ मिल जाया करेगा अपनी छोर से भी और उत्तेजना दी। उन दिनों में सर्व साधा-रण में गाई जाने वाली लावनियों को लोग बहुत पसन्द करते थे और उनकी खपत भी अच्छी होती थी। खनी को फाँसी, लुटेरों की बदमाशी, भयङ्कर अपराध आदि विषयों पर लाव-नियों की रचना होती और उनको लोग नगर में घूम फिर कर बेचते। अपनी इच्छा और भाई की उत्तेजना से फ्रेंकलिन ने भी ऐसे ही कुछ विषय चुन कर उन पर कविता लिखने को क़लम उठाई। उसने दो गीतों की रचना की। एक का नाम "दी लाइट हाउस ट्रेजेडी" था और उसमें केप्टिन वर्धीलेक नामक एक मनुष्य तथा उसकी दो लड़िकयों के डूब मरने के सम्बन्ध में करुणारस पूर्ण वर्णन था। दूसरा गीत-"व्लेक वियर्ड" नाम के एक विख्यात छुटेरे को पकड़ने के सम्बन्ध में था। फ्रेंकलिन स्वयम कहता है कि—"मेरी ये दोनों रचनाएँ बिल्कुल टटी-फूटी और अपलंकार रहित होने के कारण रदी की टोकरी में फेंक देने योग्य थीं क्योंकि इन्हें रचना नहीं, बल्कि तुकवन्दी ही कहा जा सकता था। छपने के पश्चात् उनको बेचने के लिये मेरे भाई ने मुभको ही भेजा। पहिली कविता का विषय बहुत ताजा था और उसकी चर्चा सर्व साधारण में पहिले से ही ख़ब हो चुकी थी, इस कारण उसकी खपत बहुत हुई। इससे मैं मारे प्रसन्नता के फूला न समाया। लेकिन, मेरे पिता ने मेरी सारी रचना को हँसी में टाल कर मुभी हतोत्साह कर दिया और कहा कि तुक-बन्दी करने वाले हमेशा भिखारी ही रहते हैं। इससे मैं कवि होते होते बच गया। जो कदाचित्त हो जाता तो मैं वास्तविक कवि

LY

हो भी नहीं सकता था" पिता के कहने को मान कर फ्रेंकलिन ने किवता करना छोड़ दिया ऋौर इसके पश्चात् वह गद्यात्मक लेख लिखने में परिश्रम करने लगा।

कावता करना छाड़ १९२१ व लिखने में परिश्रम करने लगा। बोस्टन में फ्रेंकिलन का साथी एक मित्र और था-जिसको के जिल्लो का ऐसा ही शौक था। किन्तु, वह वड़ा चटोरा और

पढ़ने लिखने का ऐसा ही शौक था। किन्तु, वह बड़ा चटोरा और वादविवाद करने वाला था। उस का नाम जान कोलिन्स था। अपने पिता के पुस्तक भगडार में से धार्मिमक वाद्विवाद की पुस्तकें पढ़ कर फ़्रें कलिन भी बड़ा तर्क वितर्क करने वाला होगया था। एक समय इन दोनों मित्रों में परस्पर "स्त्रियों को शास्त्रीय ज्ञान सम्पादन करने से लाभ है या नहीं" इस विषय पर विवाद हुआ। कोलिन्स का अभिप्राय यह था कि स्त्रियों की बुद्धि ऐसी नहीं होती कि वे ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकें। किन्तु, फ्रेंकलिन इस के विपरीत था। वह ऋपने मित्र की भांति चटोरा नहीं था। उसको ऐसा जान पड़ा कि मेरे मित्र की दलीलों से नहीं किन्त उस के बोलने की खूबी से मुभ्ते चुप होना पड़ता है। उस समय विना किसी निश्चय पर आये वे अपने २ घर गये। फ्रेंकलिन ने श्रपनी सब दलीलें एक काराज पर लिख डालीं श्रीर उनकी नकल कर के कोलिन्स के पास भेज दीं। उसने उत्तर दिया। इसी प्रकार ३-४ बार दोनों में इसी विषय पर पत्रव्यवहार होजाने के पश्चात् सारा पत्रव्यवहार फ्रेंकलिन के पिता ने देखा। विवादास्पद विषय पर उसने अपना कोई मत नहीं दिया किन्तु, फ्रेंकिलन को बताया कि:-"तेरी अपेज्ञा तेरा मित्र अधिक स्पष्ट और शुद्ध इवारत लिखता है और यहीं कारण है कि उसमें एक खास सुन्द-रता त्राजाती है"। शब्द विन्यास और विरामादि चिह्न लगाने में तेरे साथी की अपेचा तू कहीं अच्छा है। किन्तु, लेखनशैली की प्रौढ़ता और स्पष्टता में तू उस से बहुत गिरा हुआ है।" पिता

छापेखाने में शिष्य १६. ट. र

का कहना फ्रेंकलिन को ठीक साळ्म हुआ और उसी दिन से वह अपनी लेखनशैली सुधारने पर पूरा लक्ष्य देने लगा।

उसी समय "स्पेकटेटर" नामक पुस्तक का एक भाग उस के हाथ लगा जिस को पढ़ने में उसे वड़ा त्रानन्द त्राया। उसने उसकी लेखनशैली का अनुकरण करना आरम्भ किया।(कोई भी निबन्ध पढ़ कर उसके प्रत्येक वाक्य का सारांश वह एक काग़ज पर लिख लेता और कुछ दिन के पश्चात् उसी निवन्ध को फिर अपनी समभ से लिखता और अपने लिखे हुए का उस निबन्ध से मिलान करता। किसी समय वह किसी बात को गद्य से पद्य में लिखता और फिर पद्य को गद्य में। उस को निश्चय होगया कि कोरी तुकवन्दी कर लेने से कोई कवि नहीं हो सकता। किन्तु, हाँ अभ्यास और परिश्रम करने पर इस का दूसरे ढँग से अच्छा उपयोग हो सकता है। कभी २ वह किसी निवन्ध के प्रत्येक वाक्य का सारांश कागज के जुदे जुदे टुकड़ों पर लिखता जाता और फिर उनको मिला कर कुछ दिन के पश्चात् क्रमबद्ध करने का प्रयत्न करता। अपने लिखे हुए का असली निबन्ध के साथ मिलान करने पर उस को जो २ त्रुटियाँ दिखाई देतीं उन को वह सुधार लेता। किन्तु, कभी २ उसको असली निवन्ध की अपेत्ता अपने लिखे हुए में कुछ विशेषता मालूम होती यह देख कर उस को भरोसा होता कि मैं भी किसी समय अच्छा लेखक बन सकंगा।

उस समय की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों को उस ने फिर से पढ़ डाला। कोकर का गणित बहुत कठिन गिना जाता था और विशेष कर विद्यार्थियों के लिये तो वह बड़ा ही जटिल था। उस गणित को सीख लेने के लिये उस ने दो बार प्रयत्न किया, किन्तु उस को सफलता न हुई। गणित में कमजोर होने से उस को बड़ी

शरम त्राने लगी। इस कारण इस वार जब उसने इस पुस्तक की ध्यानपूर्वक देखा तो वह बड़ी सरलता से गणित भी अच्छी सीख गया। इसी प्रकार उस ने एक श्रङ्गरेजी भाषा के व्याकरण श्रीर एक नौका-शास्त्र की पुस्तक को देखा। लॉक के बनाये हुए "एसे ऑन ह्यमन अएडरस्टेरिंडग" और "दी आर्ट ऑफ थिकिंग" तथा जीनोकन के "मेमोरेबीलीत्रा" ये तीन पुस्तकें भी उसने पढ डालीं। इन में ऋखीर की पुस्तक उस को बहुत पसंद आई। सत्य शोधन करने वाले से नम्रता करना तथा अपने विपत्ती से उल-कत भरे हुए प्रश्न करने की सोक्रेटिस की वाद-विवाद की रीति उसने अख्तियार की और साफ इन्कार कर देना तथा छाती ठोक कर इन्कार करने की रीति छोड़दी। इस विषय में फ्रेंकलिन अपने आत्मचरित में इस प्रकार लिखता है:-"यह ढंग मुक को बहुत अच्छा लगता इसीसे मैं बार बार उस का प्रयोग करता। इस में मैं ऐसा प्रवीण होगया कि मेरा और मेरे पत्त में रहने वाले का यदि किसी ज्यादा अकलमन्द आदमी से मुकाबला होजाता तो मैं उसको हरा देता। उन से मैं भी ऐसी बातें क़बूल कराता और अपनी अकाट्य युक्तियों से उन्हें ऐसी उल-भन में डालता कि उन्हें कुछ नहीं सूभ पड़ता। कुछ वर्ष तक मैंने अपना यही ढंग रक्खा। किन्तु, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। केवल नम्रता और सावधानी से बोलना ही मैंने अख़ितयार कर लिया (वाद-विवाद में मैं "बेशक" अथवा किन्हीं ऐसे ही छाती ्रे ठोक कर बोलने के शब्दों का प्रयोग नहीं करता बल्कि इन के स्थान पर इस प्रकार बोलता कि:- "मुक्ते माळूम होता है कि (अथवा) मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिये। अमुक अमुक कारणों से मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि (अथवा) मुक्ते ऐसा खयाल नहीं करना चाहिये कि ऐसा नहीं, ऐसा है। ऐसा नहीं ऐसा हो, ऐसा मुक्ते नहीं जान पड़ता यदि मैं भूलता



न होऊँ तो ऐसा नहीं, ऐसा है। दूसरों के मन पर मेरा प्रभाव डालने, अपने विचारों को सममाने, और मैं कहूँ उसके अनुसार उनको चलाने में यह ढंग मुम्म को बहुत ही उपयोगी जान पड़ा। बात चीत करने का उद्देश ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान सिखाना, खुशी होना और दूसरों को खुश करना है। अतएव सममदार मनुष्यों को छाती ठोक कर बोलने का ढंज अखितयार कर के दूसरों का मला करने की अपनी रीति कम न करनी चाहिये। छाती ठोक कर बोलने के ढंग से दूसरे के मन में दुःख और विरोध उत्पन्न होता है और जिस उद्देश को लेकर मनुष्य बोलता है उस में उसको सफलता नहीं मिलती।

फ्रेंकित को अभ्यास करने के लिये संध्या का समय मिलता था। शाक भाजी की खुराक सम्बन्धी एक पुस्तक उसके देखने में त्राई थी जिसके अनुसार उसने माँस खाना छोड़ दिया था। किन्तु, उसके भाई को उसकी इच्छानुसार भोजन बनवाने में कुछ असुविधा होती थी इस कारण वह उस पर एतराज किया करता था। पुस्तक में लिखी हुई रीति से तरकारी बनाने की रीति फ्रेंकिलन सीख गया था। इस कारण उस ने अपने भाई से कहा कि मेरे खाने में जो कुछ खर्च होता है उससे आधा आप मुक्ते दे दिया करें। मैं अपने खाने का स्वयम् प्रबन्ध कर लूँगा। भाई ने यह बात मान ली। फ्रेंकिलन अपने लिये स्वयम् ही भोजन बनाने लगा। उस में आधे में से भी. आधा खर्च होता था और इस प्रकार उसको कुछ बचत रह जाती थी। इस वचत से उस को पुस्तकें खरीदने में बड़ी सहायता मिली, श्रीर सब से श्रधिक लाभ यह हुआ कि वह प्रांतःकाल का नाश्ता प्रेस में ही कर लेता था, इसलिये उसका एक घएटे का समय बच जाया करता था। सबेरे जल्दी उठने के कारण काम शुरू होने से पहिले भी उस को एक घएटे का समय मिल जाता, जिसको वह पुस्तकें पढ़ने में लगाता।

जेम्स फ़्रेंकित का रोजगार दिन प्रति दिन बढ़ने लगा।
सन् १७२०-२१ में उस ने एक समाचार पत्र निकाला और उसका
नाम "न्यू इक्नलेंड कुरेएट" रक्ता। इस से पिहले अमेरिका में
"बोस्टन न्यूज लेटर" नामक केवल एक ही पत्र निकलता था।
किन्तु, इसका चाहिये जैसा प्रचार नहीं था। जेम्स के मिलने
वालों ने शुरू में उसको पत्र निकालने से रोका था क्योंकि उस
समय बोस्टन में किसी पत्र का प्रचार होने की बहुत कम सम्भावना थी। किन्तु, जेम्स ने नहीं माना। उसके प्रकाशित किये हुए
"न्यू इक्नलेंड कुरेएट" का पहिला अंक १७२१ के अगस्त मास की
१७ तारीख को प्रकाशित हुआ था। स्थानीय प्राह्कों के पास
पत्र पहुँचाने का काम बेश्वामिन को सौंपा गया।

"न्यू इक्नलैंड कुरेएट" दूसरे पत्र से भिन्न रीति—नीति का था। इस में बड़े जोशीले श्रीर रुचिकर लेखों का समावेश रहता था। इसके प्रकाशित होते ही "बोस्टन न्यूज लेटर" से जनता को अरुचि सी होगई। इस कारण उन में इस नये पत्र का प्रचार खूब बढ़ने लगा। इसके पश्चात् कुछ शिक्तित पुरुषों से जेम्स फ़ें किलन की मित्रता भी होगई, उनकी श्रोर से इसको लेखादि की अच्छी सहायता मिलने लगी। प्रायः वे लोग प्रेस में श्राते श्रीर जनता में उस के पत्र की कैसी प्रशंसा हो रही है सो सब जेम्स को सुनाते। यह सुन सुनकर फ़ें किलन ने भी कुछ लिखने का विचार किया। किन्तु, प्रथम तो उसको प्रेस सम्बन्धी अपनी क्यूटी सम्हालना और दूसरे ठीक समय पर प्राहकों के पास पत्र पहुँचाना पड़ता था। ये काम ऐसे थे जिन से उसको काकी समय नहीं मिलता था। इधर उसके भाई का व्यवहार भी उसके

साथ ठीक गुरु-शिष्य की भाँति था। वेश्वामिन में कैसी बुद्धि श्रौर ज्ञान है इससे वह सर्वथा अपरिचित था। दोनों भाइयों में कई बार त्रापस में न कुछ बात पर बोल चाल हो जाया करती थी। जेम्स का स्वभाव कुछ तेज था इस से वह कभी २ तो बेंजामिन के थप्पड़ भी मार दिया करता था। दोनों अपनी २ शिकायत अपने पिता के पास ले जाते। आत्म चरित में फ्रेंक-लिन कहता है कि:- (मेरी शिकायत सची होने के कारण प्राय: 🗸 / 🗀 फैसला मेरे पच में ही होता था"फ्रेंकलिन कुछ लिखना तो चाहता था लेकिन उसको भय था कि जेम्स उसको नहीं छापेगा क्योंकि उसकी दृष्टि में मैं लेखक बनने के सर्वथा अयोग्य हूँ। यह सोच-कर उसने अचर बदल कर एक लेख लिखा और उस में अपना नाम नहीं दिया, रात के समय उसने उसको जेम्स के कमरे में डाल दिया। जब प्रातःकाल जेम्स और उसकी मित्र-मण्डली इकट्टी हुई तो सब ने उस लेख को देख कर उसकी बड़ी प्रशंसा की और लेखनशैली तथा विचार पटुता में उसको अच्छा समभ कर वे लोग इसका लेखक कौन होगा इसका अनुमान लगाने लगे। फ्रेंकलिन ने ये सब बातें सुनीं। उन लोगों ने उसके लेखक का अनुमान लगाते समय बड़े २ सुविख्यात पुरुषों के अतिरिक्त किसी का नाम लिया ही नहीं। सबने जेम्स को सम्मति दी कि यह लेख प्रकाशित करने योग्य है। यह सब देख सुन कर फ्रेंक-लिन को बड़ा हर्ष ऋौर प्रोत्साहन मिला। इसके पश्चात् उसने 🄊 और २ कई लेख इसी प्रकार गुमनाम से भेजे । वे सब पहिले की तरह प्रशंसित हुए त्रौर छपे।

एक वर्ष तक "न्यू इङ्गलैंगड कुरेग्ट" का कार्य्य बड़ी तेजी से चला। पत्र में अधिकारीवर्ग की आलोचना और साथ ही शासन सम्बन्धी टीका टिप्पणी भी रहा करती थीं। एक वर्ष तक

तो शासक लोग चुपचाप रहे। किन्तु, जब जियादा पोल खुलने लगी तो वे सब उसके मुक़ाबिले में आये। सन् १७२२ के जून की ११वीं तारीख के "न्यू इङ्गलैगड कुरेगट" में न्यूपोर्ट से आया हुआ एक पत्र छपा था, उसमें यह लिखा था कि— "ब्लाक टापू से थोड़ी दूर पर छुटेरों का एक जहाज दिखाई दिया है, उसको गिरफ्तार करने के लिये सरकार ने दो जहाज तैयार किये हैं।" इस पत्र के ऋखीर में ये शब्द थे: — "बोस्टन में हमको यह खबर मिली है कि मसाच्युसेट की सरकार छुटेरों को पकड़ने के लिये एक जहाज तैयार कर रही है, उस जहाज के कप्तान पिटर पेपिलोन होंगे और वायु यदि अनुकूल होगा तो इसी मास में किसी दिन यह जहाज रवाना हो जायगा" दूरदर्शिता से की हुई सरकार की इस टिप्पणी से खीज कर राज्य प्रवन्ध करने वाले मंत्री मण्डल ने जेम्स फ्रेंकलिन को वुलवाया। कुछ प्रश्नो-त्तर हो जाने के बाद उसने खीकार किया कि पत्र का मुद्रक और प्रकाशक मैं ही हूँ। किन्तु, लेखक का नाम मैं नहीं बतला सकता। उत्तर देने में कुछ वेश्रदवी से काम लेकर जेम्स ने मंत्री मएडल का अपमान किया। फ्रेंकलिन से पूछने पर उसने भी लेखक का नाम नहीं बतलाया और नौकर होने के का्रण मालिक की गुप्त र्भ बात को प्रगट न करना सेवक का धर्म है, यह कह कर उसने माफी चाही। मण्डल ने उसको माफ करके छोड़ दिया किन्तु, जेम्स के लिये यह निश्चय हुआ कि "उसका निकाला हुआ पत्र सरकार के प्रति अपमान प्रगट करता है इस कारण उसको बोस्टन के जेल में क़ैद रक्खा जाय"।

आठ दिन तक क़ैद में रहने के बाद जैस्स इतना घबराया कि उसने मंत्री मएडल को नम्रतापूर्वक एक प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें अपनी भूल को खीकार करते हुए त्तमा चाही, और

श्रपने को रिहा कर देने के लिये विनय की। इस श्रर्जी को मंत्री मगडल ने मंजूर कर लिया श्रीर एक मास तक जेम्स को क़ैद रख कर छोड़ दिया गया।

जेम्स क़ैद में था उस समय प्रेस और पत्र को बेंजामिन चलाता था। सरकार की स्वेच्छाचारिता से वेंजामिन और दूसरे लेखकगण डर नहीं गये थे। बल्कि, पहिले की अपेत्ता अब उन्होंने श्रीर भी श्रधिक जोशीले लेख लिखना शुरू कर दिया था। टीका टिप्पणी भी खूब की जाती थी। जैम्स के छूटने के बाद का एक श्रंक तो " मेंगना चार्टा " में से चुने हुए वाक्यों से भर दिया गया और उसमें साबित करके दिखाया गया कि जेम्स को निरपराध होने पर भी अनुचित रीति से कैंद में रक्खा गया है। प्रेस की स्वतन्त्रता के लिये "न्यू इङ्गलैगड कुरेगट "में जो वाग्युद्ध होता था, उसमें जनता की बड़ी सहानुभूति थी। जेम्स के छूटने के बाद ६ मास तक तो फिर भी सरकार बरदाश्त करती रही। किन्तु सन् १७२३ ई० के जनवरी मास की १४ तारीख के 'कुरेएट 'में तो सरकार के प्रति ऐसा अपमानपूर्ण लेख निकला कि अब उससे बिना कुछ किये न रहा गया। इस लेख में गवर्नर और दूसरे अधिकारियों पर खूब ताने मारे गये थे। इतना ही नहीं, किन्तु धर्माचार्यों के दुर्गुण और उनकी मूर्खता का भी इसमें रहस्योद्घाटन किया गया था। जिस दिन 🍂 इस लेख वाला अंक प्रकाशित हुआ उसी दिन मंत्री मण्डल ने हुक्म दिया कि "आज के कुरेएट में कुछ वाक्य ऐसे छपे हैं जिस में पवित्र धार्मिक प्रन्थ बाइबिल का जान बूक्त कर बुरा अर्थ किया गया है, और सरकार, धर्म-गुरुओं और परगने के लोगों पर भी अनुचित टीका टिप्पणी की गई है। इस कारण सरकार को क्या करना चाहिये, यह जानने के लिये तीन आदमियों की

एक किमटी मुकरिर की गई है।" दो दिन में ही किमटी ने जाँच करके अपनी रिपोर्ट पेश की कि, उक्त लेख का अभिप्राय धर्म की निन्दा करना है। साथ ही इसमें बाइबिल का भी नास्तिकहण्य की निन्दा करना है। साथ ही इसमें बाइबिल का भी नास्तिकहण्य से बुरा अर्थ किया गया है। पूज्य एवम् आदरणीय तथा विश्व-सनीय धर्म गुरुओं की हानि हो इस रीति से उस पर टीका सनीय धर्म गुरुओं की हानि हो इस रीति से उस पर टीका टिप्पणी की गई है। सरकार का भी अपमान किया गया है और जनता की सुख शान्ति में बाधा पड़े ऐसा भी इसमें उल्लेख है। ऐसा अपराध फिर न हो, इसके लिये किमटी की राय में पत्र ऐसा अपराध फिर न हो, इसके लिये किमटी की राय में पत्र के मुद्रक और प्रकाशक जेम्स फ्रेंकिलन को सरकार की आर से सख्त हिदायत हो जानी चाहिये कि इस परगने के सेकेटरी को बतलाये बिना "न्यू इङ्गलैएड कुरेएट" या इसकी रीति नीति का कोई दूसरा पत्र या पुस्तक आदि न छापे और न प्रकाशित करें"। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करके उसके अनुसार जेम्स को हिदायत कर दी।

इस त्राज्ञा से बोस्टन में बड़ी खलबली मची। जेम्स फ्रेंकलिन की सकाई सुने बिना ही सरकार ने ऐसी त्राज्ञा प्रचारित
करदी यह बात सब को बहुत बुरी लगी। 'फिलाडेलिफिया मकयुरी" नामक पत्र के एक विशेष लेख में यह लिखा गया कि सरकार के इस व्यवहार से हरएक मनुष्य यह जान सकता है कि
सरकार धर्म के बहाने लोगों पर जुल्म करती है। साथ ही इस
लिख में यह भी लिखा गया कि 'हमारा बोस्टन का सम्वाददाता सूचित करता है कि बोस्टन के भिटयारों को भय लगता
है कि कहीं सरकार का सेक्रेटरी इजाजत न दे तब तक रोटी
सेकना और बेचना तो बन्द न कर दिया जाय।"

श्रव फूँकलिन को काम करने का एक साधन रह गया। या तो पत्र को बन्द करदे या सरकारी आज्ञा का पालन करे। श्चरकार का हुक्म जारी होते ही उसकी मित्र मण्डली आफिस में इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि अब क्या किया जाय। सरकार की स्वेच्छाचारिता पूर्ण आज्ञा को उड़ा देने की एक यक्ति उन्होंने निकाली। यदि जैम्स-फ्रेंकलिन के नाम से अब पत्र प्रकाशित हो तब तो बिना संक्रेट्री को दिखाये सरकारी आलो-चना सम्बन्धी मेटर छप नहीं सकता था। हां, यदि वेश्वामिन को मुद्रक और प्रकाशक बना कर पत्र निकाला जाय तो उसमें सरकारी त्रापत्ति जैसी कोई बात नहीं हो सकती। यह सोच कर वेश्जामिन को शिष्य बनाते समय जो इक्ररारनामा उससे 👅 लिखाया गया उसको रद्द करके वापिस दे दिया। किन्तु, फिर भी वचे हुए वर्षों में उससे नौकरी लेने का लाभ हाथ से न जाता रहे इस कारण उससे एक दूसरा इक़रारनामा गुप्त रूप से लिखा लिया गया। इसके बाद "कुरेएट" के नये अंक में अधिपति की हैसियत से बेश्जामिन फ्रेंकित ने प्रगट किया कि "इस पत्र के संस्थापक और आदि प्रकाशक को ऐसा जान पड़ा कि सेक्रेटरी को दिखा कर लेख और संवाद छापने में उसके पत्र संचालन में कुछ लाभ नहीं होगा इस कारण इस पत्र का प्रकाशन उसने छोड़ दिया है।" मानों पत्र अब शुरू से निकल रहा हो इस तरह की एक विस्तृत विज्ञप्ति भी इस द्यंक में छापी गई। पहिले की भांति सरकार और पादरियों पर ताने मारना और उनकी टीका टिप्पणी करना इस नये संस्करण में भी जारी रक्खा गया। इस प्रकार कुरेग्ट पत्र उसके नये प्रकाशक की देख रेख में दिन प्रति दिन उन्नति करने लगा और उसका प्रचार भी और बढ़ गया। थोड़े दिन के बाद उसमें एक ऐसी विज्ञप्ति निकाली गई कि इस पत्र का प्रचार दिन प्रति दिन खूब होता जा रहा है इस कारण इसके संचालक ने विज्ञापनदातात्रों के लिये अपनी दर घटादी है। तीत ही मास में पत्र का इतना प्रचार हो गया कि उसका वार्षिक मूल्य पहिले दस शिलिंग था वह बढ़ा कर अब बारह शिलिंग कर दिया गया तो भी प्राहकों की संख्या बराबर बढ़ती ही गई।



#### प्रकरण तीसरा

#### पलायन १७२३

भाई के साथ भगड़ा—वोस्टन से चले जाने का विचार—कोलिन्स ने जहाज़ किराये किया—मुसाफ़िरी—मछलियाँ खाने की दलील—न्यूयार्क में बेड फर्ड से मुलाकात—नौकरी न मिलने से फ़िलाडेल्फ़िया जाना—फ्रेंकि लिन की उदारता—टिकड़ (मोटी रोटी) खाते हुए रास्ता तै करना—क्रिकटर रीड का घर—कवेकर के मंदिर में जाकर ऊँघ जाना—होटल में ठहरना।

---

हो जाया करता था ऐसा हम पिछले प्रकरण में कह चुके
हैं। बड़े भाई को अपने छोटे भाई की ख्याति होना खटकती थी।
किन्तु, वास्तव में देखा जाय तो उसके गुणों को वह नहीं जानता
था। यह अवश्य था कि फ़ें किलन भी उसके साथ कभी २ अनुचित बर्ताव कर बैठता था जिस से वह चिढ़ जाया करता था।
शिष्यपने का इक़रारनामा रह हो जाने से अब फ़ें किलन स्वतन्त्र
होगया था, क्योंकि जो दस्तावेज उस से गुप्त रूप से लिखवाई
गई थी उसका उपयोग तो जेम्स कर ही नहीं सकता था। इस
समय फ़ें किलन की आयु १७वर्ष की थी। एक दिन दोनों भाइयों
में पहिले की अपेना अधिक बोल चाल होगई। किन्तु, जब
जेम्स ने चाहा कि उस के थण्ड़ लगावे तो फ़ें किलन ने उस के

तीन चार चपत लगा दिये। क्रोधावेश में फ्रेंकलिन बोल उठा कि—"में स्वतन्त्र हूँ, त्राव में तेरे पास नौकर नहीं रह सकता"। जेम्स के बर्ताव को देख कर कोई भी सममदार आदमी यह नहीं कह सकता था कि इस में फ्रेंकितिन का दोष है। तो भी फ्रेंक-लिन ने ६५ वर्ष की आयु में लिखे हुए आत्म चरित में इसको अपनी पहिली भूल गिनी है।

फ्रेंकलिन के पिता ने उसकी बहुत समभाया। किन्तु, उसने अपनी हठ न छोड़ी। बोस्टन के सब प्रेस वालों के घर जा जाकर जेम्स अपने साथ किये गये फों कलिन के भगड़े का हाल कह आया। श्रतएव जब फ्रेंकलिन उन के पास नौकरी के लिये गया तो सब ने उस से साफ इन्कार कर दिया। किन्तु, वह इस से कुछ अधीर न हुआ। उसने यह विचार किया कि संसार भर की सीमा तो बोस्टन में आही नहीं गई है। यदि मुक्त में सची लगन है तो मेरे लिये नौकरी करने को बहुत चेत्र है। उस समय बोस्टन के अतिरिक्त न्यूयार्क और फिलाडेल्फिया में भी कई छापेखाने थे। फिलाडेल्फिया की अपेचा न्यूयार्क बोस्टन से नजदीक था इस कारण उसने वहीं जाने का निश्चय किया। फ्रेंकलिन के मित्र जॉन कोलिन्स ने उसके भाग कर चले जाने के सम्बन्ध में सब प्रकार की व्यवस्था कर उस की सहायता की । न्यूयार्क जाने वाले एक जहाज में फ्रेंकलिन के लिये उसने टिकट खरीदा श्रीर कप्तान के पूछने पर उससे यह कह दिया कि यह गुप्त रूप से इसिख्ये जा रहा है कि एक लड़की से इसका अनुचित सम्बन्ध होगया है श्रीर लड़की का पिता इस से श्राप्रह कर रहा है कि विवाह कर ले।

फ्रेंकलिन के पास उस समय कुछ न था। इस कारण जहाज ' का किराया देने के लिये उसको अपनी कुछ अच्छी २ पुस्तकें बेचनी पड़ीं।

न्यूयार्क के रास्ते में एक दिन ब्लेक टापू के पास हवा न खलने से जहाज ने लंगर डाल दिया । उस समय मजदूर लोग अञ्चलियाँ पकड़ने लगे । फ़्रेंकिलन माँस भच्चण का विरोधी हो चुका था अतः उसको खुराक के लिये प्राण्यियों को मारना बहुत बुरा लगता था । पिहले तो इस को भी मछली मारने का बढ़ा शौक था किन्तु, अब वह उस को बड़ा भारी अपराध मानने लगा था । मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू हुआ तब तक तो फ़्रेंकिलन के वे विचार कायम रहे । किन्तु, जब उनको कढ़ाई में खूब मसाला डालकर भूना गया और उसको उसकी गंध आई तो वह सोचने लगा कि कहीं में गलती तो नहीं कर रहा हूँ । कुछ समय तक विचार और इच्छा में मगड़ा होता रहा। किन्तु अन्त में विचारों को शक्ति के सामने पराजित होना पड़ा । मछलियों को चीरते समय उनके पेट में से जो दूसरी छोटी २ मछलियों निकलीं उन को देख कर फ्रेंकिलन सोचने लगा कि जब ये एक दूसरे को खाजाती हैं तो इनको खाने में अपना क्या हर्ज है ? अस्तु ।

बोस्टन से निकलने के बाद तीन दिन में फ़ें किलन न्यूयार्क पहुँचा। उस समय उसकी आयु लगभग १८ वर्ष की थी। उस नगर में इस का किसी से परिचय नहीं था और न वह किसी का पत्र ही लिखाकर लाया था खर्च के लिये भी उसके पास कुछ न था। उस समय न्यूयार्क की बस्ती लगभग ७-८ हजार अनुष्य की थी। जिस में अधिकतर बड़े आदमी थे जो प्रायः अपना कार्य बाहर छपवाया करते थे, इस कारण प्रेस वाले को वहाँ अच्छी पफलता नहीं हो सकती थी। बोस्टन में सन् १७०४ में एक सामयिक पत्र निकला था और फिलाडेन्फिया में सन् १७१९ में। लेकिन न्यूयार्क में तो सन् १७२५ तक एक भी पत्र नहीं निकला था। सन् १७२३ में जब फ्रेंकिन वहाँ गया तो उस समय वहां

कोई पुस्तक विक्रेता भी नहीं था, केवल एक प्रेस था जिसके मा-लिक विलियम ब्रेडफर्ड के पास फ्रेंकलिन नौकरी करने को पहुँचा। विलियम ब्रेडफर्ड को छपाई का अधिक काम नहीं मिलता धी और उसके पास कर्मचारी भी पूरे थे, इस कारण वह फ्रेंकलिन को अपने यहाँ नौकर न रख सका। किन्तु, फिर भी उसने कहा कि:-"मेरा लड़का फिलाडेल्फिया में है। उस के एक मुख्य कर्मचारी वीलारोज का देहान्त हो गया है। उसके पास जाओ। सम्भव है, वह तुम्हें कुछ काम दे सकें"। जहाज की मुसाफिरी से फ्रेंकलिन ऊव गया था। किन्तु, फिर भी खाली हाथ जाकर घर पर मुंह दिखाने की अपेचा कुछ तकलीफ उठाकर भी उसने फिला-डेल्फ्या जाना श्रच्छा समभा। वह वहाँ जाने को तैयार होगया।

अपनी सन्दूक और दूसरा भारी सामान समुद्र की राह द्वारा पीछे से भेजने को रख कर फ़ेंकलिन ने एम्बोई जाने को एक नाव किराये पर की। उसके साथ हालेगड देश का निवासी एक शरावखोर नौकर भी था। नाव पुरानी, श्रौर सड़े गले बाद-बान वाली थी और उसको चलाने वाला महाह भी केवल एक ही था। गवर्नर टापू तक पहुँच जाने के पश्चात् समुद्र में तूफान श्राया। बादवान फटगया श्रीर नाव लाँग टापू की श्रोर जाने लगी। उसी समय वह हालेएड निवासी व्यक्ति समुद्र में गिर गया। किन्तु, फ्रेंकलिन ने बड़ी युक्ति से उस को शीघ्र ही डूबते र बचा कर नाव पर ले लिया। होश में आने पर उस मेनुष्य ने अपनी जेब में से एक भीगी हुई छोटी सी पुस्तक निकाली श्रीर उसे सुखाने के लिये फ़रेंकलिन को देकर वह लेट गया। वह फ्रोंकलिन की अत्यन्त प्रिय पुस्तक "पिलग्रीम्स प्रोग्रेस" थी। उसकी जिल्द ऐसी सुन्दर श्रीर मनोहर थी कि जैसी फ्रेंक-लिन ने कोई पुस्तक न देखी थी। अस्तु, हवा के वेग से नाव

खिंचती हुई लाँग टापू के किनारे आगई। वहाँ समुद्र की लहरें ऐसे जोर से उछल रही थीं कि नाव के वह जाने या टूट फूट जाने कि चाशंका थी इस कारण वे किनारे से कुछ दूर पर ही ठहर गये। किनारे पर उन्होंने कुछ चादिमयों को चाते हुए देखा। लेकिन, समुद्र की लहरों का ऐसा घोर शब्द हो रहा था कि नाव पर उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। नाव पर खाने की कुछ व्यवस्था नहीं थी। किन्तु, जब तक तूफान न रुक जाय तब तक चुप चाप भूखे प्यासे बैठे रहने के सिवाय कोई उपाय भी नहीं था। फ्रॅंकलिन, नाव चलाने वाला, श्रौर वह व्यक्ति रात भर नाव में इसी दशा में पड़े रहे और निमिष मात्र भी आँख मिलाये विना उन्होंने सारी रात वड़ी कठिनाई से विताई । प्रातःकाल हुवा का ज़ोर कुछ कम हुआ। नाव आगे बढ़ी और तीसरे पहर को एम्बोई पहुँची । बराबर ३० घंटे तक तेज़ हवा त्रौर पानी में रहने के कारण फ्रेंकिलन को शाम के वक्त बुखार आगया। किसी पुस्तक में उसने पढ़ा था कि ठएडा पानी अधिक पीने से बुखार उतर जाता है। बिस्तर पर पड़े २ उसको यह बात याद आई तो उसने आजमाइश कर के देखा। ऐसा करने से उसको रात भर खूव पसीना आया श्रीर प्रातःकाल उठा तो उस का बुखार विल्कुल उतरा हुआ सा माळूम हुआ।

फिलाडेल्फिया जाने के लिये एम्बोई से ५० माइल वरिलंग्टन तक पैदल चलना पड़ता था। फ्रेंकिलन एम्बोई आया। उस दिन सुबह के वक्त बहुत वारिश हुई। किन्तु, वहाँ बिना काम ठहरना उसको अच्छा नहीं लगा इस कारण वह बरसते पानी में ही वहाँ से चल दिया। धीरे धीरे चल कर दो पहर तक रास्ते की एक धर्मशाला में पहुँचा और उस दिन वहीं ठहरने का निश्चय किया। यहाँ आकर वह किस आफत में फँस गया इस प्रकार के विचार करते करते उसका दिल भर आया और वह मन ही मन कहने लगा कि यदि घर न छोड़ता तो अच्छा था। वास्तव में इस समय उसकी दशा थी भी बहुत बुरी। बीमार हो जाने और बराबर सफर करने से उसका चेहरा फीका पड़ गया था, कपड़े मैले होगये थे और साथ ही फट भी गये थे।

दूसरे दिन फिर वह आगे चला और ऐसे भपाटे से चला कि शाम को बरलिंग्टन से १० मील पर जो एक गाँव आता था वहाँ पहुँच गया। फिर सुबह उठा, श्रौर बरलिंग्टन जा पहुँचा। जहाँ से फिलाडेल्फिया जाने के लिये १७ माइल फिर नाव में बैठना पड़ता था। शहर में से जाते हुए एक दूकानदार के यहाँ से उसने कुछ खाने को लिया और नदी की ओर चला। रास्ते में उसको खबर मिली कि यहाँ से प्रति शनिवार को फिलाडेल्फिया के लिये 🄎 जो नाव जाया करती है वह रवाना हो चुकी है और मंगलवार तक वहाँ कोई नाव नहीं जायगी । अब उसने सोचा कि उस समय तक यहाँ किस के यहाँ ठहरना चाहिये। वह फिर उसी दुकानदार के पास गया जिसके यहाँ से उसने खाने की लिया था। फ्रेंकलिन की हालत खराव होगई थी किंतु इस अवस्था में भी उसकी बोलचाल से ऐसा माछूम होता था कि इस में अवस्य ही कोई असाधारण गुण है। इस से दूकानदार ने बड़े प्रेम के साथ उसको मंगलवार तक अपने यहाँ ठहरने को कह दिया। इसी दिन शाम को फ़ें किलन नदी पर घूमने के लिये गया तो कुछ व्यक्तियों को बिठलाये हुए एक नाव उसको फिला-डेल्फिया जाती हुई नजर श्राई। उस में बैठकर जा सकने की उसके लिये व्यवस्था हो गई। वह थोड़ी ही देर में तैयार होकर श्रागया और नाव में ना बैठा। हवा न होने के कारण मल्लाह लोग नाव को हाथों से चलाने लगे। किन्तु, जब आधी रात

होजाने पर भी शहर न दिखाई दिया तो उन्होंने यह सोच कर कि शायद शहर पीछे रह गया है नाव को खेना बंद कर दिया। हुतने में ही एक छोटी खाड़ी आई उस में नाव को डाल दिया। वहाँ उतर कर उन्होंने सबेरे तक ठहरने का निश्चय किया। इस स्थान पर कपर की खाड़ी है। वहाँ से फिलाडे लिफया पास ही है ऐसी जब किसी आदमी ने खबर दी तो उन्होंने नाव को फिर आगे बढ़ाई और थोड़ी ही देर में फिलाडेल्फिया दिखाई देने लगा। इस प्रकार रविवार को ८ ऋौर ९ बजने के बीच में नाव मारकेट स्ट्रीट बन्दर में पहुँच गई। सब लोग किनारे पर उतरे। फ्रॅंकलिन के पास इस समय एक डालर और १ शिलिङ्ग के बरांबर तांबे का सिका था। उसने नाव खेने में मल्लाहों को मदद दी थी इससे उन्होंने फ्रेंकिलन से कुछ न लिया। किन्तु, फ्रेंकिलन ने आग्रह-पूर्वक उसके पास जो कुछ था वह सब उन्हें दे दिया। त्रात्म-चरित्र में फ्रेंकलिन लिखता है कि:-"मनुष्य के पास खूब पैसा हो उस समय वह उदारता दिखावे उसकी अपेता थोड़ा पैसा होने पर वह अधिक उदार हो जाता है।"

श्रव फ़ें किलन भूख, प्यास, थकावट और नींद के मारे स्ख-कर लकड़ी होगया था। वह इधर उधर देखभाल करता हुआ शहर में जा रहा था कि उसको चने ले जाता हुआ एक लड़का मिला। उस से उस ने चने बेचने वाले की दूकान का नाम पूछा और पता लगाता हुआ वहीं पहुँचा। बोस्टन में वह कई दिन तक सूखे चने चवाकर ही रहा था इस से उस ने दूकानदार से उसी तरह के चने माँगे। किन्तु, जैसे वह चाहता था वैसे चने वहाँ नहीं बनते थे। इस से उस ने जो कुछ खाद्य पदार्थ हो वही तीन आने के दे देने को कहा। दूकानदार ने उसको बड़ी थाली में आ जायँ इतनी मोटी ३ रोटियाँ (टिकड़) दीं। तीन आने में

इतना माल फ्रेंकिलिन को बहुत सस्ता नजर त्र्याया। जेबों में जगह न होने से उसने एक २ रोटी बग़ल में दबाई और तीसरी को खाता हुआ आगे बढ़ा। चलते २ वह मारकेट स्ट्रीट में मिस्टर रीड नामक गृहस्थ के मकान के पास जा पहुँचा। मिस्टर रीड की १८ वर्ष की सुन्दर लड़की डेबोदा अपने मकान के दर-वाजे पर खड़ी थी। फ्रेंकिलन का विचित्र लिबास देख कर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे चल कर हम पति-पत्नी हो जायँगे इस बात का ध्यान दोनों में से एक को भी न था। अपनी भावी पत्नी को मेरा यह लिबास कैसा विचित्र लग रहा है इस बात का फ़्रेंकिलन को कुछ खयाल न था। रोटी खतम हुई तब तक वह एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले तक घूमा श्रीर इसके बाद उस ने नदी पर जाकर अपना खाना पूरा किया। नाव में उस के साथ एक स्त्री और एक छोटा वचा भी आये थे, उन को कहीं आगे जाना था इस कारण नाव चलने की बाट देख कर वे नदी पर बैठे थे। फ्रेंकलिन ने उदारतापूर्वक बड़े प्रेम से बाक़ी बची हुई रोटी उस स्त्री और बच्चे को दे दी।

खाने पीने से निवृत्त होकर फ़रें किलन फिर मार्केट स्ट्रीट में आया। वहाँ कुछ आदिमियों को उस ने अच्छे २ कपड़े पिहन कर एक ही रास्ते पर जाते हुए देखा। वह भी उन के साथ होगया, और कवेकर पंथ के मंदिर में जा पहुँचा। प्रार्थना शुरू होने तक वह सब के साथ बैठा हुआ इधर उधर देखता रहा। प्रार्थना शुरू होने पर थका हुआ होने से वह ऊँघने लगा और उसके समाप्त हो जाने पर जब सब लोग चलने लगे तब भी वह ऊँघता ही रहा। एक आदमी ने उसको सचेत किया। यदि ऐसा न होता तो शायद वह ऊँघता ही रहता। वह वहाँ से उठा और लोगों को देखता भालता फिर नदी की ओर चला। रास्ते में

उसने एक भले आदमी से पूछा कि क्यों भाई, यहाँ विदेशियों के ठहरने के लिये कोई स्थान है क्या ? इस पर उसने उत्तर दिया कि वह सामने ही एक भोजनालय है। किन्तु, इस में इज्जातदार आदमी नहीं ठहरते। आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अच्छी जगह बतला सकता हूँ। फ्रेंकिलन उसके साथ २ गया। थोड़ी दूर चलकर उस मनुष्य ने उसको एक भोजनालय बता दिया। फ्रेंकिलन वहाँ जाकर ठहर गया। भोजन करते समय वहाँ के मालिक ने उस से कुछ प्रश्न किये इस से फ्रेंकिलन ने सममा कि कदाचित् इसको यह सन्देह हुआ है कि मैं भाग कर चला आया हूँ। भोजन करने के पश्चात् वह सोगया। बीच में उसको ब्याख्र करने के लिये उठाया गया किन्तु, वह फिर ऐसा सोया कि सुबह तक खुर्राटे ही लेता रहा। उसको घर छोड़े हुए आज ११ दिन हो गये थे। इस अविध में वह एक दिन भी सुख की नींद नहीं ले सका था।



## प्रकरण चौथा

### फ़िलाडे लिफ़या से लन्दन सन् १७२३-१७२४

एन्ड्र बेडफ़र्ड से मुलाकात-कीमर छापाखाने वाला-नौकरी मिली-मि॰ रीड के घर पर रहना-फ़िलाडेल्फ़िया में मुख से गुज़रे हुए दिन-केप्टिन होस्ज का घर जाने के लिये आग्रह-फ़्रेंकलिन ने अपना विचार दढ रखा-गवर्नर कीथ का छापेखाने में मुलाकात करने को आना-स्वतन्त्र प्रेस खोलने के लिये सम्मति मिलना—प्रेस खोलने का ग्रप्त विचार— फ्रेंकलिन के पिता का सहायता देने से इन्कार करना-मेथर का ज्ञान दान-फिलाडेल्फिया जाने के लिये तैयार होना-न्यूपोर्ट में भाई जॉन से मिलना-मि॰ वर्न का बताया हुआ काम-न्यूयार्क में कोलिन्स से मिलना-कोलिन्स शराबी निकला-गवर्नर वर्ने से मुलाकात-मुसाफिरी का अनुभव-गवर्नर कीथ ने स्वयम् सहायता करने का वचन दिया। कोलिन्स की मित्रता का ग्रंत-फिलाडेल्फिया में फ्रेंकलिन के साथी-मिलनसार स्वभाव-नुक्स निकालने वाले ब्रोसवर्न का धोखा-डेवोरा रीड के साथ विवाह निश्चित होना-केप्टिन एनीस के जहाज़ में लन्दन जाने का विचार-राल्फ़ के साथ जाने को तैयार हुआ-कागृज़ देने के लिये गवर्नर कीथ के वायदे पर वायदे-थेली में से काग़ज़ खोल डाले-लंदन पहुँचने पर कागृज़ किसी काम के न रहे—िमि॰ डेनहॉल की सलाह—हेमिल्टन बकील से जान पहिचान—कीथ के विषय में फेंक़लिन के विचार।

स्म वेरे उठकर फेंकिलिन ने खूब टीम टाम करके अपने मुसाफिरी के फटे हुए कपड़ों को पहना और वह जिसके नाम का पत्र लाया था उस प्रेसाध्यत्त के घर पर गया। इस सज्जन का नाम एएड़ के डफ़र्ड था। उसने फ्रेंकलिन को बड़े आदर के साथ बिठलाया और भोजन भी अपने घर पर ही कराया। नौकरी का जिक्र छिड़ने पर उसने कहा कि "इस समय तो मेरे कारखाने में काफ़ी नौकर हैं। हाल ही सेम्युअल कीमर ने एक नया प्रेस खोला है। इस कारण कदाचित् वह आपको रख सके। यदि वह न रक्खे तो आप आनन्द के साथ मेरे घर पर रहना। मैं फिलहाल आपको कुछ न कुछ काम दे दूंगा और कुछ ही दिन के बाद कोई और ज्यवस्था कर दूंगा।"

फ़रें किलन शीघ ही कीमर के कारखाने में पहुंचा। एक छोटे कमरे में पुराना मुद्रण यन्त्र तथा कुछ घिसा हुआ टाइप रक्खा हुआ था और कीमर उसमें बैठा हुआ काम कर रहा था। फ़्रें क-लिन की परीचा लेने के लिये कीमर ने उस से कुछ प्रश्न किये और कुछ काम लेकर देखा। युवक होशियार है यह देखकर कीमर ने कहा कि अभी तो मेरे पास काम नहीं है किन्तु थोड़े दिन के बाद मैं आप को नौकर रख सकूंगा।

फ़ें किलन ब्रेडफर्ड के घर पर वापिस आया और वहीं पर रह कर उसने उसके आफिस में कुछ दिन तक फुटकर काम किया। इसके फ्यात् पीछे से कीमर को जब कुछ सरकारी काम मिला तो उसने फ़ों किलन को खुलाया और नौकर रख लिया। कीमर के आफिस में फ़ों किलन नियमित रूपसे काम करने लगा। अपना नौकर दूसरे के घर पर रहे यह ठीक न समसकर उसने फ्रों किलन के लिये मिस्टर रीड के घर पर रहने और भोजनादि करने की सब व्यवस्था करदी। जिसके घर के सामने से फ़ों किलन रोटी खाता २ फिलाडेल्फ़िया में पहिले दिन गया था, वही यह मिस्टर रीड था। दिन पर दिन बीतने लगे। फ़ों किलन को बेतन ठीक मिलता था, और उसमें से वह युक्तिपूर्वक खर्च करके कुछ न कुछ बचा लेता था। इस प्रकार अब उसके दिन पहिले की अपेत्रा कुछ अधिक सुख से कटने लगे।

थोड़े ही दिनों में उसका कई लोगों से परिचय होगया। वें लोग भी विद्या-प्रेमी थे। इस कारण उनके साथ उसका समय बड़े आनन्द में व्यतीत होता था। बोस्टन को तो अब वह याद भी न करता था। उसके भाई के अनुचित वर्ताव से उसके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ गया था कि बोस्टन की याद करना अब उसे अच्छा नहीं लगता था। अलबत्ता अपने मित्र जॉन कोलिन्स के साथ उसका पत्र-व्यवहार जारी था और इस समय वह कहां है इसकी भी उसने इसको ख्वर देदी थी। किन्तु, इस बात को कोलिन्स ने वहां किसी से प्रगट नहीं की थी।

फ़्रेंकिलन की एक बिहन राबर्ट होम्ज नामके एक व्यक्ति को व्याही गई थी। वह बोस्टन और डिलाबर के बीच में व्यापार के लिये आने जाने वाले एक जहाज़ का कप्तान था। न्यूकासल में उसको किसी व्यक्ति के साथ बात चीत करते हुए माल्र्म हुआ कि फ़्रेंकिलन फ़िलाडेिल्फ़्या में आ बसा है। उसका पता चलाकर होम्ज़ ने न्यूकासल से फ़्रेंकिलन को एक पत्र लिखा और बोस्टन से उसके चले जाने पर उसके माता-पिता को कितना दु:ख हुआ था इसका उस पत्र में सिवस्तर वर्णन किया। साथ ही उसको घर लौट जाने का उपदेश दिया। इसके उत्तर में बेजामिन ने भी बड़ी खूबी से एक पत्र लिखा जिसमें उसने उसके प्रति अत्यन्त विनयभाव दिखलाते हुए विस्तार से सारी हक्षीकत लिखी। घर छोड़ने का कारण क्यों उपस्थित हुआ ? यह उसने खूब विवेचन करके लिखा और साथ ही अपना फ़िलाडेिल्फ़्या में रहने का विचार भी प्रगट किया। इस पत्र को पढ़ कर उसके

बहनोई को विश्वास होगया कि .फ्रेंकिलन इस सम्बन्ध में उतना दोषी नहीं है जितना वह उसको समभता था।

इस पत्र से राबर्ट होम्ज़ को फ़्रेंकिलन का भविष्य बहुत अच्छा माल्रम हुआ। जिस समय उसके पास यह पत्र पहुँचा उस समय पेन्सिलवेनिया का गवर्नर सर विलियम कीथ उसके साथ था। फ़्रेंकिलन की लेखनरोली पर होम्ज़ मुग्ध होगया। उस ने वह पत्र सर विलियम को बतलाया, जिसको पढ़कर फ्रेंकिलन की योग्यता पर उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। किन्तु इससे अधिक आश्चर्य गवर्नर को उस समय हुआ जब उसने सुना कि फ्रेंकिलन की आयु इस समय क्या है ? उसने कहा कि "फिला-डेल्फिया में कोई अच्छा छापेखाने वाला नहीं है। बेडफर्ड इस विषय का अच्छा ज्ञाता नहीं है और न उसको कुछ कारीगरी ही आती है। कीमर बदमाश और मूर्ख है। इस पत्र का लिखने वाला युवक बड़ा बुद्धिमान माल्रम होता है। इसको उत्तेजना मिलनी चाहिये। यदि यह फिलाडेल्फिया में प्रेस खोले तो तमाम सरकारी काम मैं इसको ही दूं"।

एक दिन फ़रें किलन और कीमर ने प्रेस में काम करते हुए दो मनुष्यों को दूर से प्रेस की ओर आते हुए देखा। जब वे नजदीक आगये तो कीमर ने उनको पहिचान लिया कि इन में से एक तो सर विलियम कीथ है और दूसरा कर्नल फ़रेंच। कीमर ने सोचा कि यह मुक्त से मिलने आरहे हैं इसलिये वह उन का आदर करने को मकान पर से नीचे उतर कर उनके सामने आया। परन्तु, गवर्नर ने सब से पहिले उस से यह पूछा कि फ़रेंकिलन कहाँ है ? और जब उसे माल्यम हुआ कि फ़रेंकिलन मकान के कपर की छत पर प्रेस में है तो वह उस से मिलने को ऊपर गया। फ़्रेंकिलन का उसने बड़े आदर से अभिवादन किया, उसकी बड़ी प्रशंसा की और उसके साथ मित्रता करने की इच्छा प्रगट की। फिलाडेिल्फिया में आते ही आप मुक्त से क्यों न मिले इस क्या गवनर ने फ़्रेंकिलन को बड़ा उलाहना दिया और अखीर में उस को पास ही के मुहल्ले में कर्नल फ़्रेंच के साथ आने का निमन्त्रण दिया। उनकी यह सव बात चीत सुन कर कीमर आश्चर्यान्वित होगया। फ़्रेंकिलन को भी इस से बड़ा आश्चर्य हुआ। किन्तु, फिर भी उसने उनके साथ जाना स्वीकार किया। तीनों व्यक्ति वहाँ से खाना हुए और फ़्रेंकिलन को वह रास्ता दिखला दिया जो सीधा पड़ता था। फ्रेंकिलन को वह रास्ता दिखला दिया जो सीधा पड़ता था। फ्रेंकिलन के बहनोई होम्ज ने गवर्नर से जो कुछ कहा था वह उसने फ्रेंकिलन से कहा और अपने पिता की सहायता से फिलाडेिल्फया में एक प्रेस खोलने का अनुरोध किया तथा अन्त में यह भी कहा कि "तुमको अवश्य सफलता होगी, मैं और कर्नल फ्रेंच पेन्सिल वेनिया तथा डिलावर का तमाम सरकारी काम तुमको ही देंगे।"

फ़्रेंकलिन—"मुभी विश्वास नहीं होता कि मेरे पिता इसके लिये सहर्ष अपनी अनुमति दे दें।"

सर विलियम—"तुम्हारे पिता को मैं एक पत्र लिख दूंगा। त्रौर उसमें उन्हें प्रेस खोलने से जो लाभ होगा वह त्राच्छी तरह समभा दूंगा। मुक्ते निश्चय है कि तुम्हारे पिता इस से त्रावदय सहमत हो जायँगे"।

अन्त में यही निश्चय हुआ कि गवर्नर का पत्र लेकर फ़ें क-लिन शीघ बोस्टन जाय, और अपने पिता को सममा बुमाकर उसकी स्वीकृति ले। सब प्रकार का निश्चय न हो जाय तब तक बात गुप्त रक्ष्वी जाय और फ़्रेंकिलन कीमर के साथ बदस्तूर काम करता रहे। इस के पश्चात् तीनों व्यक्ति एक दूसरे से पृथक हुए। सर विलियम कभी २ फ़्रेंकिलन को अपने घर पर भोजन करने को बुलाता और उसके साथ ऐसा स्नेह का वर्ताव करता सानों वह उसका चिर पिरचित है। उस समय गवर्नरी की पदवी वाला मनुष्य एक प्रेस वाले के साथ इस प्रकार बर्ताव करे यह कोई आश्चर्य जनक बात नहीं थी। सौ वर्ष पिहले छापेखाने का धंधा साधारण कारीगर के धंधे की अपेत्ता कुछ अच्छा समभा जाता था। जिस समय मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था उस समय आरम्भ में उस में विशेष कर धार्मिक पुस्तकें ही छपती थीं और पहिले पहिल यह काम था भी विद्वानों के ही हाथों में। आगे चलकर जब यह धंधा खूब फैल गया और साधारण गिना जाने लगा तो कारीगरी के धंधे में पिरणित होगया। किन्तु, फ्रेंकिलन के समय में तो छापाखाने वाले शित्तित होने ही चाहियें ऐसा समभा जाता था और उन में अधिकतर होते भी ऐसे ही थे।

३० अप्रेल सन् १७२४ को एक जहाज़ बोस्टन जाने वाला था। कुछ समय के लिये सुभे अपने सगे सम्बन्धियों से मिलने के लिये जाना है, यह कह कर फ़्रें किलन ने टिकिट लिया। गव-नर कीथ ने उस के पिता को एक लम्बा पत्र लिख दिया था जिस में उस की योग्यता की बहुत प्रशंसा कर के उस ने लिखा था कि यदि तुम इसको फ़िलाडेल्फ़िया में प्रेस खोलने की अनुमित दे दोगे तो यह निहाल हो जायगा। दो सप्ताह में फ़्रें किलन बोस्टन पहुँचा और सात महीने के वियोग के बाद अपने माता पिता से मिला। केप्टिन होम्ज अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा फ़्रें किलन के माता पिता को कोई ख़बर नहीं मिली थी इस कारण उस के एकाएक लौट आने से उनको बड़ा हर्ष और आध्रय हुआ। उस को देख कर सिवाय उस के भाई जेम्स के सब को बड़ा आनन्द हुआ।

फ्रेंकलिन का एक रिक्तेदार कोलिन्स उस समय पोस्ट आ-फ़िस में क्रक था। फ़्रेंकलिन के द्वारा पेन्सिल वेनियाँ का वर्णुन सुन कर वह इतना मुग्ध होगया कि उस ने एक दम वहाँ जा बसने का निश्चय किया। अपनी पुस्तकें आदि समुद्र के रास्ते से ले जाने को उसने फ़्रेंकिलन के सुपुर्द कर दीं और वह अकेला खुरकी के रास्ते से चल दिया। दोनों में निश्चय होगया था कि हम न्यूयार्क में मिलेंगे।

में कलिन के पिता ने सर विलियम कीथ के पत्र को ध्यान-पूर्वक पढ़ा और कई तरह से विचार किया। कुछ समय तक उसने अपना विचार फ्रेंकलिन पर प्रकट नहीं किया। इतने में केप्टिन होम्ज़ भी डिलावर से बोस्टन आगया उस को वह पत्र दिखा कर फ़्रेंकिलन के पिता ने उस से पूछा-"क्या तुम जानते हो कि सर विलियम कीथ कैसा मनुष्य है ? मुक्ते तो यह माळ्म होता है कि यदि वह अनुभवी, दृढ़ निश्चय वाला और समम-दार होता तो इस अठारह वर्ष के बालक को स्वतंत्र धंधे में डालने की कभी सलाह न देता।" इस पर केप्टिन होम्ज ने अपने साले का पन्न लेकर उस के लाभ के लिये जितना कहना चाहिये था, कहा। किन्तु, पिताने फ्रेंकलिन की थोड़ी उम्र के विचार से उस को नहीं माना और रुपया देने से भी इन्कार कर दिया। फ्रेंक-लिन से उसने कहा-"तू अभी बालक है। किन्तु, गवनेर ने तुमें योग्य समम कर इतनी प्रशंसा की है और तेने ही युक्ति-पूर्वक इतना रुपया इकट्ठा किया है तो मैं तेरी क्या सहायता करूँ। श्रभी मुभी तो यह ठीक नहीं जान पड़ता कि तू कोई कार्य आरम्भ करं। खैर जा; लेकिन, फ़िलाडेटिफ़्या के लोगों के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखना और जोशीले लेख लिखना तथा टीका टिप्पणी करना छोड़ देना। तुम्हे याद होगा कि ऐसे ही लेख

लिखने श्रीर टीका टिप्पणी करने से तू श्रीर तेरा भाई दोनों कैसी श्राफ्त में फँस गये थे।"

फ़ें किलन—"पिताजी, आपकी इस अंतिम वाद विवाद करने का समय अभी नहीं है अतः इस सम्बंध में मैं आप से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु, यदि 'कुरेएट' पत्र का संचालन मेरे हाथ में फिर आ जायगा तो मैं पहिले की भाँति ही लेखादि लिखूँगा। यदि मैंने उस समय आन्दोलन न किया होता तो बोस्टन का प्रेस कैसे स्वतन्त्र होता"।

सर विलियम कीथ को फ़ेंकिलन के पिता ने उत्तर लिखा और उस में फ़ेंकिलन के साथ किये हुए उसके उपकार के लिये बड़ा आभार-प्रदर्शन किया। किन्तु इस समय फ़ेंकिलन को उसका प्रस्तावित कार्य्य आरम्भ नहीं करना चाहिये इसके कारण भी लिख भेजे।

बोस्टन की इस मुलाक्षात के समय फ़ें किलन काटन मेथर से मिलने गया। अपने पुस्तकालय में मेथर बड़े प्रेम के साथ फ़ें क- लिन से मिला और जब वह बिदा होने लगा तो उसने घर से बाहर निकलने का छोटा सा रास्ता बताया। यह रास्ता एक छपरे में होकर था। जिसमें सिर अड़जाय इतनी ऊंचाई पर एक आड़ी मियाल जमा रक्खी थी। मेथर के साथ बात चीत करता हुआ फ़ें किलन छपरे में कुछ आगे बढ़ा इतने ही में एकाएक मेथर ने कहा—"सिर नमाओ, सिर नमाओ," फ़ें किलन का सिर मियाल से टकरा गया इससे पहिले वह मेथर का अभिप्राय न समम सका। मेथर उन लोगों में था जो "पर उपदेश कुशल " होते हैं। ऐसी दशा में दूसरे को उपदेश करने का अवसर पाकर वह उसे व्यर्थ कैसे जाने दे सकता था। बह बोला—"तुम नवयुवक हो, संसारमें अभी तुम्हारा प्रवेशही हुआ है, और उसकी गित विधिसे

तुम अनिमज्ञ हो। ज्यों २ उसके कार्य- चेत्र में आगे बढ़ो त्यों २ तुम अपना सिर नमाते जाना। ऐसा करने पर वह किसी से न टकरायेगा।" सिर में चोट खाकर प्रहण की हुई शिचा आगे चल कर फ़्रेंकलिन के लिये बड़ी उपयोगी साबित हुई। वह किसी को देखता अथवा अपना सिर ऊँचा रख कर अकड़ कर चलने वाले व्यक्ति को जब वह देखता तो इस नसीहत को याद करता।

माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा से फ्रेंकलिन दूसरी बार बोस्टन से चला। जिस जहाज से वह जा रहा था वह न्यूपोर्ट होकर जाने वाला था। जहाँ उसका भाई जॉन साबुन और मोमवत्ती बनाने का काम करता था। उसका इस पर बड़ा प्रेम था इस कारण यह उस से मिलने को उसके घर पर गया। जॉन के वर्न नामक एक व्यक्ति के पेन्सिलवेनिया में किसी से ७-८ पौराड लेने थे उनको बसूल करने के लिये वर्न ने फ्रेंक-लिन को एक पत्र लिख दिया और उससे कह दिया कि इस रूपये की क्या व्यवस्था की जाय ऐसा जब तक मैं तुम्हें न लिखं तब तक इनको अपने पास ही रखना। फ्रेंकिलन ने इसको स्वीकार कर लिया। न्यूपोर्ट के पश्चात् न्यूयार्क आया। यहां उसको उसका मित्र कोलिन्स मिला जो बोस्टन से पहिले ही चल दिया था। कोलिन्स की शराब पीने की बहुत बुरी आदत पड़ गई है, यह स्तवर पहिले पहिल उसको न्यूयार्क में हुई। कोलिन्स को शराव पीने का बड़ा बुरा व्यसन् था। इतना ही नहीं, वह आलसी भी अञ्चल दर्जे का था। न्यूयार्क में और उसके पश्चात् सफर में भी कोलिन्स का तमाम खर्चा फ्रेंकलिन को ही देना पड़ा क्योंकि उसके पास खर्च के लिये एक पैसा भी न था। इस विशेष खर्च का वोभ फों कलिन की शक्ति से बाहर था। किन्तु, वह क्या करता। बिना दिये उसका छुटकारा भी न था। उस समय

अमेरिका में पुस्तकों का मूल्य बहुत लगता था । सार्वजिनक पुस्तकालय तो वहाँ थे ही नहीं। इने गिने साहित्य प्रेमी ही अपने अपने घर पर पुस्तकों का संग्रह रखते थे। उस में भी यदि किसी के पास ५० पुस्तकों का संग्रह होता तो वह बहुत सममा जाता और उसके रखने वाले को बड़ा विद्वान गिना जाता। लोग उस को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। न्यूयार्क में गवर्नर विलियम बर्नेट नामक एक बड़ा खुश मिजाज और शौक़ीन आदमी था। तत्कालीन पुस्तक-प्रेमियों में उसका आसन सर्वोपिर था। फ्र केलिन जिस जहाज से न्यूयार्क आया था उसके कप्तान के द्वारा बर्नेट को खबर मिली कि फ्र केलिन के पास पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। उसने फ्र केलिन को अपने घर बुलाया, अपना पुस्तकालय दिखलाया; और बहुत देर तक साहित्य-चर्चा की। आत्मचरित में फ्र केलिन कहता है कि:—"मेरी खबर लेने वाला यह दूसरा गवर्नर था। मेरे जैसे ग्राव आदमी के लड़के को उस से सिल कर बड़ा आनन्द मिला"।

न्यूयार्क से आगे चलकर दोनों मित्र फिलाडेल्फिया पहुंचे।
रास्ते में न्यूपोर्ट बाले मि० वर्न का क़र्जा फ्रेंकिलन ने वसूल कर
लिया। कोलिन्स का खर्चा इतना अधिक था कि फ्रेंकिलन को
उन रुपयों में से भी कुछ लेना पड़ा। इस मुसाफिरी के सम्बन्ध की
एक बात फ्रेंकिलन ने ८४ वर्ष की अवस्था में लिखी है—"मैं छोटे
से जहाज पर बैठ कर डिलावर नदी पार कर रहा था। हवा न होने
के कारण वहां जहाज को कुछ देर के लिये लंगर डाल कर रोकना
पड़ा। सूर्य्य की गर्मी बहुत तेज थी और यात्रियों में ऐसा
कोई आदमी नहीं था जिसके साथ बातचीत करने में मेरा मनोरश्जन होता, अतएव जहाज चले तब तक नदी के किनारे पर
एक सुन्दर सैदान में जो एक खूब छाया वाला वृद्ध था वहीं

जाकर मैंने कोई पुस्तक पढ़ने का विचार किया । कप्तान से कहने पर वह मुक्ते वहाँ छोड़ आया। किन्तु, मैंने वहां जाकर देखा कि मुभी जो मैदान जहाज पर से बड़ा सुन्दर दिखाई देता था वैसार वह नहीं है बल्कि यह दलदल की जमीन है जो दूर से चमक रही थी। वृत्त तक जाने में में घुटने तक कीचड़ में लथपथ होगया, श्रीर वहां जाकर बैठा ही था कि मच्छरों ने मेरे नाक में दम करना शुरू कर दिया । इससे मैंने पीछे जहाज पर ही आना चाहा और डोंगीं में बिठाकर जहाज पर ले जाने के लिये मैंने जहाज वाले को बुलाया। धूप से घवराकर ही मैं उस वृत्त की छाया में गया था अतः वहां से लौटने पर मुक्ते फिर भी धूप में ही बैठना पड़ा। यह देख कर सब लोग मेरी हँसी करने लगे। संसार में ऐसे त्रौर भी कई एक उदाहरण मेरे अनुभव में आये हैं "। इस बात का अभिप्राय केवल इतना ही है कि प्रत्येक अवस्था में सुख दुख समान ही हैं, जो अन्तर दिखाई देता है वह केवल दिखावा मात्र है।

फ्रेंकलिन के पिता का पत्र पढ कर सर विलियस कीथ ने उसको किसी खतन्त्र धंधे में डालने का अपना विचार बदल नहीं दिया बल्कि यह कहा कि:- " तुम्हारे पिता बड़े सममदार माल्म होते हैं। मनुष्य-मनुष्य में अन्तर होता है। आयु के साथ ही बुद्धि भी त्राती है। सभी मनुष्यों की समभ अच्छी नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम्हारे पिता ने सहायता देने से इन्कार कर दिया तो जाने दो मैं ही तुम्हारी सहायता करूँगा विलायत से जो आवश्यक वस्तुएँ मँगवानी हों उनकी तुम एक सूची तैयार करलो ताकि उन्हें मँगाने की ठयवस्था करूँ। मेरे रुपये तुम्हारे पास हों तब लौटा देना । इस शहर में एक अच्छा प्रेस खोलने का जो मैंने विचार किया है, उसके लिये मुफ्ते पूरी आशा है कि तुमको अवश्यमेव सफलता होगी।" विलियम कीथ के इस कथन को सुन कर फ्रेंकिलन बड़ा प्रसन्न हुन्ता। उसकी ऐसा जान पड़ा कि संसार में इसके बराबर सज्जन श्रीर मेरा सचा हित चाहने वाला श्रीर कोई नहीं है।

उसने शीघ्र ही सूची तैयार की, जिसमें लिखी हुई वस्तुत्रों की कीमत का तख़मीना उसने एकसौ पौएड लगाया । सर विलि-यम ने उस सूची को देख कर कहा कि:—"यदि तुम स्वयम् ही विलायत जाकर अपनी पसंद का सब सामान ले आओ तो कैसा ? वहां जाने से तुम्हारा परिचय बढ़ेगा, और जानकारी भी अच्छी हो जायगी। साथ ही काग़ज़ और पुस्तक विकेताओं से भी तुम्हारी रूबरू बातचीत हो जायगी।"

फ्रेंकलिन:—"हां, ऐसा करना तो श्रवश्य ही लाभ का कारण होगा"।

सर विलियमः—"तो फिर, 'एनीस' के साथ जाने की तैयारी करलो"।

उस समय लन्दन श्रौर फिलाडे हिफया के बीच में एक ही जहाज चलता था। 'एनीस' उसका कप्तान था। यह जहाज वर्ष में एक बार जाया करता था।

जहाज रवाना होने का दिन श्रमी दूर था, इस कारण फेंकलिन ने कीमर के साथ काम करना जारी रक्खा और विलियम
के साथ जो उसकी सलाह हुई थी उसको गुप्त रक्खा। विलियम
श्रव्वल दर्जे का झूठा, बड़ा भगड़ाल और सम्मान का भूखा था।
वह जहां पानी बताता था वहां कीचड़ भी नज़र नहीं श्राता था।
फ्रेंकलिन ने किसी से पूछा नहीं था इस इसलिये वह न जान
सका कि विलियम किस प्रकृति का श्रादमी है। उसी के वचन
पर विश्वास करके भविष्य की श्रानन्दपूर्ण इच्छा में वह अपने

दिन बिताने लगा। जहाज खाना होने के दिन तक जितने आनंद से उसका समय गुजरा ऐसा समय उसको शायद ही कभी नसीब हुआ हो। किन्तु, प्रकृति के नियमानुसार सुख के बाद दुख भी अनिवार्ट्य होता है। अस्तु। फ़िलाडेल्फिया से वापिस आया तभी से अपने मित्र जॉन कोलिन्स के बुरे कामों से उसको लोगों में वड़ी शर्मिन्द्गी उठानी पड़ती थी। कोलिन्स अब प्रा शराबी होगया था। वह बिना कुछ काम किये त्रालसी की तरह फ्रेंकलिन के घर में पड़ा रहता था और अब कोई काम मिलता है, अब मिलता है ऐसा कह कह कर उससे बार बार रुपये ले लेता । फ्रेंकलिन चिढ़ कर कभी २ उस पर नाराज भी हो जाता जिसके कारण उन में कई बार भगड़ा हो जाता था। अंत में एक दिन मित्रता का अंत आया। फुंकलिन, कोलिन्स और फिलाडेल्फिया के रहने वाले फ्रेंकिलन के कुछ श्रौर परिचित व्यक्ति एक दिन नाव में बैठ कर दिलावर नदी की सैर करने को गये। सब को बारी बारी से चाटली लगाना था। जब कोलिन्स का नम्बर आया तो उसने कहा कि-"मैं तो चाटली नहीं लगाने का। तुम्हारी ग़रज हो तो लगात्रों " फ्रेंकलिन बोला कि:- "यदि ऐसा है तो हम तुभी नाव में नहीं बिठलायँगे।" इस पर कोलिन्स ने उत्तर दिया:-" यदि ऐसा होगा तो तुम सभी को रात भर यहीं रहना पड़ेगा"। इतने ही में एक आदमी बोला :- "अरे भाई, जाने भी दो, अपन ही लगा देंगे।" किन्तु, कोलिन्स के अनुचित बर्ताव से अप्रसन्न हुए फ्रेंकिलिन ने इस बात को नहीं माना। इस पर-कोलिन्स ने कहा:- "फ्रेंकलिन से चाटली चलवाऊँ तभी तो मेरा नाम । यदि यह चाटली न चलावे तो इसको नाव पर से फेंक दो"। ऐसा कह कर मानों अपने कहने को सच करके ही दिखलाता हो इस प्रकार कोलिन्स फ्रेंकिलन की तरफ दौड़ा और उसको धका दिया। किन्तु, फ्रेंकलिन सावधान रहा। उल्टा उसने

खड़े हो कर कोलिन्स ही को नदी में फेंक दिया। उसकी खबर थी कि कोलिन्स को अच्छी तरह तैरना आता है, इसलिये उसके हुव जाने की उसको कुछ चिंता न थी। कोलिन्स बार २ पानी में से निकल कर नाव पकड़ने को आता तब उस में बैठे हुए सब लोग नाव को तेज़ी से चलाते और पूछते "क्यों, अब भी चाटली लगाना मंजूर है या नहीं" ? अभिमानी कोलिन्स इसके उत्तर में कुछ न कहता और नाव को पकड़ कर उस पर चढ़ने की चेष्टा करता। किन्तु, वह तेज चल रही थी इसलिये उसका कोई वश न चला। आख़िर को जब वह थक कर अधमरा सा हो गया तो उसके साथियों ने उसको नाव पर खींच लिया और पानी में भीगे हुए ही उसको घर पर ले आये। यह घटना हो जाने पर फ्रेंकलिन त्रौर कोलिन्स में परस्पर वैमनस्य सा हो गया। कोलिन्स को कुछ दिन के बाद बारबे डोज में एक अध्यापक की जगह मिल गई, इसलिये वह फिलाडेल्फिया ते चला गया। जाते समय वह फ्रेंक लिन से कहता गया कि मुक्ते तेरा जो कुछ देना है वह वहां से भेज दूंगा। परन्तु, इसके पश्चात् फ्रेंकलिन को उसका कुछ पता नहीं मिला।

फ़्रेंकिलन बड़ा मिलनसार था। इस कारण वह जहां जाता था वहीं उसका थोड़े ही समय में लोगों से खूब परिचय हो जाया करता था। फिलाडेटिफ़्या में इस समय चार्ल्स आसवार्न, जोसप बाटसन और जेम्स राल्फ़ नामक उसके तीन मित्र थे। इन तीनों को पढ़ने लिखने का फ़्रेंकिलन जैसा ही शौक था। किन्तु, दूसरी बातों में ये उसकी समानता नहीं कर सकते थे। आसबार्न और बाटसन किसी वकील के पास मुहार्रर थे और राल्फ़ एक व्यापारी के यहां गुमाइता। बाटसन प्रामाणिक, धर्मनिष्ठ और गुण्वान व्यक्ति था। आसबार्न बढ़ा सममदार, मिलनसार और सबसे प्रेम करने वाला था। इसके अतिरिक्त वह साहित्य-मर्मज्ञ भी था। आसवार्न, राल्फ और फ्रेंकलिन ये तीनों काव्य-प्रेमी थे। समय २ पर ये कुछ न कुछ रचना भी किया करते थे। रविवार के दिन स्क्युलिकल नदी पर चारों आदमी घूमने को जाते और सप्ताह भर में जो कुछ पढ़ते लिखते उस पर विवेचना किया करते। श्रात्म-चरित में फ़ें कलिन कहता है कि: -हम ने ऐसा विचार किया कि अब जब कभी मिला करें तो हम में से प्रत्येक आद्मी कोई न कोई रचना करके लाया करे श्रौर वह दूसरों को उसका अभिप्राय बता कर टीका टिप्पणी करते हुए सुधार किया करे। हमारा उद्देश भाषा और उचारण सुधारने का था इस कारण किसी नवीन विषय पर ही कविता करना किसी के लिये अनिवार्य नहीं था। त्राठारहवें क्रिश्चियन भजन में देवतात्रों के त्रावतरण का जो वर्णन है उसी को हमने पसन्द किया। हमारे इकट्रा होने का दिन निकट आया तब राल्फ मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरा लिखा हुआ तैयार है।

में अवकाश न मिलने और मन न लगने से कुछ नहीं लिख सका था इसलिये मैंने भी राल्फ से ऐसा ही कह दिया। मेरी सम्मति लेने को राल्क ने अपनी रचना मुभे बताई। मुभे वह बहुत अच्छी लगी और उसमें बहुत सी खूबियाँ नजर आई। राल्क ने कहा:- "आसवार्न को तो मेरी रचना का कोई अंश खूबी से भरा हुआ नहीं मालूम हुआ इसी से वह मेरी रचना पर टीका टिप्पणी करने लगता है। तुम्हारी रचना पर वह कोई टीका नहीं करता इसलिये तुम इसको रख लो और अपनी तरक से ही लिखी हुई बता कर उसको दिखाना। मैं कह दूँगा कि समय न मिलने से मैं तो कुछ न लिख सका। देखें, फिर त्रासवार्न क्या कहता है। यह बात मुक्ते पसन्द त्राई। इसलिये

उस रचना को मैंने रख लिया और अपने हाथ से उसकी नक़ल कर ली जिससे आसवार्न को उसके विषय में कोई सन्देह न हो। इसके पश्चात् हम सब इकट्ठे हुए । सब से पहिले वाटसन ने अपनी रचना सुनाई । उसमें कुछ खूबी थी । लेकिन, दोष अधिक थे । फिर आसवार्न ने अपना लिखा हुआ सुनाया, जो बाटसन की अपेचा अच्छा था। राल्फ ने उन दोनों की एक तुलना करके किस में क्या दोष है और किस में क्या २ खूबियाँ हैं यह दिखलाया । इसके पश्चात् उसको तो कुछ सुनना ही न था इसलिये मैं आगे बढ़ा। किन्तु अपनी रचना न सुना कर पहिले मैंने इसके लिये सब से माकी चाही कि मैं श्रवकाश न मिलने के कारण श्रपनी रचना को न सुधार सका हूँ इस कारण इसको अगले प्रसङ्ग पर सुनाऊँगा । किन्तु, इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। अन्त में मुक्ते अपनी रचना सुनाने को वाध्य होना पड़ा। मैंने उन सब के आग्रह से उसको दो वार पढा । वाटसन श्रौर श्रासबार्न ने स्वीकार किया कि यह हमारी रचना की अपेना कई दर्जे अच्छी है और उस की खूबियों का बखान करने लगे। केवल राल्फ ने उस पर टीका की श्रौर कोई २ स्थल सुधार करने के बताये। किन्तु, मैं अखीर तक अपने को बचाता रहा। राल्फ की, की हुई टीका का श्रासवार्न ने बड़ा विरोध किया और कहा कि राल्फ कविता करना नहीं जानता और न उसके गुए दोष दिखाने में ही प्रवीगा है। बल्कि सच पूछो तो जिस प्रकार इसको कविता करना नहीं आता उसी प्रकार यह उसके गुण दोष भी नहीं बता सकता।

रात्फ़ और आसवार्न घर जा रहे थे तब आसवार्न ने जो सेरी रचना से परिचित था रास्ते में मेरी कविता के विषय में

अच्छी सम्मति प्रकट की और कहा कि:-"मैं खुशामद करता हूँ ऐसा फ्रेंकलिन को न जान पड़े इस कारण मैं जान बूभ कर उसके पत्त में अधिक नहीं बोला। किन्तु, वह ऐसी उत्तम रचन् कर सकता है ऐसी किसी की कल्पना थी क्या ? अहा ! कैसे उत्तम विचार ! शब्दों में कितना माधुर्य्य ! स्रौर जोश !! साधा-रणतया बातचीत करने में तो वह कभी ऐसे शब्द नहीं कहता श्रीर बीच २ में कई भूलें करता तथा श्रटकता जाता है। किन्तु, यह होते हुए भी कौन जान सकता है कि यह ऐसी उत्तम रचना कर सकता है !" यह सुन कर राल्फ अपने मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वे सब फिर इकट्टे हुए तब राल्फ की, की गई युक्ति सब को माल्म हुई तो उसके दोष निकालने वाला श्रासवार्ने बहुत शरमाया।

इस समय फ्रोकित मिस्टर रीड की कन्या पर आशक्त हो गया था। डेबोरा भी उसको हृद्य से चाहती थी किन्तु, उस समय वहाँ ऐसी प्रथा थी कि माता पिता सन्तान का सम्बन्ध अपनी इच्छानुसार ही किया करते थे। यदि कन्या या पुत्र का विचार कुछ श्रौर हो तो वह माता पिता की श्राज्ञा के विना कार्च्य रूप में परिशात नहीं हो सकता था। डेबोरा के पिता मि० रीड का १२ सितम्बर सन् १७२४ में देहान्त हो चुका था, इस कारण उसने फ़्रेंकिलन के साथ विवाह सम्बन्ध हो जाने के लिये अपनी इच्छा माता पर प्रगट की और यह भी कहा कि आयो चल कर वह एक बड़े छापेखाने का मालिक हो जायगा और इस प्रकार मुक्ते सुख मिलेगा। उसकी माता ने यह बात मान ली। एक दिन उसने फ़ें किलन से कहा:- "तुम १९ वर्ष के नहीं हुए हो, और अभी एक लम्बी यात्रा पर जा रहे हो, इसके अतिरिक्त अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिस रोजगार को तुम

करना चाहते हो वह कैसा चलेगा ? इस कारण श्रभी विवाह करना ठीक नहीं। तुम वापिस श्राकर श्रपना रोजगार शुरू करो तुब तक ठहरो।" इस प्रकार डेबोरा की माता से बात चीत हो जाने पर फ़्रेंकिलन ने उससे इसका जिक्र किया। वह तो फ्रेक-लिन को चाहती ही थी ? दोनों प्रेमी वचन बद्ध हो गये और लन्दन से वापिस श्रा जाने पर विवाह होना निश्चित हो गया।

केप्टिन 'एनीस' का जहाज "लंडन होप" के चलने का समय निकट आया। तब तक सर विलियम कीथ फ्रेंकलिन को बुलाया करता और प्रेस खोलने का जिक्र किया करता। टाइप, काग़ज श्रीर मशीन ( मुद्रण यन्त्र ) खरीदने में जितने रुपये खर्च हों उनकी हुएडी और लंदन में अपने मित्रों को परिचय-पत्र देने का सर विलियम ने फ्रेंकलिन को वचन दिया था। उसको किस दिन आकर काराज ले जाने चाहियें यह भी निश्चित होगया था। यथा समय फ्रेंकलिन हुएडी और काग़ज़ लेने को कीथ के घर पर गया तो उसने यह कहा कि समय न मिलने से मैं अभी पत्र नहीं लिख सका हूँ कल आकर ले जाना। दूसरे दिन वह फिर गया, किन्तु, फिर भी उसको वैसा ही उत्तर मिला। इसी प्रकार कई दिन तक फ़्रेंकिलन बराबर उसके घर पर आता रहा। किन्तु, फल कुछ नहीं हुआ। अन्त में जहाज चलने का दिन आगया। आज तो काराज अवस्य मिलेगा इस आशा से वह उस दिन फिर कीथ के पास गया तो उस समय उसको कीथ का सेकेटरी मिला जिसने कहा कि आज कार्य्याधिक्य से गवर्नर ऑफिस में ही हैं, तुम्हारा जहाज न्यूकासल 🕸 में आकर ठहरेगा वहीं पर श्राकर वे तुमसे मिलेंगे और काग़ज़ श्रादि दे देंगे"।

<sup>\*</sup> स्थान विशेष।

भ्ेंकलिन जहाज पर जाकर बैठा ही था कि वह चल दिया। जहाज पर भी इसके लिये मित्रों का अभाव नहीं था। जेम्स राल्क और उसका पुत्र उसके साथ थे। राल्क ने फ्रेंकलिन हो कहा कि मैं लन्दन में आढ़त जमाने को जा रहा हूँ। किन्तु, पीछे से माल्म हुआ कि उसके संगे सम्बन्धियों में कुछ अनबन होगई है इसितये वह अपनी स्त्री तथा पुत्र को लंदन छोड़ आने और पीछे न त्राने के विचार से घर छोड़ कर जा रहा है।

यथा समय जहाज 'न्यूकासल' पर जाकर ठहर गया। काग़ज़ लेने को फ्रेंकलिन फिर गवर्नर से मिलने गया। उस समय उसका सेक्रेटरी फिर उसके पास आया और बड़ी नम्रता से उस से कहा:-- "गवर्नर साहव वड़े आवदयक काय्यों में लगे हुए हैं, इसलिये कुछ देर के बाद काराज लिख कर जहाज पर भेज देंगे। तुम सकुशल पहुँचो श्रौर जल्दी ही सफल मनोरथ होकर वापिस श्रात्रो ऐसा वे अन्तःकरण से चाहते हैं।"

फ़ेंकिलन को कुछ बुरा तो लगा। लेकिन, गवर्नर की सचाई में उसको अब भी कोई सन्देह नहीं हुआ। वह वापिस जहाज पर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद गवर्नर की खोर से कर्नल फ़्रेंच कुछ काग़जों की थैली लेकर जहाज पर आया और उसने वह थैली कप्तान के सुपुर्द की। फ़रें कलिन ने कप्तान से कहा कि मेरे नाम के जो काराज हों उन्हें मुक्ते दे दीजिये इस पर कप्तान ने उत्तर दिया कि:- 'सब काराज़ थैली में इकट्टे हैं। तुम्हारे काराज़ों को निकालने का मुक्ते अवकाश नहीं है। विश्वास रक्लो कि इंगलैएड पहुँचने से पहिले तुम्हें थैली के सब काग़जात दिखा दिये जायँगे, उनमें से जो २ तुम्हारे हों उन्हें ले लेना"।

आरम्भ में फ़रेंकित और उसके मित्र राल्क की आर दूसरे यात्रियों का ध्यान नहीं गया था। उनका परिचित व्यक्ति वहाँ

श्रीर कोई न था। जहाज के खास भाग पर उनको जगह नहीं मिल सकी थी इस कारण अगले हिस्से में जैसी जगह मिली बहीं बैठ कर उन्हें काम चलाना पड़ा। पेन्सिल वेनियाँ का एक सरकारी वकील एन्ड्रू हेमिल्टन श्रौर उसका पुत्र भी इंग्लैंग्ड जाने वाले थे श्रौर उनके लिये जहाज पर एक जगह पहिले से ही रिज़र्व 🕸 होगई थी। किन्तु, किसी कारण विशेष से उनको न्यूकासल से पीछे लौटना पड़ा इस कारण उनके लिये रुकी हुई जगह खाली होगई। जब कर्नल फ़्रेंच जहाज पर गया तो उसने फ़्रेंकलिन को पहचाना, उसने उसका बड़ा सम्मान किया। यह देख कर और यात्रियों ने फ़ें किलन और उसके मित्र राल्फ को वह खाली जगह काम में ले लेने के लिये कहा। दोनों व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता से उस जगह पर त्रागये । मुसाफिरी खत्म होने का दिन ्तिकट आने लगा इस कारण कप्तान ने अपने कथनानुसार काराजों की थैली फ्रेंकलिन को दे दी। लगभग ६-७ काराज फ़्रेंकलिन के द्वारा भेजे हुए पते वाले निकले। इनमें एक पत्र सरकारी प्रेस वाले के नाम पर था और दूसरे और २ लोगों के लिये थे। फ्रेंकलिन उन्हें देख कर बड़ा खुश हुआ।

२४ दिसम्बर को जहाज लन्दन पहुँचा। जहाज से उतरते ही फ्रेंकिलन सब से पहिले काग़जी की दूकान पर गया और उसको काग़ज दे कर कहा कि यह पत्र गवर्नर कीथ ने आपको भेजा है। इस पर काग़जी ने कहा:—" इस नाम के किसी मनुष्य को मैं नहीं पहचानता।" पत्र खोल कर इधर उधर से देखा और वह फिर बोला:—"अच्छा यह तो रिडल्स्टन का लिखा हुआ है, जो बदमाशों का सरदार माना जाता है। मैं

<sup>\*</sup> सुरिच्चत ।

इससे अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता।" यह कह कर इसने वह पत्र फ्रेंकलिन को वापिस दे दिया और पीठ फोर कर माहकों को माल देने लगा। फ्रेंकिलन को मालूम हुआ कि और २ पत्र भी कीथ के लिखे हुए नहीं हैं। अब जा कर उसकी गवर्नर की सचाई में सन्देह हुआ। जहाज पर एक डेन्हॉल नामक व्यापारी से फ्रेंकलिन की जान पहिचान हो गई थी। उसने सारी बात उससे जाकर कहीं। पल भर में डेन्हॉल असली बात को जान गया। उसने फ्रेंकलिन को विश्वास दिलाया कि कीथ ने काग़ज़ लिखे हों या उसका लिखने का विचार भी हो ऐसा नहीं जान पड़ता। उसने कहा कि "जो लोग कीथ को जानते हैं वे उसके कहने या लिखने पर विल्कुल भरोसा नहीं करते"। यह सुन कर फ़्रेंकलिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चिन्ता में पड़ गया। कारण कि लन्दन में वह कभी नहीं आया था और अपने तथा राल्फ के खर्च के लिये उसके पास केवल दस पौराड थे। जब डेन्हॉल को यह हकीकत माल्स हुई तो उसने उसको किसी छापेखान में नौकरी करन की सलाह दी और कहा कि:-" लन्दन के प्रेसों में काम करने से तुम्हारा अनुभव बहुत बढ़ेगा श्रीर यहाँ से जब तुम वापिस श्रमेरिका जाश्रोगे तो तुमको श्रपने रोजगार में बड़ा लाभ होगा।"

इस समय फ्रेंकितन को मालूम हुआ कि राहफ लन्दन में ही रहेगा। उसके पास जो कुछ रुपये थे उनको वह जहाज का किराया देने में खर्च कर चुका था और अब उसको सहायता करने वाला सिवाय फ्रेंकिलन के और कोई मनुष्य लंदन में नथा।

काराजी ने जो पत्र फ़रेंकलिन को वापिस दिया था उसकी पढ़ने पर फ़ें किलन को माल्यम हुआ कि एएड़ू हेमिल्टन के साथ रीडस्टन और कीथ ने मिल कर कोई जालसाजी करने का विचार किया है। हेमिल्टन कुछ समय के पश्चात् लन्दन आया उस समय फ़्रेंकिलन ने उससे मिल कर इस पत्र में लिखी हुई स्मिरी हक्षीक़त उससे कहदी। आगे चल कर यह खबर हेमिल्टन के लिये बड़ी उपयोगी हुई। इस कारण यह अपने अपर उपकार करने वाले फ्रेंकिलन का जन्म भर के लिये घनिष्ठ मित्र और बड़ा सहायक बन कर रहा।

कहना क्या और करना क्या इस प्रकार के गवर्नर कीथ के लजास्पद वर्ताव के सम्बन्ध में फ्रेंकिलन कहता है कि:—"एक गरीब और अनुभवहीन युवक को इस प्रकार अकारण ही तक्ष करने और आपित्त में फँसाने वाले कीथ जैसे मनुष्य का क्या किया जाय, जब उसकी ऐसा करने की आदत ही पड़ गई हो। किया जाय, जब उसकी ऐसा करने की आदत ही पड़ गई हो। किया जाय, जब उसकी ऐसा करने की इच्छा रखता था। किन्तु, उसके पास देने को कुछ नहीं था इस कारण वह सब को मूँठी सची आशा दिला दिया करता था। एक प्रकार से वह बुद्धिमान, समभदार और अच्छा लेखक था। गवर्नर की हैसियत में रह कर भी वह जनता की लाभ हानि का पूरा ध्यान रखता था और उसको नियुक्त करने वाले जमीदारों के विरुद्ध था। कई वार वह उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कर डालता था।" इस प्रकार फ्रेंकिलन ने गवर्नर के अन्यान्य गुण बताकर उसके विषय में अपना मत-प्रतिपादन कर अपने विशाल हृदय का परिचय

## प्रकरण पांचवां

## त्तन्दन में १७२५-१७२६

फ्रेंक्रलिन ग्रौर राल्फ़—उनकी तुलना—पामर के छापेख़ाने में नौकरी मिली—राल्फ़ का इधर उधर भटकना—बुलास्टन कृत स्वाभाविक धर्म्म— फ्रेंक्रलिन का प्रतिवाद—डाक्टर लायन्स, मगडेवील ग्रौर पेम्बरटन के साथ जान पहिचान—न्यूटन से मिलने का विचार—एस्वेस्टोस की थैली—सर हेरीस्लोन से परिचय—राल्फ़ से ग्रलग होना—उवोट के कारख़ाने में नौकरी मिलना—पैसा बचाने की ग्रोर लच्य—डेवीउहाल तथा वाइगेट से मिन्नता—डेन्हॉल की ईमानदारी—डेन्हॉल के यहां फ्रेंक्रलिन का नौकरी के लिये रहना—सर विलियम विन्ध्याल से मुलाक़ात।

---

फ़्रेंकित श्रौर राल्फ हमेशा शामिल रहते थे। न्यू लिटिल बिटन मुहल्ले में दोनों ने प्रति सप्ताह साढ़े तीन शिलिंग के किराये पर मकान भाड़े ले लिये थे। राल्फ के पास पैसा न होने से उसके खर्च का सारा भार फ़्रेंकिलन पर था। उस पर फ़्रेंकिलन का प्रेम भी खूब था। बात चीत करने में वह बड़ा चतुर था। ५० वर्ष के पश्चात भी जब फ्रेंकिलन को यूरोप श्रौर श्रमें रिका के बड़े २ श्रादमियों से बात चीत करने का श्रवसर श्राया तो उसे मालूम हुश्रा कि राल्फ की समानता करने वाला कोई नहीं है। राल्फ का रहन सहन श्रौर बतीव प्रीति उत्पन्न करने वाला था। साथ ही उसकी बुद्धि भी बड़ी विचन्न्एण थी। राल्फ श्रौर फ्रेंकिलन के उपरी दिखावे से उस समय ऐसा श्रनुमान

किया जाता था कि यदि आगे चल कर इनमें से कोई बड़ा त्रादमी होगा तो वह राल्फ ही। राल्फ सुन्दर, बोल चाल में द्भार स्रोर रहन सहन में वड़ा कुशल था। साथ ही उसकी आकां चाएँ भी वड़ी उच थीं। फ़्रेंकिलन बोल हे में धीमा और देखने में गम्भीर तथा कठोर था। किन्तु, यह सब होने पर भी उस समय दो बातों में राल्फ की अपेचा फ्रेंकिलन कुछ विशेषता रखता था। एक तो उसकी जेब में उस समय दस पौंड नकद थे श्रीर दूसरे वह ऐसा धंधा जानता था कि तीस शिलिङ्ग सुविधा से पैदा कर ले। कम्पोज करने के काम में फ्रोंकिलन ने जेम्स के कारखाने में बड़ी होशियारी दिखाई। लन्दन में पामर नामक व्यक्ति का एक बड़ा छापाखाना था और उसमें पचास के लगभग मनुष्य नौकर थे। उसमें फ्रेंकिलन को शीघ ही नीकरी मिल गई । राल्फ ने बहुत प्रयत्न किया किन्तु, उसका कुछ वश न चला। पहिले तो उसने एक नाट्यकार का मकान तलाश किया श्रौर उसके पास जाकर उसने उसको बहकाया कि इस धंधे के अनुरूप गुरा तुममें नहीं हैं। अत: इसे छोड़ कर कोई लन्दन में संवाद-पत्र निकालो जिस में तुम्हारी ख्याति श्रौर लाभ दोनों हों। स्पेक्टेटर के ढंगका एक साप्ताहिक पत्र निकालने का उसने विचार किया। किन्तु. जिस नाटकाध्यच से उसने इसका जिक्र किया था वह इस बात पर राजी नहीं हुआ। जब इस में भी सफलता न होती देखी तोउसने वकीलों के पास से नक्लें करने का काम मिल जाय, इसकाप्रयत किया किन्तु, वह भी उसको नहीं मिला।

पामर के छापेखाने में फ्रेंकिति ने एक वर्ष तक काम किया। उसको वेतन ठीक मिलता था किन्तु, राल्फ़ के साथ नाटक और खेल देखने में उसका खर्चा बहुत होता था। इसके

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

A

अतिरिक्त राल्फ को ऋण देने में भी उसका पैसा बहुत गया। अन्त में, उसके पास जो कुछ रूपये थे वे खर्च हो गये और प्रति दिन की कमाई से जो कुछ पैसा आवे उसी पर निर्वाह करने क समय आ गया।

पामर के छापेखाने में बुलास्टन रचित "स्वाभाविक धर्म" की दूसरी आवृत्ति को छापने का काम फ्रेंकिलन के हाथ आया। इस पुस्तक का उद्देश यह साबित कर देना था कि खन, चोरी और व्यभिचार आदि करने का धर्माशास्त्र में निषेध न होता तो भी उनका करना बूरा है। इसी प्रकार इस में यह भी दिखाया गया था कि सदाचार पालन का आदेश न होता तो भी मनुष्य-मात्र को सदाचारी होना आवश्यक था। मूर्ति-पूजा न करने के कारण, देवालय में जाने की दलीलें और आत्मा के अमरत्व की यथार्थता का भी इस में अच्छा विवेचन था। यह पुरुतक देखने योग्य है और उसके पढ़ने से किसी की कोई हानि नहीं हो सकती यह जानते हुए भी फूँकलिन को बुलास्टन की दलीलें श्राधारहीन जचीं श्रौर इस कारण उसने उसकी श्रालोचना में एक बत्तीस पृष्ट की पुस्तक लिख कर छपवा डाली। इसका नाम रक्खा "स्वतन्त्रता श्रौर प्रयोजन श्रथवा सुख दुख का विवेचन" " जो कुछ ईश्वरकृत है वह ठीक है लेकिन मनुष्य शृंखलाबद्ध हो कर उसके अपनी ओर के भाग को ही देखता है। उसके ऊपरी भाग पर उसकी दृष्टि नहीं जाती।" इस आशय का एक वाक्य ड्राइडन की कविता में से चन कर पुस्तक के मुख पृष्ठ पर रक्खा। बुलास्टन की पुस्तक उसके मित्र " ए. एफ. एस्कायर " को समर्पित हुई थी श्रौर इस पुस्तक के लिखने का कारण यह बताया गया था कि इसके मित्र ने एक समय बुलास्टन से पूछा था कि "स्वामाविक धर्म है या नहीं ? अगर है तो कैसा ?"

भें कितन ने अपनी पुस्तक "मि० जे० आर०"—( जेम्स रात्क ) को समर्पित की और आरम्भ में यह लिखा कि—"तुम्हारी प्रार्थना पूर से इस संसार की वस्तुओं की स्थिति के सम्बन्ध में मैंने इस जि अपने इस समय के विचारों का दिग्दर्शन किया है"

फ्रोंकलिन के विचार उसके मालिक को अच्छे नहीं लगे किन्तु, फिर भी इस पुस्तक के छपने से छापेखाने की क़दर बहुत बढ़ गई। मिस्टर लायन्स नाम के एक डाक्टर फ्रेंकलिन की इस पुस्तक को पढ़ कर इतने अधिक प्रसन्न हुए कि वे उसका सकान तलाश करके उससे खयम् आकर मिले। इनने भी "मनुष्य के विचारों की अध्यरता" के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी श्रीर कुछ प्रस्थात नास्तिक लोगों से उनका श्रच्छा परिचय था। "दी होने" नामक मुहल्ले में नास्तिक लोगों की मगडली इकट्री होती थी उसका मुखिया डाक्टर मंडेवील "मिक्लयों की कहानी" नामक पुस्तक का लेखक एक हालेएड निवासी व्यक्ति था। डा० लायन्स ने इससे फ्रेंकलिन का परिचय कराया और डाक्टर पेम्बरटन नामक एक मेडिकल सर्जन से भी मुलाक़ात करादी जो तत्त्वज्ञानी, गणितज्ञ, रायल सोसाइटी का सभासद् और सर आइजाक न्यूटन का मित्र था। सर आइजाक न्यूटन से मिलने को फ्रेंकलिन की भी बहुत दिन से इच्छा थी। डा॰ पेम्बरटन फ्रेंकलिन को न्यूटन के पास ले जाने वाला था। किन्तु, वह तत्त्व-ज्ञानी उस समय = २ वर्ष का हो चुका था और उसका शरीर भी ठीक नहीं रहता था इस कारण फ्रेंकलिन को उससे मिलने का श्रवसर न मिल सका।

अमेरिका से फ्रेंकलिन कुछ नई वस्तुएं ले आया था। इस के अतिरिक्त उसके पास एस्वेस्टोस † की बनी हुई एक थैली थी।

<sup>†</sup> एक वस्तु या धातु विशेष ।

एम्बेस्टोस को अग्नि में डालने से वह जलता नहीं, बिल्क शुद्ध होता है। जब सर हेरीस्लोन को यह माल्स हुआ कि फ्रेंकलिल के पास एस्बेस्टोस की थैली है तो वह उसके घर पर आकर उसे से मिला। हेरीस्लोन को नई २ वस्तुएं इकट्ठी करने का बड़ा शौक था। उसके घर में ऐसी अनेक वस्तुत्रों का संग्रह था और वहां के ब्रिटिश म्यूजीयम को स्थापित करने वाला भी वही था। फ्रेंक-लिन से उसने वह थैली खरीद ली और जो कुछ मूल्य उसने मांगा वह उसको दे दिया। वह अपने घर में संप्रह की हुई तरह तरह की नई २ चीजों को दिखाने के लिये फ्रेंकलिन को अपने साथ ले गया और इसी दिन से इस सुविख्यात व्यक्ति के साथ फ्रेंकलिन का परिचय हुआ।

जैसे तैसे कुछ समय लन्दन में बिता कर राल्फ ने अन्त में तङ्ग आकर एक गांव में जाकर चटशाला † खोलदी । इस कार्य के। वह हल्का समभता था। लेकिन उसको अपने मन में यह भी विश्वास था कि किसी दिन मैं भी अवश्य ही बड़ा आदमी होऊंगा। किन्तु, जब बड़ा आदमी हो जाय तो लोग यह न कहें कि एक समय यह लड़कों को पढ़ाने का हल्का काम करता था इस लिये उसने त्रपना नाम बदल कर फ्रेंकलिन रक्वा। उसका फ्रॅंकलिन के साथ पत्र व्यवहार होता था। किन्तु, आगे चल कर दोनों में परस्पर कुछ मन मुटाव हो गया, इस कारण जब राल्फ पीछे लन्दन आया तो फ्रेंकलिन से पृथक् रहा।

रालक के व्यय भार से मुक्त होने पर फ्रेंकलिन का ध्यान पैसा बचाने की खोर गया। उसने पामर की नौकरी छोड़ कर अधिक वेतन मिलने के लोभ से उवोट नामक व्यक्ति के छापेखाने में नौकरी करली और जब तक लंदन में रहा उसी के यहां बना रहा।

रे पाठशाला ।

फ्रेंकलिन के मकान से पामर का छापाखाना निकट ही था इस कारण उसका पैदल चलने के बहाने ज्यायाम ही हो जाता बी इसके अतिरिक्त अमेरिका की भाँ ति कम्पोज करने या छापने का काम भी उसको वहाँ नहीं करना पड़ता था। पामर के छापेखाने में तो वह केवल कम्पोज का ही काम करता था। यथेष्ट शारीरिक परिश्रम न होने और मानसिक श्रम अधिक करने के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने लगा तो। उसने उनोट के छापेखाने में छापने का काम करना शुक्त कर दिया।

अब फ्रेंकितन ने सिवाय जल के और सब पेय वस्तुओं को उपयोग में लेना छोड़ दिया। उसके साथ वाले दूसरे नौकर लोग बीयर नामक शराब बहुत पीते थे इसलिये ये केवल यानी पीने वाले फ़्रेंकिलन की बहुत हँसी करते। इतना होने पर भी फ्रुंकिलन में श्रौरों की अपेचा सब से जियादा ताक़त थी। वह एक एक हाथ में पूरा एक एक फार्म लेकर ऊपर की मंजिल पर ले जाता और नीचे उतरता । बीयर पीने वालों से तो दोनों हाथों से भी एक फार्म मुश्किल से लिया जाता। बिना शराब पिये ही उसमें इतनी ताक़त और मजवूती कैसे आगई, यह उसकी खुद की भी समक में नहीं आया। फ्रेंकलिन लिखता है कि:— "छापने के काम पर जो मेरा साथी था वह काम पर त्राने से पहिले आध सेर बीयर पीता और हाजरी के समय रोटी के साथ आध सेर फिर। इसके बाद आध सेर भोजन करते समय-आध सेर तीसरे पहर को और आध सेर संध्या को काम पर से उठते समय। यह त्र्यादत मुक्ते अच्छी नहीं लगती। लेकिन, वह-मेरा साथी कहा करता था कि काम फुर्ती से हो श्रीर परिश्रम करने की ताक़त बढ़े इसके लिये बीयर का पीना वड़ा उपयोगी है। मैंने उसको बहुत समकाया कि एक आने के शराब की

अपेता एक आने की रोटी में अधिक आटा आता है इसलिये श्राध सेर पानी के साथ एक श्राने की रोटी खाने से दो सेर श्राध सेर पानी के साथ एक श्राने की रोटी खाने से दो सेर शराब पीने की श्रपेद्मा श्रधिक बल बढ़ सकता है। किन्तु डसने शराब पीना न छोड़ा। प्रति शनैश्चर को शराब के लिये उसको चार पांच शिलिङ्ग खर्च करने पड़ते थे और मेरे पास इस काम के लिये पैसा था नहीं।"

थोड़े दिन तक छापने का काम करने के पश्चात् उवोट ने-फ़ेंकिलन की बदली श्रज्ञर जमाने के काम पर कर दी। नथे आये हुए मनुष्य के पास से पान सुपारी के पाँच शिलिङ्ग लेने का अज्ञर जमाने वाले की प्रथा होने से उसने फ्रेंकलिन से पाँच शिलिङ्ग माँगे। कारखाने में दाखिल होते सगय फ्रेंकिलन ने दस्तूरी दी थी, इसलिये बदली के समय फिर देना उसकी उचित नहीं लगा। कार्यालय के मालिक उवाट का भी ऐसा ही श्रभिप्राय था। इसलिये फ्रॅंकलिन ने श्रज्ञर जमाने वालों को दस्तूरी देने से नांही कर दी। तीन सप्ताह तक फ्रेंकलिन ने अपनी हठ को नहीं छोड़ा। इस पर अज्ञर जमाने वाले उसको मगडली से बाहर निकाल कर उसका काम बिगाइने लगे अपर बार २ करके उसको इतना अधिक सताया कि उसको अपनी हठ छोड़ कर अन्त में दस्तूरी चुकानी पड़ी। जिनके साथ हमेशा रहना है, उनके साथ मन-मुटाप रखना भूल है, ऐसा अब फ्रेंकलिन को निश्चय होगया। दस्तूरी चुका देने से मन मुटाव दूर हुआ श्रौर उसकी अपने साथियों से मित्रता होगई। उसकी बुद्धिमानी श्रौर चतुराई के कारण उन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रेंक-लिन का अभिशाय और सलाह उसके साथियों में अब विशेष महत्त्व की गिनी जाने लगी। और उसके कहने का अनुकरण होने लगा। बीयर शराब पीने की अपेचा जल और लोट% का

<sup>\*</sup> जी का।

दिलया पीना श्रच्छा है; ऐसा फ्रेंकिलन ने बहुत लोगों को अरोसा दिलाया। श्राध सेर बीयर का डेढ़ श्राना लगता था, श्रीर इतने ही पैसों से पास की दुकान में से मक्खन श्रीर तिटियों के टुकड़े डाल कर सिजोई हुई गरम रबड़ी एक बड़ा लोटा भर कर मिलती थी। श्रतः बीयर का नाश्ता छोड़कर फ्रेंकिलन की भाँति उसके कई साथी हाजरी में वही रबड़ी पीने लगे। इससे पेट भर जाता, पैसों का बचाव होता श्रीर दिमारा भी श्रच्छा काम करता। जिन्होंने शराब पीकर बदमाशी करना जारी रक्खा उनके पैसों का सदुपयोग नहीं होता। इतना ही नहीं, कई प्रसङ्ग ऐसे श्राजाते कि उनकी कोई क़दर नहीं करता।

इसके पश्चात् फ्रेंकिलन ने छापेखाने के नियमों में कुछ परिवर्त्तन कराया। अत्तर जमाने में इसकी फुरती और कार्या-लय में नियमित रीति से ठीक समय पर आने के कारण उसका मालिक उससे बहुत खुश हो चला था और उसकी बात को सब से अधिक मानता था। वह इसको ऐसा काम सौंपता था कि जिसमें इसको सब से अधिक मजदूरी मिले। निरन्तर के उद्योग और सादगी से रहने के कारण इसके पास पैसा इकट्ठा होता गया और इस प्रकार बिना किसी अड़चन के कई मास तक काम चला।

उवोट के कार्यालय में मकान लेने के पश्चात् फ्रेंकिलन ने अपना मकान ड्यूक स्ट्रीट में बदला। यहाँ उसको किराये के प्रति सप्ताह साढ़े तीन शिलिंग देने पड़ते थे। घर की मालिकनी एक बृद्धा स्त्री थी। घर में कोई मनुष्य न होने से उसने यह सोचकर कि चलो घर में कोई मनुष्य तो नज़र आयगा इतने थोड़े किराये पर ही फ्रेंकिलन को रख लिया था। कुछ समय पश्चात् इसे दूसरे स्थान पर एक और मकान प्रति सप्ताह डेढ़

शिलिङ्ग-भाड़ा देने पर मिलने लगा इस कारण उसने वहाँ रहने का इरादा किया और वृद्धा से कहा कि मैं अब तुम्हारा मकान छोड़ता हूँ। इस पर उस वृद्धा ने जो इसके अच्छे बर्ताव हे प्रसन्न थी यह कहा कि बेटा ! तुम मुभो डेट शिलिङ्ग ही दे दिया करना। लेकिन, मेरा घर मत छोड़ो। इस प्रकार उसने दो शिलिङ्ग प्रति सप्ताह की बचत यह भी निकाल ली ख्रीर जब तक उसने लंदन न छोड़ा, १॥ शिलिङ्ग प्रति सप्ताह के किराये वाले उसी मकान में रहा। पर अपनी बचत के लिये उस वृद्धा की दीना-वस्था का उसने कुछ विचार न किया इसका उसे बड़ा खेद रहा।

फ्रेंकलिन के कारण घर में उस बृद्धा को बहुत अच्छा लगता और इसी प्रकार उसके कारण फ्रेंकलिन का भी जी बहल जाता। शरीर में बादी की बीमारी होने के कारण उस वृद्धा से घर से बाहर नहीं निकला जाता था। उसको बहुत सी कहा-नियाँ आती थीं। कई वार वह फ्रेंकलिन को अपने घर पर ही भोजन कराती श्रीर भाँति भाँति की रसीली कहानियाँ सुनाकर उसका मनोरञ्जन करती। फ्रोंकलिन को भी उसकी बातें ऐसी भली लगतीं कि उसके निमन्त्रण को वह कभी अस्वीकार नहीं करता। भोजन में वह सादी किन्तु, रुचिकर सामग्री तैयार किया करती थी। इससे और वृद्धा की बातों को सुनकर उसको बड़ा श्रानन्द श्राता था।

डवेट के छापेखाने में फ्रेंकलिन के साथियों में डेविडहाल नामक एक मनुष्य था जो आगे चल कर फिलाडेल्फिया के धंधे में फ्रेंकलिन का हिस्सेदार बना। उसका दूसरा साथी वाइगेट था। इसके अभिभावक मालदार थे, इसलिये उसकी शिचा अच्छी होगई थी। दूसरों की अपेज्ञा फ्रेंकलिन अधिकतर इसी के साथ रहता था। इसको पढ़ने लिखने का खूब शौक था। वह फ्रेंच और

लेटिन भाषात्रों का भी ज्ञाता था। उसको खौर उसके एक और मित्र को फ्रेंकलिन ने केवल दो दिन में ही तैरना सिखा दिया था। एक समय वाइगेट के कुछ मित्र अपने गाँव से कहीं बाहर जा रहे बि, वे उसे अपने साथ ले गये। वहाँ से वापिस लौटते समय उन्होंने फ्रोंकलिन को कैसा तैरना आता है यह देखने की इच्छा प्रकट की। फ्रेंकलिन को तैरने का शौक़ तो बचपन से ही था इस कारण उसको उसका अच्छा अभ्यास था। वह शीघ्र ही कपड़े खोल कर पानी में कूद पड़ा और तैरने की उसको जितनी कलाएं आती थीं उनको बताता हुआ चेलसी से ब्लेक फायर (चार मील) तक बराबर तैरता चला गया। यह देख कर सब दङ्ग रह गये। अब तो दिन पर दिन वाइगेट का फ्रेंकिलन के प्रति बड़ा स्नेह बढ़ने लगा। कुछ समय के पश्चात् उसने फ्रेंकलिन के साथ ब्योप यात्रा का विचार किया । फ्रेंकलिन को भी उसका यह विचार पहिले तो ठीक लगा किन्तु, जब इस विषय में उसने अपने मित्र डेन्हाल से सम्मति ली तो उसको अपना विचार बदलना पड़ा। डेन्हाल की अनुमति यह थी कि अब जैसे बने वैसे उसको पेन्सिलबेनिया चला जाना चाहिये।

डेन्हाल बड़ा ईमानदार और व्यवहार कुशल पुरुष था। उस की व्यवहार कुशलता से आगे चल कर व्यापारी मण्डल में उस का बहुत मान बढ़ा। पहिले यह ब्रिस्टल में व्यापार करता था किन्तु, कुछ दिन के बाद जब वहाँ व्यापार कुछ मंदा पड़ गया तो उह अमेरिका चला गया और वहाँ जाकर उसने बहुत पैसा कमाया। वहाँ से वह 'लंडन होप' जहाज में फ्रेंकिलन के साथ बापिस आया। घर पर आकर उसने अपने सब कर्जदारों को निमन्त्रण दिया। जिस समय उसने दिवाला निकाल दिया था तो इन सब लेने वालों ने उसके साथ बहुत रियायत की थी इसके लिये उसने एक प्रीति भोज दिया। भोजन आरम्भ होने से पहिले अपने सब ऋण दाताओं का बहुत आभार माना। पहिले रखी हुई भोजन सामग्री समाप्त हो जाने पर जब परसी हुई थालियाँ उठाई गई तो उनमें से प्रत्येक के नीचे उन लेनदारों का शेष रूपया और ज्यां की हुएडी रखी हुई मिली। लेनदारों को यह ख्याल भी नहीं था इसलिये उसकी ईमानदारी और ज्यबहार कुशलता पर उन्हें बड़ा अचम्भा हुआ।

फिलाडेल्फिया में डेन्हाल ने फ्रेंकलिन को अपनी दूकान का मुनीम बनाना चाहा। इस जगह का वार्षिक वेतन ५० पौंड था। छापने के काम में फ्रेंकलिन इससे अधिक कमाता किन्तु डेन्हाल ने उसको वचन दियाकि व्यापारिक काम में जानकारी हासिल कर लेने के बाद वह उसको माल लेकर वेस्ट इन्डीज भेजेगा और वहांके व्यापारियों से दलाली का काम मिलने पर वह उसको फायदा पहुंचावेगा ! लन्दन में रहते २ फ्रेंकलिन ऊब गया था इसलिये उसकी भी इच्छा हुई कि किलाडे हिकया जाकर पहिले की भाँति अपने दिन त्रानन्द से बितावे । इस कारण उसने यह सोच कर कि इसमें खूब लाभ है डेन्हाल की नौकरी करना स्वीकार कर लिया। श्रव वह छापेखाने की नौकरी छोड़ कर डेन्हाल के यहां काम करने लगा । डेन्हाल ने उसको माल की पेटियें भरवाकर जहाज पर लद्वाने का काम सौंपा। सारा माल जहाज पर लद्वा देने के बाद इसको जहाज चलने के दिन तक खाली बैठा रहना पड़ा। इसी समय एक दिन सर विलियम विन्धाल नाम के एक प्रख्यात पुरुष ने उसको अपने घर पर बुलाया। बोलिए ब्रोक-सचिव के समय में सर विलियम खजाने का मुख्य अधिकारी रह चुका था। जब फ्रेंकलिन उससे मिलने को गया तो सर विलियम ने जो उसके तैरने की कला में प्रवीण होने की बात सुन रखी थी कह सुनाई। विलियम के दो लङ्के यात्रा की इच्छा से कहीं बाहर जाने वाले थे इस कारण उसकी यह

इच्छां थी कि जाने से पहिले इनको तैरना सिखला दिया जाय! उसने फ्रेंकिलन से कहा कि यदि तुम इनको तैरना सिखा दो तो में तुम्हें अपने परिश्रम का समुचित बदला दूँगा, वे लड़के लंदन में नहीं थे और फ्रेंकलिन के चलने का दिन सन्निकट था इस कारण उसने खेद के साथ इन्कार कर दिया। यदि डेन्हाल के यहाँ नौकर रहने से पहिले यह प्रसङ्ग आजाता तो फ्रेंकलिन अमेरिका जाने का विचार छोड़ देता और इझलैंगड में रह कर ही कदाचित तैरने की कला सिखाने की शाला खोल देता और इस प्रकार आगे चल कर जो वह ऐसा महान पुरुष हुआ न हो पाता। श्रासीर तक कौन सा धंधा करना इस विषय में फ्रेंकलिन ने अब तक कोई ठीक निश्चय नहीं किया था। इस समय तो उसका यही उद्देश था कि जो काम हाथ लगे उसी को करना ज्योर उसमें मिले हुए पैसे में से युक्ति पूर्वक बचाकर मालदार होना। संसार में जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भविष्य के लिये कोई बड़ी धारणा रख कर काम नहीं किया। शेक्सपियर, न्यूटन, हेन्डल, जेम्स बोट, रॉबर्ट फ़ल्टन, जॉन बाल्टर और दूसरे अनेक प्रसिद्ध २ पुरुष जिन्होंने मानवजाति की बहुत सेवा की है वे भी अपने २ कार्यों के आरम्भ पर भविष्य में महापुरुष होने की आकांचा किये बिना फ्रेंकलिन की भाँ ति केवल अपना धंधा भली प्रकार करते रहे हैं। आरम्भ में कोई बड़ी धारणा रखने वाले और आगे चलकर महानता प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में कोई नहीं हुए। फ्रेंकलिन जैसे साधारण मनुष्यों ने जिन्होंने "मेरा धंधा कैसा है" इस बात का विचार न करके उसी को अपने निर्वाह का साधन मान कर सचाई और व्यव-हार कुशलता से किया है वे आगे चलकर अनायास ही महा-नता को प्राप्त हए हैं। 一米多数

### प्रकरण छठा फिर फ़िलाडेल्फ़िया में

# F

#### सन् १७२६-२७

लन्दन से निकलना—प्रेव सेगड से जहाज चला—पोर्ट्स्मथ—
ग्राइल ग्राफ़ वाइट की मुलाकात—ग्रकस्मात् यारमथ के सामने—समुद्र में
"स्नो" जहाज का मिलना—फ्रेंकलिन का परचात्ताप—वर्ताव की योजना
सोचली—फिलाडेल्फिया में उतरना—फिलाडेल्फिया में परिवर्तन—सर
विलियम कीथ का नौकरी से ग्रलग होना—डेवोरा रीड विवाहिता—
कीमर ग्रावादी में—डेन्हाल की दुकान में मुनीमी—डेन्हाल के साथ भेम
भाव—बीमार हो जाना—डेन्हाल की मृत्यु ग्रीर द्कान का बन्द होना—
नया धंधा—कीमर के यहां नौकर रहना।

-000

कित लन्दन में अठारह महीने रहा। यह सब समय उसने नौकरी करने में ही विताया। उसके कुछ रूपये नाटक देखने तथा पुस्तकें खरीदने में खर्च हुए। इसके अतिरिक्त उसके निजी खर्च में अधिक व्यय नहीं हुआ। अपनी बचत में से वह २७ पौरह राल्फ को दे चुका था, लेकिन उनके वापिस मिलने की कोई आशा नहीं थी। सारांश यह कि लन्दन में रह कर फ्रेंक लिन की आर्थिक अवस्था नहीं सुधरी। इतना अवश्य हुआ कि अच्छी २ पुस्तकें उसके देखने में आई और कई लोगों से उसका परिचय हो गया। इसके साथ ही छपाई के काम में भी उसको अधिक जानकारी हुई। लन्दन में प्राप्त हुए ये लाभ आगे जाकर फ्रेंकलिन के लिये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। "दी वर्कशायर" नामक जहाज से फिलाडेल्फिया जाने के लिये फ़रें किलन ने टिकिट लिया। यह जहाज बेबसेएड बन्दर पर तारीज २१ जुलाई को आया था और दो दिन तक लंगर डाल कर २३ जुलाई को फिर चल दिया। मुसाफिरी में प्रति दिन का रोजनामचा और जास २ देखी हुई चीजों को फ़रें किलन ने लिख लिया। प्रेवसेएड के निवासियों के विषय में उसने अपनी डायरी में लिखा है:—"यह प्रेवसेएड बड़ा धूर्त और धिकारने योग्य व्यक्तियों से भरा हुआ है विदेशियों को छूट २ कर यहांके निवासी अपना निर्वाह करते हैं। कोई वस्तु खरीदी जाय और माँगने से आधा मृल्य दिया जाय तो भी वह महँगी पड़ती है। ईश्वर का लाख २ शुक्र है कि कल हम इस गाँव से चल देंगे।"

चार दिन तक इझलेंग्ड की खाड़ी में इधर उधर फिरने के लाद पोर्ट स्मथ के सामने आकर जहाज ने लंगर डाला। जहाज का कप्तान मि॰ डेन्हाल और उसका कारकुन पोर्ट स्मथ की प्रख्यात गोदी देखने को उतरे। आइल ऑफ वाइट का टापू निकट होने से—फ्रेंकिलन ने उसको देखने के लिये जाने की इच्छा की। वायु की अनुकूलता न होने से जहाज को कुछ दिन तक वहीं रोकना पड़ा क्योंकि थोड़ी दूर जाकर जहाज हवा के दबाव से उल्टा आ जाताथा। इस प्रकार उस जहाज ने तीन सप्ताह तक उसी खाड़ी में चक्कर लगाया। आइल ऑफ वाइट के यारमथ गाँव के पास कुछ दूसरे यात्रियों के साथ रास्ता भूल जाने की एक आकास्मिक घटना का वर्णन फ्रेंकिलन ने अपनी डायरी में किया है। टापू में फिरते हुए यारमथ बंदर से लौटते समय वे रास्ता भूल गये। बंदर के निकट यात्रियों के उतरने की डोंगियों का स्थान बता कर उनसे किसी ने कहा कि वहाँ जाओ। वहाँ से एक बालक डोंगी में विठा कर तुम को अपने ठिकाने पर ले जायगा। फ्रेंकिलन लिखता है कि:—"हम पहुँचे उस समय

वह आलसी ऊँव रहा था। हमारे बुलाने पर वह उठा किन्तु, डोंगी में विठला कर हमको ले जाने से इन्कार कर दिया। तब हम अपने ही हाथों से डोंगी को खेकर ते जाने के विचार से पानी की तरफ गये। डोंगी को एक कीले के साथ मजबूती से बांध रक्ली थी और उसके आस पास पचास गज़ की दूरी पर पानी भरा हुआ था इसलिये हमको वहाँ जाकर डोंगी खोल लाना बड़ा कठिन जान पड़ा। किन्तु, फिर भी पानी में जाने के लिये मैं कपड़े उतार कर तैयार हुआ। पानी के नीचे बहुत काई जमी हुई थी, लेकिन, उसको मैंने नहीं देखा था इसलिये मैं पानी में उतरते ही-कमर तक उसमें फँस गया। किसी तरह चल कर में डोंगी तक पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि वह साँकल से बँधी है जिसमें ताला लगा हुआ है। मैंने बहुत चाहा कि साँकल को नक्चे से निकाल खूँ लेकिन सफल न हो सका। फिर मैंने चाहे कि कीले की ही उखाड़ खूँ —िकन्तु बहुत कुछ ताक़त लगा कर भी मैं वैसा न कर सका। एक घएटे तक सिरपची करके अन्त में जब मैं थक गया तो भीगे वस्त्र और कीचड़ में सने हुए शरीर से बिना डोंगी लिये वापिस आया।"

"सरदी खूब लग रही थी और हवा भी ठएडी चल रही थी। श्रोढ़ने श्रादि को कुछ न होने से हम पास ही लगी हुई घास की गंजी में रात बिताने का विचार कर रहे थे। इतने ही में हम में से एक को याद आया कि-उसके पास रास्ते में मिला हुआ एक लोहे का मज़बूत टुकड़ा है। उसने मुक्त से कहा कि शायद इससे नकूचा निकल जाय। मैं उसको लेकर फिर डोंगी पर पहुँचा और थोड़ी देर कोशिश करके नकुचा निकाल लिया डोंगी को किनारे पर ले आया। इससे सब को बड़ी खुशी हुई। सब लोगों को ढोंगी में विठा कर मैंने सूखे कपड़े पहते और डोंगी को चलाया। किन्तु, अब सब से बड़ी कठिनाई चलने की थी। जलागम का

समय होने से पानी किनारे तक फैल गया था रात चाँदनी थी, लेकिन, फिर भी हम यह मालूम न कर सके कि पानी का बहाब कि घर को है। तब आँख मीच कर डोंगी को जिधर मन में आया उघर ही चलाई थोड़ी दूर चल कर कीचड़ की जगह आ गई और डोंगी उसमें फँस गई। हम सबने मिल कर बहुत कोशिश की लेकिन, वह एक इंच भी न हटी। बल्कि, एक धक्का ऐसा लग गया कि जिससे वह कीचड़ में और अधिक धँस गई अब क्या करना चाहिये यह हम न सोच सके। और पानी चढ़ता है या उतरता है यह भी न मालूम न होने से बहुत घबराये। लेकिन, सोचने पर हमने इतना अनुमान तो लगा लिया कि पानी का चढ़ाव नहीं, उतार ही है क्योंकि डोंगी फँसी थी—उस समय की अपेना अब पानी कम हो चला था।

हवा और पानी में खुली हुई डोंगी के भीतर सारी रात विना ओह पड़े रहना हमको बहुत बुरा लगा। और अधिक दुःख तो इस बात का हुआ कि सबेरा हो जने पर डोंगी वाला हम को पकड़ लेगा और लोग हम को इस दशा में देखेंगे तो कैसा फजीता होगा। आध घंटे से कुछ अधिक देर तक हमने किर डोंगी को वहाँ से—चलाने के लिये कोशिश की। बहुत जोर लगाया लेकिन, जब कुछ न हुआ, तो निरुपाय हो कर बैठ गये। किनारे की ओर पानी का उतार हो जाने से अब तो डोंगी का काना और भी कठिन होगया था और छाती २ के बराबर कीचड़ होने से पैदल भी जाना नहीं हो सकता था। इसलिये सिवाय डोंगी में बैठे हुए हम किसी तरह वहाँ से भाग निकलने का उपाय ढूँ ढने लगे। कपड़े उतार कर नीचे उतरे। डोंगी कुछ हरकी हुई और किर सबने एक साथ मिल कर पूरी ताक़त लगाई इस प्रकार हम उसको बड़ी कठिनाई से पानी में ले गये। किन्तु,

खेने को चाटली केवल एक ही थी इसलिये बड़े परिश्रम से हम डोंगी को किनारे तक ला सके। वहाँ उतर कर हम ने क्पड़े पहिने और डोंगी को एक जगह बाँध कर बहुत देर में किन्छ, बड़ी प्रसन्नता से "कीन्स हेड" पर जहां हम अपने और रि साथियों को छोड़ आये थे, पहुँचे। जिस डोंगी को हम लाये थे वह जहाज पर गई थी इसलिये फिर भी सारी रात हमको किनारे पर ही बितानी पड़ी। इसी प्रकार हमारी सैर करने की इच्छा पूर्ण हुई।"

तीन सप्ताह तक इङ्गलैएड की खाड़ी में रुके रहने के पश्चात् जहाज श्रटलांटिक महासागर में पहुँचा। थोड़ी ही देर में ज्मीन दिखाई देना बन्द होगया और चारों स्रोर जल ही जल नज्र आने लगा। उस समय इङ्गलैएड और अमेरिका के बीचू में अब की तरह जहाज़ नहीं आते जाते थे। ५० दिन तक जहाज़ में ग्रुसाफिरी कर चुकने पर "वर्क शायर" पर से दूसरा जहाज दिखाई दिया। यह जहाज मित्रों के देश का था। वह इतना निकट आगया था कि दोनों जहाजों पर बैठे हुए यात्री एक दूसरे को अच्छी तरह देख रहेथे। बहुत दिनों में दूसरे लोगों की सूरत देख कर फ्रेंकलिन और उसके साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फ्रॅकलिन लिखता है:-- "इस जहाज का नाम 'स्नो' था श्रीर वह डब्लिन से मुसाफिरों को लेकर न्यूयार्क जाता था। वे लोग भी जब निकट आये तो हमको देख कर बहुत हिन खुश हुए। जब मनुष्य दूर की यात्रा करता है और बहुत दिन में उसको किसी दूसरे मनुष्य से मिलने का अवसर आता है तो उसको सचमुच बड़ा आन्द्न आता है। उसके चहरे पर एक प्रकार की प्रसन्नता की मलक आ जाती है। यही दशा मेरी हुई"

इस मुसाफिरी में फ्रेंकलिन ने अपनी पहिले की हुई भूलों को याद करके बड़ा पश्चात्ताप किया और साथ ही आगे किस

ढंग से काम करना चाहिये इसका भी पूरा २ विचार किया। राल्फ के साथ रहने में उसका बहुत खर्च हुआ था। मि० वर्नन क्रिह्म वये उसके पास से खर्च होगये थे इस कारण उसको इस बात की बड़ी आशङ्का थी कि यदि वह अपना रुपया मांगेगा तो मेरा बड़ा फ़ज़ीता होगा। फ्रॅंकलिन के धार्मिक विचार नास्तिक की भांति थे। कोलिन्स राल्फ आदि इसके पुराने साथियों की दशा कैसी हुई थी, और क्यों हुई थी यह बह भली प्रकार जानता था। जहाज में मुसाफिरी के समय शान्ति मिलने पर उसे उन सब बातों को याद कर करके उन पर ख़ब विचार करने का अव-सर मिला और आगे ऐसी भूल न हो इसके लिये उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब सब काम नियमित रीति से कुरने चाहियें। यही नहीं उसने इसके लिये कुछ नियम भी बना लिये त्रौर उनको लिख लिया। बहुत समय से ऐसा माना जाता था कि फ्रेंकलिन का वह लेख खोगया है। किन्तु, पीछे से माल्र्म हुत्रा कि उस समय फिलाडेल्फिया में जो एक मासिक पत्र निकलता था उसमें उसके कुछ निर्धारित नियम प्रकाशित हुए थे वही उस का लेख अथवा उस लेख का कोई भाग था। फ्रेंकिलन के खयम् अपने ही हाथ से लिखे हुए लेख पर से वे छपे थे। आरम्भ में प्रस्तावना के तरीक़े पर फ़ेंकलिन ने कुछ टीका की है जो इस प्रकार है:-

'भाषा शास्त्र पर लिखने वाले विद्वान हमको शिक्षा देते हैं कि यदि हमें कोई लेख लिखना है तो आरम्भ में उसका एक मसविदा बना कर उसमें अच्छी तरह संशोधन कर लेना चाहिये। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि भाषा और विचार दोनों कम-बद्ध हों। ऐसा न करने से कोई लेख उत्तम नहीं माना जाता। मुक्ते ऐसा माछ्म होता है कि मनुष्य जीवन के लिये भी यह नियम लागू हो सकता है। जीवन को कैसे बिताना चाहिये, इसके लिये

मेंने कोई यथावत् व्यवस्था नहीं की इसी से मेरी जीवन लीला कुछ श्रस्त व्यस्त सी हो गई है। अब मुक्त में एक नवीन युग का श्राविभीव होने वाला है। प्रत्येक उचितानुचित बात की समम्मने वाले मनुष्य की भाँति मैं अपने दिन पूरे करूँ इसके लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि मैं कुछ संकल्प करछं।" श्रस्तु।

- (१) जब तक अपने सारे ऋगा को न चुका दूं मुक्ते बहुत ज्यादा किकायत (मित व्यय) करने की जरूरत है।
- (२) प्रत्येक अवस्था में सच बोलना चाहिये। पालन न हो सके ऐसा वचन किसी को नहीं देना चाहिये। बोलने चालने में अपना अन्तः करण हमेशा शुद्ध रखना चाहिये। मनुष्यों में यह सबसे अच्छा और प्रहण करने योग्य गुण अवश्य होना चाहिये।
- (३) जिस कार्य को हाथ में लेना उसको पूरे उद्योग और परि-श्रम से करना चाहिये। एक दम मालदार होने का विचार न कर बैठना चाहिये। उद्योग और धीरज रखने से ही ठीक २ सफलता होती है।
- (४) मैं जोर देकर कहता हूं और निश्चयपूर्वक कहता हूं कि कोई बात सची हो तो भी उसको एक खास ढङ्ग से दूसरे पर प्रगट करनी चाहिये। जहाँ तक हो सके दूसरों के दोषों का खिद्रान्वेषण न करके प्रसंगानुकूल उसके गुण-प्रदर्शका की ही चेष्टा करनी चाहिये।

फ्रेंकिलन केवल इतना ही करके चुप नहीं हुआ। वह अपने प्रतिदिन के कार्यों का रात को विचार करता और आज मुम्म से क्या भूल हुई है उसको याद रख कर आगे से ऐसा न हो इसके लिये प्रतिका करता। इसका फल यह हुआ कि उसके खभाव में दिन पर दिन सुधार होता गया और इस रीति से उसकी जैसी उन्नति हुई वह हमें आगे चल कर माल्स होगी।

ता० ११ अक्टूबर सन् १७२६ को रात के ८ बजे ८२ दिन की सुसाफिरी के बाद "वर्कशायर जहाज" फिलाडेल्फिया से छः मील पर दिलाबर नदी में आ पहुँचा। कुछ युवक डोंगी में बैठ कर सेर करने को निकले थे। वे जहाज पर आये और फ़्रेंक लिन से मिल कर उसकी तथा उसके और साथियों की उस डोंगी पर विठा कर फिलाडेल्फिया ले गये। रात को १० वजे फ्रेंकिलन फिलाडेल्फिया पहुँचा। एक लम्बी यात्रा से सकुशल लीट आने के लिये सब ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और एक दूसरे को परस्पर वधाई देकर अपने २ घर पर गये।

इधर फ्रेंकिलन की अनुपिश्वित के कारण फिलाडेलिकया में बहुत परिवर्त्तन हो गया था। सर विलियम कीथ गवर्नरी के ओहदे पर से हट गया था। एक साधारण मनुष्य की भाँति वह मार्ग में चलते हुए फ्रेंकिलन से मिला और बहुत शर्मिन्दा हुआ। फ्रेंकिलन के साथ उसने पहिले जो अनुचित बर्ताव किया था उसके कारण लिजत होकर वह नीचा मुँह कर के बिना बोले ही चल दिया। इसके बाद २५ वर्ष तक पेट की खातिर इधर उधर भटक भटक कर अन्त में वह ८० वर्ष की आयु में लन्दन में मर गया।

भि० रीड की लड़की डेबोरा को फ़्रेंकिलन ने लन्दन से रवाना होने के कुछ दिन पहिले एक पत्र लिखा था। उसमें ऐसा उल्लेख था कि "तेरे प्रेमाकर्षण के कारण मैं फिर लन्दन से फिलाडेल्फिया वापिस त्राता हूँ।" इससे पहिले फ्रेंकिलन ने कुछ भी न लिखा था इस कारण इसके वापिस त्राने की डेबोरा को

कोई आशा न थी। वल्कि, उसको और उसकी माता को तो इसमें भी सन्देह था कि फ्रेंकलिन जीवित है। इस कारण अपने सम्बन्धियों के विशेष आग्रह करने पर डेबोरा ने एक दूसरे युवक रोजर्स के साथ विवाह कर लिया था। रोजर्स अपने रोजगार स्व बड़ा दत्त् था। इस कारण डेबोरा की माता ने भी उसके साथ विवाह सम्बन्ध हो जाने में कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन, पीछे ! से ऐसा माल्म हुआ कि इसमें घोला हुआ है। इसकी पहिले की स्त्री भी जीवित है। डेबोरा रीड को इसके साथ सम्बन्ध होने सें बाद को जाकर जब कुछ सुख न मिला तो उसको बड़ा दु:ख हुआ। कुछ समय जैसे तैसे विता कर वह अपने पिता के घर वापिस आई और अविवाहिता की भाँति अपना असली नाम धारण करके अपने दुखमय जीवन को किसी प्रकार विताने लगी। फ्रेंक-तिन वापिस आया तब उसको मालूम हुआ कि उसके पीछे डेबोरा की कैसी दशा हुई। मेरी लापरवाही के कारण ही इस बेचारी को विवाह करके दुखी होना पड़ा है इस बात का ध्यान आते ही फ़ें कलिन का दिल भर आया। युवक रोजर्स दिवाला निकाल कर वेस्ट इन्डीज को भाग गया था और कुछ दिन के बाद ऐसी अफवाह सुनने में आई थी कि वह मर गया है। फ्रेंकिलन मि० रीड के यहाँ मिलने गया। उस समय सब लोगों ने उसके दोष पर ध्यान न देकर बड़ा प्रेम दिखलाया और पहिले की सी घनि-ष्ठता पूर्ववत् जारी रक्वी।

कीमर की दशा फ़ें किलन को सुधरी हुई माल्म हुई। इसका छापाखाना अब एक अच्छी जगह में आ गया था और उसकी द्कान में काग़ज के सामान का भी अच्छा स्टाक हो गया था। साथ ही टाइप भी नया आ गया था और कारखाने में काम करने वालों की संख्या भी बढ़ गई थी। अब ऐसा माल्म होता था मानों उसका कारोबार बहुत बढ़ गया है श्रीर छपाई का काम भी खूब मिलता है।

किलाडेल्फिया आने के पश्चात् तुरन्त ही मि० डेन्हाल और उसके मुनीव फ़्रेंकिलन ने धंधा शुरू कर दिया। उन्होंने वाटर-स्ट्रीट में एक दूकान किराये पर लेकर उसमें लन्दन से माल मँगवा कर रक्ला। मुनीबी का काम फ्रेंकलिन के लिये नया था लेकिन, उसने ऐसी रुचि से परिश्रम किया कि थोड़े ही दिनों में हिसाब-किताव रखने और माल बेचने में अच्छी प्रवीगाता प्राप्त कर ली। फ्रेंकिलन की डेन्हाल के साथ अच्छी पटने लगी। दोनों खूब हिल मिल गये और परस्पर स्नेह-पूर्वक रहने लगे। उनका रहन सहन ऐसा माळ्म होने लगा मानों ये एक ही कुटम्ब के हैं। फ़्रेंकलिन का मन डेन्हाल और उसके रोजगार में ऐसा गठ गया था कि कोई दूसरा रोजगार करना या किसी दूसरे की नौकरी करना अब उसको बिल्कुल ना पसन्द था। इसके अतिरिक्त डेन्हाल अब फ्रेंकलिन को अपने रोजगार का हिस्सेदार बना कर सारा कारोबार उसी के विश्वास पर छोड़ने वाला था इससे भी फ्रेंक्लिन को सन्तोष था। किन्तु, उसकी यह धारणा स्थायी नहीं रही। दूकान खोलने के चार मास पश्चात् सन् १७२७ ईस्बी के करवरी मास के आरम्भ में मिस्टर डेन्हाल और फ़्रेंकिलन दोनों एक साथ ही बोमार हो गये, फ़ेंकिलिन को हृद् रोग हो गया। ्रीमारी यहां तक बढ़ गई कि वह मरते २ बचा। डेन्हाल कुछ दिन तक दुःख पाकर मर गया। वह अपने पीछे के लिये फ़ेंक-लिन को एक वसीत्रातनामा लिख गया था। डेन्हाल की मृत्यु के पश्चात् दूकान पर उसके एक्जीक्यूटरों ने अपना अधिकार जमा लिया। उनका इरादा यह था कि सारा माल नीलाम करके दूकान को बंद कर दी जाय। फ़्रेंकलिन ने सममा कि उसकी

मुनीबी छिन जायगी इस से अब उसको इस बात का बड़ा विचार होने लगा कि क्या करना चाहिये। पहिले तो उसने किसी की दूकान पर मुनीबी मिल जाने की कोशिश की। परन्तु, किसी ठिकाने पर ऐसी जगह नहीं मिली। उसका बहनोई केष्टिन होम्प्र उन दिनों फिलाडेल्फिया आया था। उसने फ़ें किलन को फिर छापने का धंधा करने की सलाह दी और इसी समय कीमर ने भी फ़ें किलन को बड़ी तनख्वाह का लालच देकर अपने यहाँ रखना चाहा। कीमर पहिले लन्दन में रहता था और उसकी की तो अब भी वहीं रहती थी। फ़ें किलन ने कीमर के विषय में लन्दन में ऐसी २ बुरी बातें सुनी थीं कि उसके यहाँ नौकर रहने को उसकी इच्छा नहीं होती थी। फिर भी दूसरा कोई उपाय न देख कर उसने कीमर के ही छापेखाने में नौकरी करली। छापेखाने का काम फ़ें किलन की देख रेख में छोड़ कर कीमें अपनी काराजी की दूकान को सम्हालने लगा।





## प्रकरण सातवां जण्टोमगडली सन् १७२७—२८

कीमर के पांच नौकर—उनका शिच् क फ्रेंकलिन—क्रापेखाने में फ्रेंकलिन कर्त्ता धर्ता—जगटोमगडली की स्थापना—जगटो में सभासद दाख़िल
करने की रीति—चौबीस प्रश्न—वादिववाद करने की रीति—फ्रेंकलिन
प्रयमगग्य और उसकी बुद्धिमानी—जगटो की शाखाएं—कीमर से
अम्बन्ध विच्छेद—मेरिडिथ का हिस्सा रख कर स्वतन्त्र क्रापाख़ाना
खोलने का विचार—कीमर के यहां फिर नौकरी करना—न्यूजर्से के
नोट क्रापने का काम—न्यूजर्से के प्रमलदारों से जान पहिचान—कीमर के
गुगा—प्राइजाक डीको और फ्रेंकलिन का भविष्य—लंदन से मुद्रगायंत्र का
प्राना—कीमर की प्राज्ञा लेकर पृथक् होना—फ्रेंकलिन का लिखा हुआ
समाधि लेख।

किन्तु, उनमें से कोई भी छापेखाने के काम में निपुण न था। किन्तु, उनमें से कोई भी छापेखाने के काम में निपुण न था। उनको सिखा कर होशियार करने का काम फ़ें किलन को सौंपा गया। उनमें से जॉन नाम का आयलैंड निवासी एक बड़ा भगड़ाळ आदमी था। उसको चार वर्ष के लिये कीमर ने एक जहाज के मालिक के पास से मोल ले लिया था। कुछ समय के पश्चात् जॉन चुपचाप भाग गया। इसलिये अब उसको काम सिखाने में सिर फोड़ी करने का काम फ्रेंकलिन पर न रहा। दूसरा ह्य मेरिडिथ नामक एक प्रामीण युवक था वह बड़ा भला था। उसमें कुछ समभ, ज्ञान, श्रीर श्रनुभव था। परन्तु, उसकी शराव पीने की बहुत बुरी आदत पड़ गई थी। छापेखाने के धंधे में उसकी रुचि भी नहीं थी। तीसरे का नाम स्टीवन पोट्स था। यह भी प्रामीए। था। वह बड़ा मसखरा था, किन्तु था कुछ काम करने वाला। चौथा आद्मी जार्ज वेष नामक था। इसने त्र्यॉक्सफर्ड के विद्यालय में शिचा पाई थी। खर्च न होने से चार वर्ष के लिये नौकरी करने का प्रतिज्ञापत्र लिख कर वह लंदन से टिकिट लेकर अमेरिका आया था। जहाज के कप्तान के पास से कीमर ने उसकी नौकरी की अविध मोल लेली थी। यह अच्छे स्वभाव का था। किन्तु, इसके साथ ही वड़ा त्रालसी और ऋहि चारी भी था। पाँचवां डेविड हेरी नाम का कीमर का शिष्य की भांति रखा हुआ मनुष्य था। कीमर के ये नौकर थोड़े ही समय में फ्रेंकिलन के साथ हिलमिल गये। कीमर उनको कुछ सिखा नहीं सकता था इसलिये वे उसको कुछ नहीं गिनते थे। किन्तु, फ़ें कलिन तो दिन प्रति दिन कोई न कोई नई बात सिखाने लगा। इसिलये वे उसके साथ कुछ आदर और विवेकता का बर्ताव करने लगे। छापेखाने में नये टाइप की बार बार आवश्यकता होती थी। किन्तु अमेरिका में टाइप ढालने वाला कोई न होने से बड़ी असुविधा होती। टाइप ढालने का काम फ्रेंकलिन हो लन्दन में जेम्स उबोट के छापेखाने में देखा था। इसलिये जैसे तैसे करके काम चलाऊ टाइप वह बना लिया करता था। वह स्याही भी बना लेता था और पुस्तकों की जिल्द बंधी के काम में भी सहायता दिया करता था, इसके अतिरिक्त गोदाम के काम को भी सम्हालता था। सारांश यह कि कीमर के छापे-खाने में कर्ता-धर्त्ता वही था।

कीमर के नौकरों को शिचा दे चुकने पर फ़रें किलन ने उनकी श्रीर गाँव के अपने कुछ मित्रों की एक मएडली खड़ी की श्रीर उसका नाम जएटो रक्या। यह मएडली ४० वर्ष तक चली श्रीर उसके सभासदों के सुख श्रीर ज्ञान बढ़ाने का उपयोगी साधन सिद्ध हुई। श्रारम्भ में उसके नीचे लिखे श्रनुसार ११ समा-सदु थे:—

- (१) बें जामिन फ्रेंकलिन
- (२) ह्यू मेरिडिथ
- (३) स्टीवन पोट्स
- (४) जार्ज वेष
- (५) जोसफ ब्रिएटनल नाम का बड़ा काव्य प्रेमी और बुद्धिमान दस्तावेज लिखने वाला।
  - (६) टॉम्स गोड्रके नामक खयम् सीखा हुआ गणित शास्त्री।
  - (७) नीकोल्स स्कल नामक पैमायश करने वाला ।
  - (८) विलियम पारसन्स नामक मोची जो आगे जाकर पेन्सिल-वेनिया के सर वेयर के जनरल के ओहदे पर पहुंचा।
  - (९) विलियम मोत्रीज नामक एक अच्छा होशियार कारीगर।
  - (१०) राबर्ट येस नामक एक धनाट्य का लड़का श्रीर फ़रें कलिन का प्रिय मित्र।
  - (११) विलियम कॉलमेन नामक व्यापारी का गुमाइता जो आगे जाकर बड़ा भारी व्यापारी और न्यायाधीश हुआ।

जएटो मएडली स्थापित करने का उद्देश्य सर्वसाधारण में सद्गुणों की वृद्धि करना था। जो इसका सभासद् होना चाहता था उसको प्रविष्ट होते समय खड़े हो कर अपना एक हाथ हृदय

पर रख कर यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि "जएटो के किसी सभासद् से मेरा द्वेष नहीं है और न मैं किसी को किसी दशा में अपमान की दृष्टि से देखता हूँ फिर वह चाहे जो धन्धा करता है। और चाहे जिस धर्म का अनुयायी हो । मैं मनुष्य मात्र का मित्र हूँ। सत्यार्थी और सत्य परायण हूँ और सत्य प्रहण करने को सर्वदा उद्यत हूं। किसी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक हानि न पहुँचाना चाहिये ऐसी मेरी प्रवल धारणा है। मैं सत्य को चाहता हूँ और पद्मपात रहित होकर सत्य का अनु-सन्धान करता हुआ उसी को प्रहण करने और फैलाने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा"। जएटो मएडली का अधिवेशन प्रति शुक्रवार की सन्ध्या को होता था। चौबीस प्रश्न निश्चित् किये गए थे जो सभासदों के इकट्ठे होने पर एक के बाद एक पढ़े जाते थे। सभासदों को जो कुछ कहना हो कह सकें इसके लिये शुरू करने से पहिले कुछ समय दिया जाता था। सभा में किस प्रकार वाद विवाद किया जाता था यह नीचे लिखे प्रश्नों पर से जाना जा सकता है:-

- (१) तुमने इन प्रश्नों को आज प्रात:काल पढ़ा है, जिससे तुम जराटो को उसके उद्देश्य में सहायता दे सको ?
- (२) क्या साहित्य, इतिहास, काव्य, वैद्यक, भ्रमण, यन्त्र-कला श्रथवा ज्ञान के दूसरे विषयों पर तुम्हारे पढ़े हुए श्रन्तिम प्रनथ में सबके जानने योग्य बात तुम्हारे देखने में श्राई है ?
- (३) क्या तुमने अभी कोई नई बात सुनी है जो कहने योग्य हो ?
- (४) क्या इस शहर में कोई ऐसा नागरिक भी दिखाई दिया है जिसने दिवाला निकाल दिया हो ? यदि है तो उसके दिबा-लिया हो जाने का क्या कारण है ?

- (५) क्या अपने शहर वालों को छोड़ कर कोई नया आदमी किसी धन्धे के लिये आकर आवाद हुआ है ? यदि हुआ है तो किस रीति से ?
  - (६) क्या इस शहर में से श्रथवा किसी श्रौर ठिकाने पर से किसी मालदार श्रादमी को कुछ धन मिला है ? यदि मिला तो किस तरीक़े से ?
  - (७) क्या तुम्हें माल्स है कि इस शहर में किसी ने प्रशंसनीय श्रथवा अनुकरणीय कोई अच्छा काम किया है अथवा किसी ने न करने योग्य कोई भूल का काम किया है ?
  - (८) क्या अधिक मिद्रापान से हुआ परिणाम और अविचार, क्रोध, अथवा दूसरे किसी दुर्गुण या मूर्वतापूर्वक किये गये कार्य्य का दुष्परिणाम तुम्हारे देखने या सुनने में आये हैं ?
    - (९) क्या नियमितता, सुशीलता अथवा कोई दूसरे सद्गुणों के अच्छे परिणाम अभी तुम्हारे जानने या सुनने में आये हैं ?
  - (१०) क्या तुम को अथवा तुम्हारे और परिचित व्यक्ति को इन दिनों कोई बीमारी हुई थी ? यदि हुई थी तो उसका क्या इलाज किया था और उस से कैसा फायदा हुआ था ?
  - (११) यदि किसी को कुछ भेजना हो तो तुम्हारी जान पहिचान वालों में से कोई ऐसा है जो समुद्र की या स्थल की यात्रा कर सके ?
  - (१२) जाति, समाज अथवा देश के लिये जगरों के सभासद् उप-योगी सिद्ध हुए या नहीं ऐसी कोई बात तुम्हारे जानने में आई है क्या ?

- (१३) सभा के गत अधिवेशन के बाद कोई योग्य विदेशी इस शहर में आया हो ऐसा तुमने सुना है क्या ? उसके लच्चण अथवा गुणों के विषय में तुम्हारे देखने अथवा सुनने की कुछ आया हो तो कहो। उसकी रुचि के अनुसार उसकी उत्तेजना देने अथवा उसका कोई उपकार करने के लिये जएटो कोई काम कर सकती है क्या ?
- (१४) श्रभी रोजगार में पड़ा हो और उसको जगरो किसी प्रकार की सहायता दे सके ऐसा कोई योग्य व्यक्ति तुम्हारी नजर में है क्या ?
- (१५) क्या अपने देश के क़ानून में तुम्हारे देखने में कोई ऐसी
  त्रुटि आई है जिसका सुधार कराने के लिये जएटो को
  व्यवस्थापक सभा से प्रार्थना करने की आवश्यकता हो कि
  क्या क़ानून में कोई नई बात बढ़ाना उपयोगी हो सकता
  है ? यदि हो सकता है तो वह क्या है ?
- (१६) क्या प्रजा की उचित स्वतन्त्रता में किसी प्रकार का बाहरी हस्तचेप तुम्हारे जानने में आया है ?
- (१७) किसी ने तुम्हें बदनाम करने की चेष्टा तो नहीं की है ? यदि की है तो क्या इस के लिये तुम्हें जराटो की किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है ? यदि है तो क्या ?
- (१८) क्या किसी मनुष्य से तुमको परिचय करना है ? यहि करना है तो क्या जएटो का कोई सभासद् तुम्हारी सहायता कर सकता है ?
- -(१९) किसी के द्वारा किसी सभासद् की मान हानि हुई हो ऐसा तुम्हारे सुनने में आया है क्या ? यदि आया है तो तुमने उसका क्या प्रतीकार किया ?

- (२०) जगरो तुम को दाद दिला सके ऐसे किसी मनुष्य ने तुम्हारी कोई हानि की हैं क्या ?
- (२१) क्या तुम्हारी धारणा में जएटो ख्रथवा उसके कोई सभासद् तुम को किसी प्रकार की सहायता दे सकने योग्य हैं ?
- (२२) जगटों की सलाह उपयोगी हो सके ऐसा कोई भारी काम इस समय तुम्हारे पास है क्या ?
- (२३) सभा में हाजिर न हो ऐसे किसी मनुष्य को इस समय तुमने क्या लाभ पहुँचाया है ?
- (२४) न्याय, अन्याय, अथवा मतलब की बातों में आज तुम कुछ स्वार्थ-साधन करना चाहते हो ऐसी कोई अड़चन तुमको आई है क्या ?

इन प्रश्नों में की गई चर्चा पर जएटो मएडली की सभा में वाद विवाद होता। इतना ही नहीं विवाद करने वाली मएडली की खोर से शास्त्र और नीति की चर्चा भी हुआ करती। प्रत्येक अधिवेशन में एक निबन्ध भी पढ़ा जाता था। मनोहर व्याख्यानों को सीखने का उद्देश भी रक्खा गया था। अच्छी अप्रतु में महीने में एक बार नदी के पार शारीरिक व्यायाम करने को जएटो के सभासद् इकट्ठे होते थे। वाद विवाद जो कुछ होता था उसमें कोई कोध या आवेश में न आता था। बल्कि, सारा कार्य्य बड़ी शान्ति से किया जाता था। अधिकतर सत्य शोधन की ही चर्चा होती थी। अपना अभिप्राय दूसरों पर प्रगट करते समय छाती ठोक कर बोलने अथवा एकदम विरुद्ध बोलने की मनाही करदी गई थी। जो लोग नियम विरुद्ध चलते उनको काफी सजा दी जाती थी।

जगरो सभा में सब से अधिक भाग लेने वाला फ्रेंकिलन था। उसके पौत्र के पास अभी एक हस्तिलिखित पुस्तक है, जिसमें जगरों में की जाने वाली चर्चा की याददाश्त, निबंधों के खाक़, प्रश्नों के उत्तर, वाद-विवाद करने के विषय और सभा के नियमादि लिखे हुए हैं। वाद-विवाद करने के लिये फ्रेंकिलन के सोचे हुए विषयों पर से उसकी अपूर्व योजना और बुद्धि-चातुर्ध्य का अच्छा परिचय मिलता है। उन सब को छोड़ कर नमूने के लिये कुछ विषयों के नाम नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) क्या मनुष्यरूपी जहाज चलाने के लिये स्वार्थ उसका पतवार है ?
- (२) क्या एक ही तरह का राज्य-प्रवन्ध-मनुष्य-जाति के लिये ठीक हो सकता है ?
- (३) श्रपराध कैसे होता है ? अच्छे इरादे से किये गये बुरे काम से श्रथवा बुरे इरादे से किये गये अच्छे काम से ?
- (४) दीपक की लौ ऊँची कैसे चड़ती है ?
- (५) मनोविकारों का मूलोच्छेद करने के लिये तत्त्वज्ञान की आवश्यकता है या नहीं ?
- (६) प्रन्थ के गुगा-दोष की परीचा किस रीति से करनी चाहिये ?
- (७) क्या संसार में रह कर मनुष्य सर्वार्क पूर्ण स्थिति पर पहुँच सकता है ?
- ( = ) वास्तविक सुख किसे कहते हैं ?
- (९) जगरों के सभासदों को किस तरह का रहन सहन अखितयार करना चाहिये ?

- (१०) विवेकी और भलमनसाहत वाले व्यक्ति से मित्रता करना श्रच्छा है या उस धनाट्य से जो इन गुर्णों से रहित हो।
- (११) उपर्युक्त दो प्रकार के मनुष्यों में से किस के मर जाने से देश को बड़ा धका पहुँचता है।
  - (१२) इन दोनों में से कौन अधिक सुखी है।

जरटो मराडली में बारह से अधिक सभासद् एक समय में नहीं रखे जाते थे। सभा के किये हुए कार्य्य का विवरण एक मन्त्री लिखता था जिसको एक शिलिङ्ग प्रति सप्ताह वेतन मिलता था। सभा की बात प्रगट करने की न थी। किन्तु, फिर भी थोड़े ही समय में सारे गांव में सभा के स्थापित होने की अफवाह फैल गई और सभासद् बनने के लिये कई प्रार्थना पत्र आये। फ़्रेंकिलन ने प्रार्थना की कि जरटों के प्रत्येक सभासद् को एक २ उपसभा बनानी चाहिये और उसमें नये सभासदों को दाखिल करके जो काम चले वह मुख्य सभा को बताना और सब प्रकार सभा का विस्तार बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार की ५-६ उपसभाएँ और स्थापित की गई और उनके नाम ''वेराड यूनियन" आदि रखे गये।

जगरो और उसकी शासाओं से किलाडे हिकया के लोगों को क्या २ लाभ हुए इसका वर्णन आगे के लिये छोड़ कर यहां उस समय की फ़्रें किलन की व्यक्तिगत स्थिति का वर्णन करना ठीक होगा।

कीमर के कारखाने में शनैश्चर तथा रिववार के दिन तातील होने से फ़ें किलन को सप्ताह में दो दिन पढ़ने लिखने को मिलते थे। छ: मास तक कीमर के साथ इसका सम्बन्ध ठीक रहा। छापेखाने का सब काम फ़ें किलन चलाता था। इतना ही नहीं,

बल्कि कीमर के नौकरों को काम सिखाने में भी वह पूरा परिश्रम करता था। दिन प्रति दिन जैसे २ कीमर के नौकर लोग होशि-यार होते गये वैसे वैसे फ्रेंकिलन के प्रति कीमर का रनेह कुछ कम होने लगा। फ्रोंकलिन ने समका कि मुक्ते इन कच्चे मनुष्यों ने पढ़ाई के ही अभिप्राय से रक्खा है ऐसा जान पड़ता है तभी ता ये जैसे जैसे होशियार होते जाते हैं वैसे २ इनको मेरी त्रावश्यकता कम होती जाती है। छ: मास पूरे होने पर फ़्रेंक-लिन को वेतन देते समय कीमर ने युक्तिपूर्वक कहा कि तुम्हारी तनख्वाह मुम्ने अखरती है क्योंकि वह कुछ अधिक है अगले महीने से मुभे तुम्हारे वेतन में कुछ कमी करना पड़ेगी इस प्रकार हर एक बात में कीमर कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर उसको दवाने और अपना अधिकाधिक प्रभुत्त्व जमाने की चेष्टा करने लगा। किसी समय फ्रॅंकलिन से कोई भूल हो जाती तब तो कीमर उसका अपमान किये बिना न रहता जैसे मन में आती उसको फटकारता। फ्रेंकलिन धैर्य्यपूर्वक कीमर्की इन सब् बातों को सहन करता रहा। वह जानता था कि कीमर पर लोगों का बहुत ऋए है और इसी से लेने देने की चिन्ता के कारण उसका स्वभाव कुछ क्रोधी और चिड़चिड़ा होता जाता है। किन्तु, फिर भी कुछ समय के बाद उसको कीमर से अपना सम्बन्ध तोड़ना पड़ा। एक दिन कारखानेके नीचे कुछ शोर गुल हो रहा था। फ्रेंकलिन ने यह जानने को कि यहाँ क्या हो रहा है खिड़की में से अपना मुँह बाहर निकाला। आस पास के पड़ोसी लोग भी इकट्रे होगये थे। संयोगसे कीमर भी वहां आपहुँचा और फ्रेंकलिन को देख कर उसने सोचा कि इसको अलहदा करने का यह अच्छा बहाना है। उसने नीचे से खड़े खड़े ही फ़्रेंकिलन को डाटना फटकारना शुरू किया और कुछ ऐसे अनुचित शब्द कहे जिनको कोई खाभिमानी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। इसके

वाद वह कारखाने में आया और वहाँ भी फ्रेंकलिन को बुरी तरह डाटा। दोष यह बतलाया कि वह अपनी ड्यूटी पर से कैंसे हटा। कीमर यह न जानता था कि मेरा कारखाना फ्रेंकलिन के कारण ही चल रहा है। अन्त में जब बात बहुत बढ़ गई और फ्रेंकलिन कीमर के शब्दों को सहन न कर सका तो उसने भी कुछ कड़े शब्द कह दिये। अन्त में कीमर ने फ्रेंकलिन के साथ किये गये इकरार के मुआफिक उसको तीन मास का नोटिस देकर कहा कि:—"मुमें अब तुम्हारी खरूरत नहीं है। यदि तीन मास का नोटिस देने की तुम्हारे भेरे शर्त न हुई होती तो इस समय में तुम्हारा मुख अधिक समय तक देखना भी पसन्द न करता।" इस पर फ्रेंकलिन को धाबेश में "अब तुम्हारे अधिक बोलने की जरूरत नहीं।" कह कर मेरिडिथ से यह कहता हुआ कि यदि मेरी कोई वस्तु यहाँ रह गई हो तो शाम को घर आते समय लेते आना अपनी टोपी लेकर उसी समय छापेखाने में से चल दिया।

घर जाकर कुछ शान्त होने पर अब क्या करना चाहिये इस पर विचार करने लगा। घर छोड़े हुए चार वर्ष हो गये थे। किन्तु, अभी उसके पास कुछ भी रुपया इक्ट्ठा न हो पाया था और न धंधे के लिये ही कोई अच्छा ठिकाना मिला था। बल्कि, अभी तो वर्नन के रुपये खर्च कर दिये थे वे भी बाक्री थे। फ्रेंकिन लिन कुछ बचत कर भी लेता तो वह कुछ ही समय में फिर खर्च हो जाती। अपनी ऐसी स्थित होने के कारण उसने निश्चय किया कि अब तो वापिस बोस्टन चला जाऊँ। इसी समय मेरिडिथ शाम होने पर घर आया। उसने फ्रेंकिलन को बोस्टन न जाने की सलाह दी और कहा कि:—"कीमर पर लोगों का बहुत ऋण होगया है और वे सब उस पर बहुत तकाजा कर रहे हैं फिर इसमें काम करने की शक्ति भी नहीं है। नक़द दाम मिलने पर यह बिना नक्ते के माल बेच देता है और उधार बेचता है उसका हिसाब नहीं रखता। इस कारण मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि थोड़े ही दिनों में यह भाग जायगा और इसी प्रकार किसी नये साहसी आदमी के लिये जगह खाली करेगा"।

फ़्रेंकित ने कहा:— "यह तो ठीक हैं। लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ है जो मैं इसकी जगह की पूर्त्त कर सकूँ ? इस पर मेरिडिथ ने जवाब दिया:— 'मेरे पिता से कुछ दिन पहिले मेरी बात चीत हुई थी। उस पर से मुक्ते ऐसा जान पड़ा कि तुम अपने किसी भी रोजगार में मुक्त जैसे अयोग्य व्यक्ति का भाग रक्तो तो रुपये की सहायता मेरे पिता दे दें ?। कीमर के साथ मेरा नौकरी का इकरार इसी बसन्त ऋतु में पूरा हो जायगा। उस समय तक लन्दन से अपना प्रेस और टाइप आन पहुँचेगा में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कारीगर नहीं हूँ। किन्तु, यदि तुम कहो तो मेरे द्रव्य और तुम्हारी कारीगरी से कोई पाँती का रोजगार करें। नक्ते में तुम्हारा मेरा बराबर २ हिस्सा रख लेंगे।

सन् १७२७ ईस्वी की शरद ऋतु में यह बात-चीत हुई थी। फ्रेंकिलन को यह पसन्द आई और मेरिडिथ के कहने के अनुसार उसने रोजगार करना स्वीकार कर लिया। मेरिडिथ का पिता इस समय संयोग से फिलाडेल्फिया में था इससे दोनों जने उससे जाकर मिले और उस पर अपना विचार प्रगट किया। फ्रेंकिलन ने मेरिडिथ को समय २ पर उपदेश दे देकर उसकी शराब पीने की आदत को बहुत कुछ कम करा दी थी और उसको सुधारने के लिये वह कुछ न कुछ प्रयत्न करता ही रहता है इस बात को मेरिडिथ का पिता अच्छी तरह जानता था। फ्रेंकिलन और

मेरिडिंथ के सोचे हुए विचारों को जब उसने सुना तो उसने भी ष्रपनी सम्मति दी श्रौर साथ ही धन से उनकी सहायता करने की अतिहा की। उसको ऐसी आशा थी कि मेरे लड़के पर फ्रों कलिन का खत्त्व हो जायगा तो वह उसको शराब पीने के दुर्व्यसन से छुड़ा देगा। फ़्रेंकलिन ने शीघ्र ही एक जरूरी सामान की सूची बनाई श्रौर मेरिडिथ के पिता को देदी। उसने वह सूची एक ब्यापारी को देकर कहा कि सब से पहिले इज़लैएड से आने वाले जहाज से यह सब सामान त्रा जाय ऐसी व्यवस्था करो। सामान त्राने तक सब बात गुप्त रक्खी गई। मेरिडिथ ने कीमर के यहां काम पर जाना जारी रखने का और फ़्रेंकलिन का दूसरी जगह नौकरी करने का निश्चय किया। फ्रेंकिलन ने एएड़ू ब्रेडफर्ड के छापे-खाने में नौकरी मिलने के लिये प्रार्थना की। किन्तु, वहां कोई जगह खाली न होने के कारण उसको कुछ दिन बेकार रहना पड़ा। इसी बीच में कीमर ने उसके पास सन्देशा भेजा कि लम्बी अवधि के स्नेहियों का किसी साधारण कारण पर पृथक् होना ठीक नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मुभी तुमको अपनी प्रेस मैनेजरी की जगह देना खीकार है। फ़्रेंकलिन की खुशामद करके उसको वापस बुलाने में कीमर का एक खास अभिप्राय था। न्यूजर्स परगने को सरकार ने नये चलन के नोट जारी करने का निश्चय किया था और कीमर चाहता था कि उनकी छपाई का काम उसको मिल जाय। इस काम के लिये आवज्यकतानुसार सामान तैयार करने वाला फ्रेंकलिन के सिवाय और कोई व्यक्ति कीमर को नहीं मिल सकता था। फ़्रेंकिलन कीमर का मतलब समम गया तो भी मेरिडिथ और कुछ अन्य स्नेहियों की अनु-मति से उसने फिर कीमर के यहां रहना स्वीकार कर लिया।

नोट छापने का काम कीमर को मिल गया। फ्रेंकिलन ने मुहर और अच्छा टाइप तैयार कर दिया और इसके बाद नोटों को

छापने के लिये ताम्रपत्र का मुद्रण यन्त्र बनाया। छापने का सब सामान तैयार करके सरकार की देख रेख में नोट छापने को कीमर के साथ वह बरलिंग्टन गया और वहां तीन महीने तक रहा। नोटों के तयार हो जाने पर सरकार ने उनको पसन्द किया और इस कार्य में कीमर को इतना अधिक रूपया मिला कि अपनी गिरती हुई हालत को उसने दो तीन वर्ष के लिये सुधार लिया। राज-सभा के अधिकारियों के साथ फेंकिलन की जान पहिचान हो गई थी। एक अधिकारी को तो रात दिन नोट छापने वाले पर क़ानून के अनुसार वहां की सब देख रेख रखनी पड़ती थी। फ्रेंकलिन के मुलाक़ातियों में न्यायाधीश ऐलन, परगने का सेक्रेटरी बस्टील और पैमायश के महकमे का सब से बड़ा अफसर आइमाक डिको थे। मि० डिको बड़ा तीव बुद्धि बाला, चतुर और वृद्ध मनुष्य था। बाल्यावस्था में वह 🗱 बनाने के लिये ठेला गाड़ी में मिट्टी भर कर ले जाने की मजदरी करके अपना निर्वाह करता था। जवान हो जाने पर उसने कुछ लिखना पढना सीखा। फिर पैमायश करने वालों के साथ जरीव खींचने की नौकरी करने पर वह पैमायश का काम सीख गया श्रौर श्रुखीर में धीरज, उद्योग श्रौर सची लगन से आगे चल कर पैमायश के महक्मे के सब से बड़े अफसर की पदवी पर पहुँच गया। फ्रेंकलिन देखने में कीमर की अपेचा कुछ चढ़ा बढ़ा माल्म होता था। पुस्तकें पढ़ते रहने से उसका मस्तिष्क भी कुछ ज्ञान-युक्त हो गया है इसका उसकी रहन सहन से प्रत्यच परिच्ये मिलता था। और यही कारण था कि छोटे से लगा कर बड़े २ अधिकारियों की इच्छा भी उसके पास चैठ कर बात चीत करने की होती थी। वे लोग इसको अपने सो पर ले जाते, अपने सगे-सम्बन्धियों और मित्रीं से इसका परिद्रुय कराते श्रीर बड़ा सन्मान करते। कीमर सेठ था लेकिन, उरको कोई नहीं पूछता

था। दुनियादारी का भी उसको कुछ अनुभव न था। अधिक मनुष्य जिस धर्म का पालन करते हों उसके मुकाबिले में खड़े हो जाने का उसको बड़ा शौक था। वह बड़ा मैला रहता था। धर्म सम्बन्धी कितनी ही बातों में वह बड़ा जिदी था। एक दिन वरिलंग्टन में आइजाक डिको ने फ़ें किलन से कहा था कि:— "मेरो भविष्यद्वाणी को सच मानना कि इस मनुष्य को उसके धंधे से हटा कर तुम फिलाडेल्फिया में बहुत धन और यश कमा-आंगे"। फ़ें किलन और मेरिडिथ के किये हुए निश्चय की सूचना के जाने बिना ही डिको ने यह भविष्यद्वाणी कही थी। डिको और जर्से के दूसरे मित्रों ने अन्त तक फ़ें किलन से मित्रता का सम्बन्ध रक्खा।

कीमर और फ़ें किलन बरिलंग्टन से वापिस किलाडे हिकया आये। उसके बाद थोड़े समय में ही लन्दन से मुद्रण यन्त्र और टाइप आगया। नया छापाखाना खोलने की बात कीमर को न माळ्म होने देकर फ़ें किलन और मेरिडिथ ने उसकी राज़ी खुशी से छुट्टी ले ली और छापाखाना खोलने को मकान आदि की व्यवस्था करने लगे।

इसी अर्से में फ्रेंकिलन ने अपनी क्रत्र के पत्थर पर खुदाने के लिये नीचे लिखी हुई इबारत लिख डाली। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह उसने अपनी रुग्णास्था में लिखा थी। आगे चल कर इसकी बहुत प्रशंसा हुई। कुछ फेर फार के साथ यह कई बार प्रकाशित हो चुकी है—

## बेंजामिन फ्रेंकलिन ज्ञापने वाले का यह शरीर

घिसे हुये अत्तर और फटी अनुक्रमणिका वाली पुराने पट्टे की पुस्तक की भांति चींटियों की खुराक के तौर पर यहां पड़ा है तौ भी यह पुस्तक खो जाने वाली नहीं। कारण विश्वास है कि नये और सुशोभित संशोधन के माध

## प्रकरण आठवां फ्रेंकलिन और मेरिडिथ की दूकान सन् १७२८ से सन् १७३०

---

हापाखाना शुरू करने की तैयारियां—पहिली कमाई से पाँच शिलिङ्ग—दुरवी सेम्युग्रल मिकल—जगरो के सभासदों की ग्रोर से सहाता—फेंकलिन के उद्योग से दुकान की साख बढ़ने लगी—सामयिक पत्र निकालने का विचार—वेव को विदित हो जाने से उसने कीमर से सामयिक पत्र निकलवा दिया— × × × सामयिक पत्र में कीमर के साथ खींचा तानी—कागृज के बलनी नोट निकालने के सम्बन्ध में लिखी हुई पुस्तक— फेंकलिन के ग्रथशास्त्र सम्बन्धी विचार—कीमर का सामयिक पत्र खरीदा— पेन्सिलवेनिया गृजट का सम्पादक—सम्पादक को क्या २ जानना चाहिये ?—सामयिक पत्र में फेंकलिन के लिखने का ढंग—उसके पत्र का प्रचार—वर्नन का ग्रण—सरकारी छपाई का काम मिलने लगा— ग्राधिक संकट—मित्रों ने सहायता करके फेंकलिन की इञ्जत रक्खी—सामा छोड़ कर मेरिडिथ से प्रथक् हो जाने की तजवीज,—फेंकलिन की उत्रति—कागृजी की दुकान खोली—फेंकलिन का प्रतिस्पर्धी—प्रतिस्पर्धी पर विजय ग्रीर फेंकलिन की प्रगति—



क्ति और मेरिडिथ ने छापाखाने के लिये बीस पौरड वार्षिक किराये पर एक मकान लिया। भाड़े पर ली हुई साँशी जगह की उनको आवश्यकता न होने से उसमें कुछ भाग उन्होंने टॉम्स प्राड्फ़े नामक एक गणित शास्त्री को किराये पर दे दिया। इस कारण उनको अपने पास से श्रीर भी थोड़ा किराया देना पड़ता। दोनों ने अपने खाने पीने की व्यवस्था भी प्राड्फ़्रेके साथ उसी के रहने के घर में करली । छापाखाना, प्रेस और टाइप त्रादि की व्यवस्था कर लेने पर छापाखाने के सम्बन्ध में श्रौर २ सामान खरीदने में उनकी पूँजी पूरी हो गई। छपाई का काम शुरू करते समय एक फूटी कौड़ी भी न थी। प्राहकों का काम कर सकें इस तरह जब उनकी सब तैयारियां हो चुकीं तो पहिले पहिल उनको जॉर्ज हाउस नामक एक व्यक्ति की मारफत कुछ काम मिला। छापास्नाना ढूँढता हुआ एक प्रामीण व्यक्ति रास्ते में हाउस को मिला तो वह उसको फ्रेंकलिन के छापाखाने में बुला लाया। इस मनुष्य ने वहाँ श्रपना कुछ छपाई का काम कराया जिसके उनको पांच शिलिङ्ग मिले। फ्रेंकलिन लिखता है कि:--"इस मनुष्य के पाँच शिलिङ्ग हमारी पहिली कमाई थी और वे हमको ऐसी कठिनाई के समय मिले कि उसके बाद मिले हुए दूसरे पाँच शिलिङ्गों की अपेक्षा इनसे मुक्ते अधिक आनन्द हुआ। हाउस के मुभ पर किये गये इस आभार के कारण रोजगार शुरू करने वाले नवयुवकों की सहायता करने को मैं अधिक तत्पर रहता हूँ।"

उस समय फिलाडेल्फिया में एक आदमी रहता था। जिसका नाम सेम्युअल मिकल था। वह पकी उम्र का, ऊँचे कुल का, कहावर शरीर का और बात चीत करने में बड़ा गंभीर था। फ्रेंकलिन का उससे परिचय न था तो भी एक दिन छापाखाने के

द्रवाजे पर आकर वह फ्रेंकलिन से पूछने लगा कि:-"नया छापाखाना खोलने वाले युवक आप ही हैं क्या ?" फ्रेंकलिन ने कहीं तो वह बोला:- 'मैं बड़ा दुखित हूँ कि इस धंधे में श्चापको बहुत रूपया खर्च करना पड़ा है-किन्तु, यह सब व्यर्थ जायगा। कारण कि फिलाडेल्फिया शहर डूबता जाता है। लोग आर्थ दिवालिये हो गये हैं - अथवा होने में हैं। इस शहर में छपाई का काम अधिक नहीं। जब दो छापाखाने यहाँ पहिले से हैं तो तीसरा छापाखाना हर्गिज़ न चलने का। श्रच्छी इमारत, अधिक किराया आदि बस्ती के बाहरी दृश्य भूल में डालने वाले हैं।" फ्रेंकलिन लिखता है कि:- "उसने मेरे सन्मुख उस समय आ पड़ने वाली आपत्तियों का वर्णन ऐसे ढंग से किया कि जब मैं उससे ऋलग हुआ तो उसी के विचार में पड़ कर उदास बन निया। मैं छापासाने के धंधे में पड़ा उससे पहिले यदि इससे मेरी जान पहिचान हो गई होती तो कदाचित मैं इस धंधे को छारू ही न करता। यह मनुष्य हमेशा शहर की दीन दशा का वर्णन किया करता था तो भी इस दिवालिये शहर में पड़ा था। सब का नाश होने वाला था इस कारण वह हमको तो घर खरीदने की राय नहीं देता था। परन्तु, ऋखीर में मुक्तको यह देख कर सन्तोष हुआ कि उसने अपना रोजगार शुरू किया तब घर की जो क़ीमत लगती थी इसकी अपेचा पांच गुनी अधिक क़ीमत देकर अर्खार में उसने एक मकान मोल लिया।'

जरटो के सभासद श्रारम्भ में फ्रेंकलिन श्रौर मेरिडिथ के लिये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। प्रत्येक सभासद उनको काम दिलाने के लिये भरसक प्रयत्न करता। कवेकर पंथ के लोगों पर जोसफ ब्रिएटनले ने एक पुस्तक छापने को भेजी। यह उच्च भाषा में लिखी हुई "कवेकर पंथ के ख़ीस्ति लोगों का उदय श्रौर

उनके विस्तार का इतिहास" का अनुवाद था। फ्रेंकलिन ने इस पुस्तक को सस्ते भाव से छाप देना स्वीकार किया। वह प्रति दिन एक फार्म कम्पोज करता और मेरिडिथ उसको छाप देन्हा अ यदि बीच में कुछ और कार्य्य आ जाता तो भी मेरिडिथ उस फर्मे को पूरा करके सोता। किसी २ दिन उसको रात के ग्यारह बजे तक काम करना पड़ता। एक दिन रात के समय प्रति दिन के नियमानुसार कार्य्य पूरा कर चुकने पर कम्पोज किया हुआ आधा फर्मा अकस्मात् नीचे गिर कर फैल गया। फ्रेंकलिन फिर उसी समय उसको कम्पोज करने लगा और उसको पूरा करके ही वह आफिस में से गया। प्रति दिन काम कर चुकने पर फ्रेंकलिन टाइप खोलता, मुख पृष्ठ के लिये सुन्दर बेल तैयार करता, स्याही बनाता और स्याही के लिये काजल तैयार करता।

फ्रेंकिलन के पड़ोसी उसके परिश्रम को देखा करते थे।
इससे उसकी प्रतिष्ठा और मान बढ़ने लगा। गाँव के अन्यान्य
स्थानों पर भी उसके उद्योग की प्रशंसा होने लगी। एक दिन
व्यापारी-मण्डल के इन में इसके नये छापाखाने की चर्चा
चली। बहुत से सभासदों का अभिप्राय यह था कि फिलाडेल्फिया
में तीसरा छापाखाना अधिक समय तक न चलेगा। फ्रेंकिलन
के कार्यालय के पास रहने वाले डाक्टर बेयर्ड का कथन कुछ
और ही था और वह यह कि:—''फ्रेंकिलन ऐसा उद्योगी पुरुष
है कि इसके वरावर परिश्रम करने वाला व्यक्ति मैंने देखा ही
नहीं। मैं रात्रि को जिस समय कुन से घर जाता हूं उस समय
इसको काम करता हुआ देखता हूँ और इसके पड़ोसी कहा करते
हैं कि उनके उठने पहिले ही यह काम पर लग जाता है।' यह
बात सुन कर एक व्यापारी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि
उसने बड़ी प्रसन्नता से फ्रेंकिलन को काग़ज आदि स्टेशनरी
सामान उधार देने का वचन दिया। लेकिन, उस ससय फ्रेंकिलन

त्रीर उसके हिस्सेदार का विचार दूकान रखने का नहीं था इस कारण उन्होंने इस ज्यापारी के कथन का उपयोग नहीं किया। केन्द्रल छापने का काम करके धीरे २ उन्होंने अपने इसी धंधे को बढ़ाने का निश्चय किया और उसी के लिये प्रयत्न करने लगे।

फिलाडेल्फिया से एक समाचार पत्र निकालने के लिये फ्रेंक-लिन की बहुत दिन से इच्छा थी। छापाखाना खोलने के एक वर्ष पश्चात् उसने अपनी इस इच्छा को पूरी की । फ्रेंकलिन की अपने इरादे को छुपा रखने की आदत थी। किन्तु, इस बार इस समाचार पत्र के विषय में तो उसका भेद खुल गया। जार्ज वेब को किसी खी के द्वारा रुपया मिल जाने से कीमर के पास से वह उसका अधिकार मोल ले सकता था किन्त, वैसा न करके कीमर से सम्बन्ध विच्छेद हो जाने पर वह फ्रेंकलिन और मेरिडिथ के कार्यालय में नौकरी करने को आया। फ्रेंकलिन ने कहा कि अभी तो हमारे यहाँ काम नहीं है । थोड़े दिन के बाद जब काम निकलेगा तो मैं तुम्हें जरूर जगह दूंगा। वेब के भरोसे पर फ्रेंकलिन ने समाचार पत्र निकालने के विषय में त्रपना विचार उस पर प्रगट कर दिया । फिलाडे रिफया में एएड बेड फर्ड के कार्यालय से एक सामयिक पत्र निकलता था श्रीर उसके कारण उसको अच्छी आय हो जाती थी। दूसरा समा-चार पत्र बिकाल कर अच्छी तरह से चलाया जाय तो उसमें लाभ हुए बिना न रहे इस तरह स्वाभाविक रीति से फ्रेंकलिन ने वेब से कह दिया। वेब ने विद्वासघात करके फ्रेंकलिन की इच्छा कीमर पर प्रकट कर दी। कीमर को यह बात पसन्द आई तो उसने अपने यहां से समाचार पत्र निकालने का विज्ञापन प्रकाशित कर द्गाबाज वेब को उसके छापने आदि में सहायक की भांति नौकर रख लिया। थोड़े ही दिन में कीमर ने "यूनीह्वर्सल इन्सट्रक्टर इन त्रॉल त्रार्टस्एरड सायंन्सिस पेन्सिल-वेनिया ग्रजट" (Universal instructor in all arts of siencic pencilvenia Gazzette) (सर्वकला त्रीर शास्त्र सामान्य उपदेशक) नाम देकर एक सामयिक-पत्र निकाल दिया

श्रीर उसका वार्षिक मूल्य दस शिलिङ्ग रक्ला।

इस धोखेबाज वेब और मूर्ख कीमर के किये हुए इस कृत्य से फ्रेंकिलन के हृद्य पर गहरी चोट लगी। कीमर के समाचार पत्र को निकले हुए एक मास भी न हुआ। था कि इतने ही में लोगों की रुचि उस पर से हटा लेने की फ्रें कलिन को एक युक्ति सूभी। एन्डू ब्रेडफर्ड के 'भरक्यूरी" पत्र में स्पेक्टेटर के ढंग के जो पढ़ने में अच्छे लगें ऐसे फ्रेंकिलन ने कुछ निबन्ध लिखने शुरू किये। उसने त्र्यपना पहिला निबन्ध "उद्गार" इस नाम से छपाया । फ्रेंकलिन जो कुछ लिखता वह आगे चल कर उस पत्र में "उद्गार" शीर्षक से ही छपने लगा और फिर इस शीर्षक से उस पत्र में एक स्थम्भ ही पृथक् रख दिया गया जिस में प्रायः फ़ों कलिन और जन्टोमएडली के सभासद् उसके कुछ और मित्र तरह २ के शिज्ञाप्रद और सुरुचि पूर्ण लेख लिखा करते थे। प्रथम श्रङ्क के "उद्गार" में फ्रेंकलिन लिखता है कि:- "अपने दोष दिखलाने वाले को वर्ष भर में दस शिलिङ्ग न देना चाहें ऐसे तुम्हारे अनेक वाचकों का मैं कोप भाजन बनूंगा यह निर्वि-वाद है। परन्तु, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वे अपने दोषों का प्रकट होना नहीं देख सकते और दूसरों की निन्दा सुनने में बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी थोड़े समय में उनके मित्रों और पड़ोसियों को उनके जैसी स्थिति में देख कर सन्तोष होगा।"

फ्रेंकिलन के लेखों की सारे परगने में धूम मच गई। एक अङ्क में प्रकाशित होने वाले लेख में उसने कीमर पर खूब बौछार की। कीमर समक गया। उससे बिना बोले न रहा गया। उसने दुनी और असभ्य भाषा में कुछ गद्यपद्यमय उत्तर लिखा और आहे दिन के बाद फ्रेंकलिन का अनुकरण करके "उद्गार" की भांति कुछ लेख अपने पत्र में निकालना ग्रुक्त कर दिया। लेकिन कीमर की सारी लिखा पढ़ी का जवाब फ्रेंकलिन ने एक ही लेख में इस खूबी से दिया कि कीमर को चुप होना पड़ा।

कुछ समय तक "उद्गार" लिखना आरी रखने के अनन्तर फ्रेकिलन का ध्यान एक और ही बात पर गया और उसमें उसको ऐसी रुचि हुई कि "उद्गार" पर लिखने का काम उसने श्रपने मित्र त्रिएटनल को सौंप कर इस नये विषय पर एक के बाद एक निबन्ध लिखने शुरू किये। दो एक वर्ष से पेन्सिल-वैनिया में काराजी नोटों के सम्बन्ध में बड़ा वादविवाद चल रहा था। सन् १७२३ ईसवी में इस परगने में कुछ समय के लिये पन्द्रह हजार पौएड के नोट निकाले गये थे--श्रौर अब उन्हें वापिस कर लेने का समय त्रागया था। लोगों की नोटों के लिये अधिक मांग थी । लेकिन, धनाह्य मनुष्य अधिक नोट निकाले जाने के विरुद्ध थे। और न्यूइक्गलैंगड तथा साउथ केरो-लीना में प्रचलित नोटों का भाव बहुत गिर गया था। जो उनके लिये इस बात का अच्छा उदाहरण था कि नोटों का स्टाक अधिक बढ़ जाने से अवश्य ही लोगों की हानि होगी। उस समय श्रन्यान्य विचारणीय प्रश्नों के साथ प्रचलित नोटों के प्रश्न की भी जग्टोमग्डली में अच्छी चर्चा हो रही थी और उसमें फ्रेंकिलन अप्रगएय था। सन् १७२३ में निकाले हुए नोटों से इस परगने का व्यापार रोजगार श्रौर बस्ती बहुत बढ़ी थी। पहिले पहिल जब फ्रेंकिलन फिलाडेल्फिया में आया ही था तो उस समय उसने कई घर खाली पड़े हुए देखे थे। किन्तु, अब वे सब आबाद हो गये थे और बहुत से नये भी तैयार हो गये थे।
फेंकिलन को विश्वास होगया था कि यह सब चलनी नोट
निकालने से ही हुआ है। फिर जएटोमएडली में होने वाले विश्वि विवाद से भी उसके विचार नये नोट निकालने के पद्म में ही
गये थे। सन् १७२८ के मार्च महीने में उसने अपने अवकाश के
समय एक पुस्तक लिख डाली और उसका नाम रक्वा—

"A modest inquiry into the nature and necessity of paper currency".

"नोट के चलन का खरूप और उसकी आवश्यकता की साधा-रण खोज" इस पुस्तक का महत्त्व बढ़ाने और अपने मत की पृष्टि के लिये उसने लेटिन भाषा के एक सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रन्थकार का वाक्य चुन कर उसके मुख पृष्ठ पर रखा था। जिसका अभिप्राय यह था कि — "देश श्रीर सगे सम्बन्धियों को खूब पैसा देना चाहिये"। उस पुस्तक की कई दलीलें उस समय के अर्थ शास्त्र के सिद्धान्त से भूल भरी हुई श्रौर भूँठी माल्स होती हैं। परन्तु, फ्रोंकलिन जैसा अपने निजी परिश्रम से सीखा हुआ २३ वर्ष का नवयुवक सन् १७२९ में पेन्सिलवेनिया जैसे दूर के देश में ऐसी पुस्तक लिख सका यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। फ़ें कलिन का प्रहर्ण किया हुआ पूर्व पत्त इस प्रकार था कि:-"प्रत्येक देश का व्यापार रोजगार छूट से चाल्द रखने के लिये पैसा होना चाहिये। अधिक पैसे से व्यापार को लाभ नहीं परन्तु, कम हो तो जैसे २ अधिक कम हो वैसे २ ही व्यापार की श्रिधिक हानि होती हैं"। इस प्रकार के अपने पूर्व पत्त पर से वह ऐसे निर्णय पर आया कि पेन्सिल्वेनियाँ में नये चलनी नोट न निकाले जायं तो ज्यापार के लिये पैसा न रहेगा और उससे व्यापार न चल सकेगा। फ्रेंकलिन की पुस्तक में पैसे का खरूप,

परिश्रम, मूल्य आदि विषयों पर जो विचार प्रगट किये गये हैं वे आधुनिक समय के ठीक माने जाने वाले विचारों जैसे ही हैं। पुस्तक समाप्त करने से पहिले फ़्रेंकिलन कहता है कि:—"मैंने इसको शीघ्रता में छपवाया है। मेरा उद्देश एक मात्र सत्य शोधन करना है। अतः कोई सज्जन मेरी भूल बतायँगे तो उनकी बड़ी कृपा होगी"। इस पुस्तक का उस समय वहां इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि—नये नोट निकालने के प्रश्न का निराकरण फ़्रेंकिलन के मतानुसार ही हुआ। सरकार ने नये नोट निकाले और फ्रेंकिलन की इच्छानुसार ही उसका परिणाम भी अच्छा हुआ। देश के व्यापार रोजगार में थोड़े ही समय में वृद्धि होती देखी गई।

फ़्रेंक़ ज़िन की त्रोर से "उद्गार" द्वारा खूव बौद्घार होती जाती थी तो भी कीमर का "यूनीवर्सल इन्स्ट्रक्टर" पत्र छब्बी-सवें ऋक तक नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। उसके बाद कीमर पर फिर आफत आ गई और उसको अपना पत्र कुछ समय के लिये बन्द करना पड़ा। कीमर की रुपये पैसे के सम्बन्ध में अब बुरी दशा हो गई थी। उसके लेने वालों का मन वह न मना सका। कुछ समय पत्र को निकालने स्रौर कुछ समय के लिये बन्द कर दे इस प्रकार कुछ समय ग्रोते खा खाकर अन्त में कीमर को कुछ कम मूल्य में अपना पत्र फ़ें किलन और मेरि-डिथ को बेच देना पड़ा। अपने हाथों में पत्र आ जाने के परचात् क्सम्पादन कार्य फ्रेंकलिन ने अपने अपर रखा। पत्र का ४०वां श्रङ्क उसके सम्पादकत्व में पहिले पहल सन् १७२९ के श्रक्टूबर मास की २री तारीख़ को प्रकाशित हुआ। कीमर के रखे हुए लम्बे नाम को फ़्रें कलिन ने संचिप्त किया और अब वह "पेन्सिल-वेनिया ग्रजट" के नाम से प्रकाशित होने लगा। फ्रेंकिलन ने इस पत्र के जिस अङ्क को सब से पहिले प्रकाशित किया था उसके लिये उसको केवल सात विज्ञापन मिले थे। इनके अति-रिक्त एक विज्ञापन ऐसा था कि आइमाक उवाट के धार्मिक स्तोत्र फ़्रेंकलिन और मेरिडिथ के यहां विकते हैं। उस समय यह पुस्तक बहुत लोक-प्रिय थी। और इसी से उसकी विक्री भी। बहुत होती थी। इस अङ्क में सम्पादक के लिखे हुए अग्र लेख का मुख्य विषय पत्र के मालिकों में हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में था और उसके अन्त में यह विज्ञित प्रकाशित हुई थी:—

"पेन्सिल्वेनियां से अच्छा समाचार पत्र निकालने के लिये लम्बी अवधि से अनेक व्यक्तियों की इच्छा थी जिसका सूत्रपात गज़ट के इस श्रद्ध से हो रहा है। किन्तु, इस पत्र को उनके मनोनुकूल बनाने के लिये हमें आप सज्जनों की सहायता की अत्यन्त त्रावश्यकता है। त्राशा है, यथा समय हमें वह अवश्य मिलेगी। कारण कि उत्तम समाचार पत्र निकालना इतना सरल नहीं है जितना लोग इसे समभते हैं। प्रथम तो पत्र के अधि-पति को कई भाषात्रों का उत्तम ज्ञान होना चाहिये। इसके साथ ही उसकी लेखनी में भी कुछ विशेषता और स्पष्टता होनी चाहिये। समुद्र और स्थल पर के युद्ध की उसकी पूरी २ जान-कारी होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उसका भूगोल, इतिहास, राज्यों और राज दरबारों के रहस्य तथा प्रत्येक देश की रीति रिवाज और वहां की प्रचलित प्रथाओं का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिये। संसार में ऐसे निपुण व्यक्ति कठिनता से मिलते हैं इस पत्र का अधिपति ज्ञान सम्बन्धी अभाव की पूर्ति अपने हितैषियों की कृपा से ही कर सकता है। श्रौर इसके लिये यदि वह उनसे याचना भी करे तो कुछ अनुचित न होगा। हम सब लोगों को विदवास दिलाते हैं कि यदि आपने सहायता करके इमारे उत्साह को बढ़ाया तो अपनी ओर से हम भी

"पेन्सिल्वेनियां गज़ट" को मनोर ज़क श्रौर सर्व प्रिय बनाने में कोई बात न उठा रक्खेंगे"।

"न्यू इक्नलैंग्ड कुरेग्ट" के सम्बन्ध में अपने भाई पर आई हुई आपित्तियां और उनके कारण फ्रॅंकिलन के मन में अभी ताज़ा थे। इसलिये "पेन्सिल्वेनियां ग़ज़ट" में उसने कुछ विचार पूर्ण और मर्यादा युक्त लेख लिखने आरम्भ किये। ऐसा करके वह किसी की मूँठी खुशामद नहीं करता था। विक दूसरों में विनयशीलता, आदर भाव, सची सेवा करने की इच्छा, प्रत्येक विषय का पूर्ण विवेचन करने की शिक्त और योग्यता के अनुसार सब का सम्मान करने का ढंग बताता था। नमूने के तौर पर उसका वह लेख लीजिये जो उसने न्यूयार्क के गवर्नर और व्यवस्थापिका सभा में गवर्नर के वेतन के विषय में परस्पर चलती हुई लम्बी तकरार पर पत्र के प्रथमाङ्क में लिखा था।

गवर्नर बर्नेड की मांग थी कि उसका अपना तथा पीछे से नियुक्त होने वाले गवर्नर का वार्षिक वेतन १००० पौरंड नियत कर दिया जाय। किन्तु, व्यवस्थापिका सभा इसके विरुद्ध थी। वह चाहती थी कि गवर्नर को जो वेतन इस समय दिया जाता है वही रखा जाय। और उसके लिये भी सभा की स्वीकृति लेली जाया करे। इस विषय पर फ्रेंकिलन ने जो कुछ लिखा है उसमें उसने इतनी बुद्धिमता से काम लिया है जिसको सममाने के लिये एक लम्बा प्रकरण लिखा जाय तो भी वह काकी नहीं हो सकता सन् १६८८ की राजकीय उलट पलट अभी हुई ही थी इस कारण उस समय के अधिकारी वर्ग का पत्त मजबूत करने की कितनी अधिक आवश्यकता है इस बात को वह भली प्रकार जानता था। वह घर से भाग कर जा रहा था उस समय न्यूयार्क में गवर्नर बर्नेड ने उस पर जो कुछ उपकार किया था उसको

वह भूला नहीं था। किन्तु, यह सब होते हुए भी यह बात उसके लक्ष्य में थी कि प्रजा का पत्त लेकर उसको स्वतन्त्रता दिलाने की कितनी आवश्यकता है। श्रीर गवर्नर का वेतन नियमित कर देने से इन दोनों का कितना धोका हो जाने की सम्भावली है। साथ ही उसे यह भी ध्यान था कि वह अभो व्यवसाय में पड़ा हुआ २३ वर्ष का एक दीन पत्र संचालक है। और इस विषय का सम्बन्ध प्रायः उच्च पदाधिकारियों से है। किन्तु, इन सब बातों को जानते हुए भी फ़ल्तिन ने ऐसा लेख लिखा जिसको लोगों ने बहुत पसन्द किया। उस समय से उसके पत्र को परगने के अनेक बड़े २ लोगों का आश्रय मिलने लगा। राजनैतिक विषयों की भांति धार्मिक विषयों पर भी फ़लिन जो कुछ लिखता वह इस ढंग से लिखता कि किसी को बुरा न लगे। बहुत करके वह धार्मिक विषयों में तो अधिक हठ भी न कर्सिया। यदि कुछ लिखता भी तो सामान्य धर्म पर। न कि किसी सम्प्रदाय विशेष का पत्त लेकर।

"पेन्सिल्वेनियां गजट" के नये खामियों ने अपने पत्र को जिस ढँग से निकाला वह फिलाडेल्फिया के लोगों को बहुत पसन्द आया । तीसरा अङ्क प्रकाशित होते न होते तो उन्हें इतनी उत्तेजना मिली कि पत्र जारी रखने और सम्वाद मिलन के साधन उनको बढ़ाने पड़े। तीसरे अङ्क में वे लिखते हैं:— "प्रेट ब्रिटन न्यू इङ्गलैएड, मेरीलेएड और जमैका से हम अच्छे २ सवाद-पत्र मँगवावेंगे। निजी तौर पर भी हमें जो कुछ संवाद मिलेंगे उन्हें अपने पत्र द्वारा पाठकों तक नियमित रूप से पहुँचाते रहेंगे। और इस प्रकार निकट भविष्य में हम अपने अनुप्राहक प्राहकों को पूर्ण सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।"

फ़्रेंकलिन श्रीर मेरिडिथ का छापाखाना बहुत छोटे पैमाने पर आरम्भ किया गया था। सहायता के लिये एक भी नौकर न होने के कारण उन्हें सब प्रकार का कार्य ख्यम् ही करना पड़ता था। उसमें से भी अधिकांश अकेले फ़्रें कलिन को। कारण कि मेरिडिथ परिश्रमी नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि, वह फिर शराबखोरी की लत में पड़ गया था। प्रायः देखा जाता है कि किसी मनुष्य ने अपनी सामर्थ्य से अधिक ऋण कर लिया हो, अथवा किये हुए ऋण को वह समय पर न चुका सका हो तो उस अवस्था में घोर विपत्ति में प्रसित रहने पर भी ऋणी पर लेने वालों का तक़ाज़ा अधिक वढ़ जाता है। उस समय ऋणी की क्या दशा होती है इस बात का अनुभव भुक्तभोगी लोगों को ही होता है।

इस समय फ्रेंकिलन बड़े श्राधिक संकट में था। छापाखाना कोलने श्रीर चलाने के लिये उसने जैसे तैसे करके कुछ रुपया इकट्ठा किया ही था कि इतने ही में मिस्टर बर्नन की श्रोर से अपना ऋण चुकाने के लिये उसको पत्र मिला। उसको फ्रेंक-लिन ने बड़ी नम्नता से उत्तर लिखा श्रीर उसके रुपये को अपने काम में ले कर उसने कैसी भूल की यह उसने स्वीकार किया। तथा अन्त में यह प्रार्थना की किकुछ दिन श्रीर सब करें। बर्नन ने उदारता पूर्वक फ्रेंकिलन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। श्रव फ्रेंकिलन को बर्नन का ऋण जैसे बने वैसे जल्दी श्रदा कर देने की विन्ता लगी। उसने कुछ ही समय में रात दिन परिश्रम करके सूद शिहत बर्नन का मूल धन चुकाने के लिये रुपया इकट्ठा किया। श्रीर इस प्रकार वह बर्नन के सात वर्ष के ऋण से उऋण हो कर निश्चिन्त हुआ।

श्रव तक सरकारी छपाई का सारा काम बेडफर्ड को ही मिलता था। श्रीर श्रव फ्रॅंकलिन तथा मेरिडिथ का प्रेस खुल जाने से कुछ काम इनको मिलने का समय श्राया। बेडफर्ड ने गवर्नर के एक भाषण को अशुद्ध और ऐसे बेढंगेपन से छापा कि उसको किसी ने पसन्द नहीं किया। इस सुत्रवसर का लाभ उठाने को फ्रेंकलिन ने उसकी कापी अपने प्रेस में छाप डॉली श्रीर उसकी १-१ प्रति व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक सभासीद् के पास भेज दी। सभासदों ने देखा कि ब्रेडफर्ड और फ्रेंकलिन के काम में बड़ा अन्तर है। सभा के तीस सभासदों में फ्रेंकलिन की महत्ता जानने वाले अनेक मनुष्य थे। एएड्रू हेमिल्टन, जिससे लन्दन में फ्रेंकिलन का परिचय हुआ था वह भी मण्डली का सभासद् था। फ्रेंकलिन जैसे परिश्रमी और कर्तव्यशील छापा-खाने वाले को जो बड़ा सिद्धहस्त लेखक था, सब सहायता करने को तयार थे। इस का फल यह हुआ कि व्यवस्थापिका सभा की श्रोर से दूसरे वर्ष छपाई का सारा काम क्रेंकलिन श्रौर मेरिडिशू को दिये जाने का निश्चय हो गया। आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह कार्य्य विशेष लाभजनक न था। किन्तु, इसके कारण इतना अवश्य हुआ कि फ़रें कलिन और मेरिडिथ की इज्जत बहुत वढ़ गई ऋौर आगे के लिये उसको और लोगों के काम भी मिलने लगे। थोड़े दिन के बाद नए चलनी नोटों की छपाई का काम निकला। यह काम क्रॅंकलिन को ही दिया जाय इसके लिए उसके मित्रों ने व्यवस्था-पिका सभा से प्रार्थना की। चलनी नोटों के सम्बन्ध में फ्रेंकलिन अपनी प्रकाशित की हुई पुस्तक के कारण ऐसा प्रसिद्ध हो गया था कि वह काम भी उसको दिए जाने का निश्चय हुआ। इस्त कार्य्य में उसको आर्थिक लाभ भी अच्छा हुआ। जिसका फल यह हुआ कि उसका जोवन कुछ समय तक बड़ी शान्ति से व्य-तीत हुआ। किन्तु, आपित का मूलोच्छेदन नहीं हुआ था। दो वर्ष तक परिश्रम करके कुंकिलन अपने धन्धे में जमा ही था कि फिर डूबने का समय आ गया हो ऐसा जान पड़ने लगा। प्रेस

सम्बन्धी चीजें खरीदने में उसके दो सौ पौएड खर्च हुए थे ऋौर वह सब रुपया मेरिडिथ के बाप ने अपने पास से देना स्वीकार किया था। परन्तु, रोजगार में हानि हो जाने से वह एक सौ पौंड र्से अधिक न दे सका। इससे शेष एक सी पौएड भी न दे सकें ऐसी स्थिति वाले फ़्रेंकलिन और मेरिडिध को अपनी दूकान से एक सौ पौंड देने का समय आया। जिस व्यापारी ने उनके लिए वह सब सामान लंदन से मँगवाया था उसको धैर्य न था इस कारण उसने उन लोगों पर दावा कर दिया और फूँकलिन को बिगाइने की धमकी दी। अपने उपर आई इस आपत्ति से फेंकलिन को बड़ी चिन्ता हुई। किन्तु करता क्या; जब उसके पास कोई उपाय ही न था। ऐसे कठिन अवसर पर विलियम कोलमेन और राबर्ट श्रेस नामक उसके दो सच्चे मित्र उसकी सहायता करने को तैयार हुए। ये दोनों जगटो के सभासद थे और फ्रेंकलिन से बड़ा प्रेम रखते थे। फ्रेंकलिन के बिना कहे ही इन्होंने उस की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। यदि आवश्यकता हो तो सारा कार-खाना ही फ्रेंकलिन मेरिडिथ से अलग कर ले इतना रुपया तक देने को ये दोनों व्यक्ति तैयार हो गए। मेरिडिथ शराव पी कर रास्ते में पड़ा रहता। इस दुर्ज्यसन के कारण लोगों की दृष्टि में उसकी इन्जत बहुत कम हो गई थी। ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग रखना अनुचित समभ कर उसके मित्रों ने फ्रेंकलिन को यह सम्मति दी कि वह मेरिडिथ से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर दे। क् किलन ने कहा कि:—'मेरिडिथ और उसके पिता ने मुक्त पर ऐसा उपकार किया है कि जब तक उनसे की हुई मेरी प्रतिज्ञा पूरी न हो जाय जब तक उससे अलग हो जाने की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। यदि वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकें तो सामा उन की खोर से ट्रेगा। और ऐसा हुआ तो मैं खापकी सहायता छ्ंगा" इसके पश्चात् फूँकलिन ने मेरिडिथ के पास जाकर उससे

कहा:- "जान पड़ता है, अपने उस कार्य में जो तुमने" भाग लिया है इसके लिए तुम्हारे पिता तुमसे अप्रसन्न हैं। शायद मेरा सामा रखने से उनका ऐसा विचार हो गया है और इसी से वे इसमें अपनी पूंजी नहीं लगाना चाहते । यदि वास्तव में ऐसा ही हो तो मुम्सी स्पष्ट कह दो ताकि मैं अपना हिस्सा छोड़ कर तुम्हें अकेले को ही मालिक कर दूं।" इसके उत्तर में मेरिडिथि ने कहा:-"नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिता वस्तुतः रूपए की सहायता देने में अस-मर्थ हैं।मैं भी उनको अधिक तंग करना ठीक नहीं समभता। मुभी विश्वास हो गया है कि मैं इस धन्धे के योग्य नहीं हूं। वाल्या-वस्था में मैंने कृषि का कार्य सीखा था । तीस वर्ष की आयु में शहर में आ कर कोई नया रोज़गार सीखने के लिये मैंने शागिद पना किया यह बड़ी भूल की। नार्थकेरोलीना में भूमि बहुत सस्ती है और मेरी जाति के अन्य वेल्स लोग वहाँ जा कर बसने वाले हैं मेरी इच्छा है कि उनके साथ जाकर अपना असल पेशा करूँ। तुम्हारी सहायता करने वाले तुमको कई व्यक्ति मिल जायँगे। यदि तुम अपनी दूकान का सब कर्जा अपने सिर पर ले कर मेरे पिता के दिये हुए एक सौ पौएड वापस दे दो और मेरा खानगी रुपया जो मुभे कुछ लोगों का देना है चुकादो तथा मुभ को तीस पींड नक़द और घोड़े का जीन दे दो तो मैं अपना भाग छोड़ देने को राजी हूँ।" फेंकलिन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अपने उन दोनों उदार मित्रों के पास से उसने १००-१०० पौराड ऋगा लिए और मेरिडिथ तथा उसके पिता का ऋए। चुका कर वहीं छापेखाने का स्वामी वन गया। सन् १७३० ईस्वी के जुलाई मास की १४वीं तारीख को सामा तोड़ा गया था। सन् १७३२ के मई मास की ११वीं तारीख को फ्रेंकलिन ऋण मुक्त हो गया। किन्तु, उस समय तक यह बात प्रकाशित नहीं की।

अब धीरे २ फ्रेंकिलन की उन्नति होने लगी। थोड़े ही समय में एएड़ू हेमिल्टन ने डिलावर के नियम तथा चलनी नोट ख्यापने को काम उस को दे दिया। फूँकलिन ने जब तक छापा-खाने का काम किया तब तक यह काम उसी के हाथ में रहा। फिर उसने एक काराजी की दूकान भी खोल ली एक मनुष्य को उसने नौकर रक्वा श्रौर एक को शिष्य बनाया। इधर उसने खयम् भी पहिले की अपेता अधिक परिश्रम करना आरम्भ किया। वह सादे वस्त्र पहिनता था, कभी किसी खेल तमाशे में न जाता और न कभी मछली पकड़ने या शिकार खेलने का काम ही करता। अपने धंधे को वह श्रोछा-हल्का नहीं गिनता है ऐसा दिखाने को अपने खरीदे हुए छापने के काग़ज एक ठेला गाड़ी में रख कर वह स्वयम् बाजार में से घर पर लाता । दिन पर दिन लोगों में उसकी इज्जत बढ़ती गई। श्रौर काम भी उसको खूच मिलने लगा । किन्तु, यह होते हुए भी फ्रेंकलिन को पूरी निश्चिन्तता नहीं थी। डेविड हेरी नामक कीमर के एक शिष्य ने कीमर बार्बेडोज गया था तब उसका छापाखाना स्तरीदा था। यह व्यक्ति फ्रेंकलिन का जबरदस्त प्रतिस्पर्द्धी था। उसको इधर उधर का काम दिलादें ऐसे उसके कई मित्र थे। अपना हिस्सेदार हो जाने के लिये फूंकिलन ने डेविड से कह-लाया । लेकिन, उसके मन में इतना गुमान था कि उसकी आर्थना को उसने हंसी में टाल दिया। कहावत है कि आहंकार तो राजा रावण का भी न रहा फिर डेविड जैसे साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या ? वह जरा रोब दोब से रहता था लेकिन परिश्रमी नहीं था और न अपने काम पर यथोचित लक्ष्य ही देता था। थोड़े समय में उस पर ऋण होगया। इधर धीरे २ उसके प्राहक भी कम होते गये श्रौर अन्त में जिस प्रकार उसका स्वामी कीमर बार्बे डोज भाग गया था उसी प्रकार

उसको भी चल देना पड़ा। अब फूंकिलन का मार्ग एक प्रकार से निष्करटक सा बन गया। एराड्रू ब्रेडफर्ड मालदार था और इधर उधर के काम की विशेष अपेचा न रखता था इस कारणा अधिकतर काम अब अकेले फूंकिलन को ही मिलने लगा।



#### प्रकरण ६ वां विवाह तथा पुस्तकालय की स्थापना सन् १७३० से १७३२

विवाह करने का विचार—िमस गोडफ्रे के साथ विवाह करने की खटपट—डेवोरा के साथ विवाह—डेवोरा के गुण—िमतन्यियता—घर में वैभव का प्रवेश—जगटो मगडली के सभाभवन में सभासदों की पुस्तकें एकत्रित करने की योजना—एकं वर्ष के पश्चात योजना की अवस्था—चन्दे से पुस्तकालय स्थापित करने का प्रयत्न—लन्दन से पुस्तकें मँगवाना—पुस्तकालय की स्थापना—इसका अनुकरण—फेंकलिन के स्थापित किये हुए पुस्तकालय की स्थिति—उसकी उन्नति के कारण—पुस्तकालय से हुए लाभ ।



स का स्वतन्त्र मालिक हो जाने के पश्चात् फ्रेंकितन को अपने रोजगार के विषय में किसी प्रकार की चिन्ता करने का कारण न रहा। उसको विश्वास हो गया कि प्रेस में धीरे २ में अच्छी उन्नति कर खँगा। अब मेरे सुख का समय निकट आ रहा है यह सोच कर उसका विचार विवाह कर लेने की ओर गया। प्रसिद्ध गणित शास्त्री गोडफ्रे और उसकी खी जेम के साथ फ्रेंकितब ने एक बार भोजन करने की

व्यवस्था की थी उनके एक सम्बन्धी के द्वारा गोडफ़े नाम की अविवाहिता कन्या के साथ फ्रेंकलिन का विवाह कराने के लिये कयारनी नामक फूँकलिन के मित्र ने प्रयत्न करना आरहा किया था। गोडफ्रेकी स्त्री मिस गोडफ्रे और फ्रेंकलिन को इकट्ठा करने का कई बार प्रसंग लाया करती थी। मिस गोडफ भी ऐसी सुयोग्य कन्या थो जिसको फूँकलिन सहर्ष अंगीकार करले। कुछ समय के पश्चात् फ्रेंकलिन ख्यम् ही उसको चाहने लगा। गोडफ्रे और उसकी स्त्री फ्रेंकलिन को प्रायः अपने घर पर सन्ध्या के समय भोजन करने को बुलाते और उसकी अपनी प्रेमिणी से भी भेंट करने का अवसर देते । होते २ विवाह सम्बन्धी कौल क़रार नक्की करने का समय आगया। फूं किलन के ऊपर इस समय प्रेस सम्बन्धी लगभग एक सौ पौरड का ऋए। और होगया था। कन्या पत्त वालों के आशहें पर फेंकलिन ने कहलवाया कि यदि मेरा यह ऋग चुक जाय इतनी रक्तम मिस्र गोडफ्रेका पिता मुभी देदे तो मैं विवाह कर सकता हूँ । किन्तु, गोडफ्रेकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह सुविधा से इतनी रक्तम दे सके। इस पर उसकी स्त्री ने इंकार किया तो प्रत्युत्तर में फूँ कलिन ने इस से कम लेना अखीकार किया और उनसे कहलाया कि यदि इतना रुपया उनके पास मौजूद न हो तो अपना मकान रहन रख दें। कुछ दिन के बाद फ़ें कितन को इसका यह उत्तर मिला कि:- "तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने को मिस गोडफ़े के माता पिता राजी नहीं हैं। ब्रेडफर्ड से पूछने पर हमें माल्म हुआ है कि प्रेस के काम में कुछ लाभ नहीं है। टाइप घिस जाने त्रीर उसके बदले नया टाइप खरीदने आदि में कीमर और हेरी में से एक के बाद दूसरे ने दिवाला निकाला है और बहुत करके तुम भी थोड़े समय के पश्चात् ऐसा करोगे।" इन लोगों का अनुमान था कि फूं कलिन

हमारी पुत्री से इतना अधिक प्रेम करता है कि वह गुप्त रीति से ही करेगा किन्तु, उससे विवाह किये बिना न रहेगा। और इस प्रकार अपने को कुछ देने की आवश्यकता न होगी। उधर फूं किलिन ने तो यही सममा कि मुम्मे धोका देने को यह युक्ति की गई है। बस इसी समय से उसने गोड़ फू के कुटुम्बियों ने फूं क-लिन के साथ सम्बन्ध करने को फिर अपनी इच्छा प्रकट की। किन्तु फूं किलिन ने अब की बार साफ इन्कार कर दिया। गिग्ति शास्त्री गोड़ फू और उसकी स्त्री को यह बात ऐसी बुरी लगी कि फ़ किलिन के साथ लड़ाई मगड़ा करके वे दूसरी जगह चले गये। इससे फू किलिन पर मकान के किराये का अधिक भार आगया। परन्तु, अब उसने यह भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, अब अपने रहने के मकान में किसी दूसरे किरायेदार को नहीं रखना चाहिये।

केवल सौ पौएड के लिये फ्रेंकलिन ने मिस गोडफ्रे जैसी
सुयोग्य कन्या के साथ विवाह करने से इन्कार कर दिया यह
बात कदाचित मानने में न आवे किन्तु, वहाँ उस समय विवाह
भी एक प्रकार का साधारण व्यापार—रोजगार ही समभा
जाता था और एक सौ पौएड की रक्षम उस समय एक भारी
वस्तु गिनी जाती थी।

वेचारी डेवोरा रीड अभी दुःखावस्था में ही थी। जिसके साथ उसका विवाह हुआ था उसकी पहिले की स्त्री अभी जीवित है ऐसा सुना जाता था। लेकिन, यह बात निश्चित नहीं थी। वह वेस्ट इएडीज़ में मर गया है ऐसी लोकोक्ति भी उस समय प्रसिद्ध हो रही थी। किन्तु, यह भी सची है या भूँ ठी इसका कुछ पता नथा। रीड कुटुन्व के साथ फूँ किलन का घनिष्ठ

सम्बन्ध बना हुआ था। उनके प्रत्येक काम काज में उसकी सम्मति ली जाती थी। डेबोरा को दुःखावस्था में देख २ कर फेंकिलन को बड़ा रंज होता था। यह बेचारी मेरी लापरवाही के कारण इस दुःखावस्था में त्राई है-ऐसा फ्रेंकलिन को कई बार विचार हो जाया करता था। डेबोरा की माँ कहा करती थी कि इसमें तुम्हारा नहीं बल्कि, मेरा दोष है। क्योंकि तुम्हारी श्रानुपिश्वति में दूसरे के साथ विवाह करने को डेबोरा से मैंने बहुत आग्रह किया था। फ्रॅंकलिन के लन्दन से लौट आने तक डेबोरा कुँ आरी होती तो वह उसके साथ अवश्य ही विवाह कर लेता। किन्तु, अब उसकी मात्म ने आग्रह करके विवाह कर दिया था अत: विवशता थी। उस बेचारी का दु:ख देख कर फूँ कलिन का हृदय द्रवित हो गया और उसका पहिले का स्नेह उमड़ आया। चाहे जो हो किन्तु उससे विवाह करने की जोखम अपने सिर् लेने को फ़ेंकलिन ने अपनी इच्छा प्रगट की। यह बात सब को पसन्द आई। और इस प्रकार फ्रेंकलिन और रीड का विवाह सन् १७३० ईस्वी के सितम्बर मास की पहिली तारीख़ को होगया। रोजर कुम्हार वास्तव में मर चुका था ऐसा पीछे से माल्म हुआ इस कारण फूंकिलिन को उसकी आरे का कुछ भय न रहा। उसका कोई वारिस होगा तो दाबा करेगा यह भय अवस्य था। किन्तु, वैसा भी न हुआ।

प्रायण और सरल स्वभाव वाली थी। वह अपने पित की दूकान पर बैठती, काग़ज़ बनाने के कारख़ाने के लिये काग़ज़ खरीदती, पुस्तकों को सींती, फ्रेंकलिन को सिखाती, और प्रत्येक बात में उसकी सहायता करती। कुछ वर्षों के बाद एक समय फ्रेंकलिन विदेश गया। वहाँ का वर्णन करते हुए वह लिखता

है:—"एक समय पैर से सिर तक की पोशाक मैंने अपनी स्त्री के हाथ से बनी हुई पहनी थी, यह बात कहते हुए मुक्ते बड़ा हिं होता है। दूसरी कोई पोशाक पिहनने से मुक्ते इससे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई।" वास्तव में डेवोरा रीड बड़ी परिश्रमशील, मितव्ययी, हँस मुख, दयालु, उदार और सरल खभाव वाली थी। उसकी आकृति सुन्दर और मुख उज्ज्वल तथा आनन्द-मय था। किसी समय उसके लड़के और लड़कों के बच्चे, रूप के लिये सारे देश में प्रसिद्ध होगये थे।

फूं कलिन भी एक-पत्नीव्रत पालन करने वाला, सुकोमल हृद्य वाला, ऋौर विचारशील मनुष्य था। सारांश यह कि 'योग्य से ही योग्य का सम्बन्ध हुन्ना था जो सर्वथा योग्य था।" दोनों दम्पति एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम भाव से रहने और अपने दिन बड़ी सुख शान्ति से बिताने लगे। उनके घर का सारा कार्य्य बड़ी सादगी और युक्ति से चलता था। फ्रेंकलिन आत्म चरित्र में कहता है:—'हमने घर के लिये व्यर्थ के नौकर न रखे थे। हमारा भोजन सादा ऋौर घर की प्रत्येक वस्तु हल्की से हल्की क़ीमत की थी। उहाहरशा के लिये कई वर्ष तक मैं नाश्ते में केवल दूध और रोटी खाता। चाय नहीं पीता। मेरा नारता दो आने के जस्त के चमचे और मिट्टी के बर्तन में होता था। लेकिन, देखो, कुटुम्बों में वैभव कैसे प्रविष्ट होता है और विपरीत विचार होते हुए भी कैसे बढ़ता जाता है। एक दिन मुक्ते स्त्री ने नाश्ता करने को बुलाया तो मैंने देखा कि उसने मुक्तको अपना नाश्ता चाँदी के चम्मच के साथ चीनी के प्याले में घर रक्खा है। मुक्तको इसकी खबर न थी कि मेरी स्त्रीने मेरे लिये कब ये दो वस्तुएँ खरीदीं। श्रीर उसके मूल्य स्वरूप २३ शिलिङ्ग जैसी मोटी रक्तम कैसे दी। इतना अधिक व्यय करने का कारण उस ने यह बतलाया कि अपने पड़ोसियों की तरह मेरा पित भी चाँदी का चम्मच और चीनी के प्याले में भोजन करने योग्य क्यों नहीं है, यह सोच कर मैंने इन्हें खरीदा है। हमारे घर में चांदी और चीनी के वर्तन पहिले पहिल इस प्रकार आये फिर जैसे २ हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी होती गई वैसे वैसे वे बढ़ते गये और आखीर में सैकड़ों पौएड के हो गये।

विवाह होने के कुछ समय पश्चात् भी फ्रेंकलिन पहिले की तरह सादगी से रहता, ठेला गाड़ी में रख कर सारा काग़ज़ी सामान स्वयम् ही ले जाता, स्वयम् ही काजल तय्यार करता। सारांश यह कि प्रत्येक कार्य्य के आरम्भ में स्वभावतः जो कठिनाइयाँ।होती हैं वे आतीं। उस समय उसने एक ऐसी योजना की जिसका परिणाम एक बड़े उपयोगी और आवश्य पुस्तकाल की स्थापना में आया।

इस समय मण्डली के एकत्रित होने का मुख्य स्थान शराब की दुकान गिनी जाती थी। जएटो मण्डली की स्थापना हुई तब उसकी बैठक भी शुरू में एक दूकान में हुआ करती थी। कुछ समय पश्चात् जब राबर्ट प्रेस नामक एक सभासद ने उसको अपना मकान दिया तब सभा दूकान से हट कर वहां होने लगी। कभी २ ऐसा होता कि वाद विवाद में प्रमाण देने को कोई २ सभासद अपने घर से पुस्तक लाते। इस पर फ्रॅंकलिन ने सब से यह प्रार्थना की कि प्रत्येक सभासद को अपनी पुस्तकें सभा भवन में रखनी चाहिये जिससे बाद विवाद करते समय उनका उपयोग हो सके। सर्व सम्मित से उसकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और कुछ समय बाद ही सभा भवन पुस्तकों से भर गया। जएटो के सभासदों के उपयोग के लिये इस प्रकार एक वर्ष तक पुस्तकें

रहीं। परन्तु, कुछ पुस्तकों में हानि हुई इस कारण एक वर्ष के पश्चात् सब सभासद अपनी २ पुस्तकों को घर पर लौटा ले गये। उस समय पुस्तकों की बड़ी कमी थी। उनका मूल्य बहुत अधिक लगता था। यह अवश्य है कि पुस्तकों का आकार प्रकार बड़ा रक्ला जाता था। चार पेजी की अपेचा छोटी पुस्तकें कम ही नज़र आती थीं। दो गित्री से कम मूल्य की पुस्तक कभी भाग्य-वश ही भले ही भिल जाती। चार पाँच और छः गिन्नी तो पुस्तकों का साधारण मूल्य था। बेचारे साधारण स्थिति वाले व्यक्ति अधिक पुस्तकें खरीद ही न सकते थे। फ्रेंकलिन और उसके मित्रों ने पुस्तकें एकत्रित कर एक वर्ष तक उनका रसा-स्वादन किया था। इसीलिये जब सभासद अपनी २ पुस्तकें ले गये तो उन्हें बड़ी अड़चन पड़ने लगी। ऐसी कठिनाई में फूरेंक-ित्तिन को चन्दा कर के एक पुस्तकालय स्थापित करने का विचार त्राया । सन् १७३१ के त्रारम्भ में उसने इसके लिये प्रयत्न करके एक पुस्तकालय स्थापित करंने की योजना की। नियम यह रखा कि हिस्सेदार को प्रारम्भ में पुस्तकें खरीदने को दो पौएड देने होंगे श्रीर फिर प्रति वर्ष दस शिलिङ्ग देते रहना पड़ेगा। उस समय फिलाडेल्फिया में ऐसे मनुष्य थोड़े थे जो पुस्तक प्रोमी हों और उसके लिये कुछ व्यय करें इस कारण हिस्सेदारों की पूरी संख्या जुटाने में फ्रेंकलिन के। बहुत सिरपची करना पड़ी। वह लिखता है कि:- "जहां तक हो सका मैं अपना नाम मुख पर न लाया। में सब से यह कहता कि यह कुछ मित्रों की योजना है और उन्होंने मुक्त से अनुरोध-पूर्वक कहा है कि मैं घूम २ कर पढ़ने लिखने का शौक रखने वाले गृहस्थों की यह योजना बताऊं"।

फ्रेंकिलन की योजना सब पर प्रकट हो जाने के पाँच महीने पश्चात् अर्थात् सन् १७३१ के नवम्बर तक ५० नाम इकट्टे हुए । श्रीर सन् १७३२ के मार्च तक उनसे रूपये भी वसूल हो गये। जेम्स लेगन नामक उस सयम के एक विद्वान् पुस्तक परीचक की सम्मित लेकर फ्रॅंकिलन ने पुस्तकों की सूची तैयार की श्रीर ४५ पौएड की लन्दन की हुएडी खरीदी। फिर सूची श्रीर हुएडी पिटर के लिन्सन नामक व्यक्ति के। जो लन्दन जा रहा था, पुस्तकें खरीदने के लिये सोंप दी। के लिन्स ने इक्नलएड जाने के पश्चात् वहां से पुस्तकें खरीद कर भेज दीं। इनके साथ ही उसने न्यटन कृत प्रिन्सिपया श्रीर गार्डन कृत एक शब्द कोष श्रमनी श्रोर से भेंट के तौर पर भेजे। इस प्रकार को लिन्स ने ३० वर्ष तक नये पुस्तकालय के लिये लन्दन से पुस्तकें खरीद करके भेजने का काम किया। श्रीर प्रति वर्ष की खरीदी हुई पुस्तकों के साथ श्रपनी श्रोर से भो की मती पुस्तकें भेंट स्वरूप भेज कर पुस्तकों की संख्या बढ़ाई।

उस समय लन्दन से आने में बहुत समय लगता था इस कारण १७३२ की सारी प्रीष्म-ऋतु उनको पुस्तकों की बाट देखने में बितानी पड़ी। अक्टूबर मास में पुस्तकें आ गई। और सब से पहिले जएटो के सभा भवन में रक्खी गई। एक व्यक्ति को पुस्तकालय का कुर्क नियुक्त किया गया। हिस्सेदारों की पढ़ने के लिये पुस्तकें देने और उनसे आई हुई पुस्तकें वापस लेने के लिये सप्ताह का एक दिन रक्खा गया। दूसरे वर्ष फ़्रॅंकिलन ने स्वयम् अवैतिनिक रूप से पुस्तकान लय के कुर्क का काम किया। व्यवस्थापक मण्डली के मंत्री का काम कई वर्ष तक जोसेप त्रिएटनल नामक व्यक्ति ने किया। इस व्यक्ति के उत्साह और परिश्रम से पुस्तकालय की स्थिति कमशः खूब उन्नत होती गई। पुस्तकें आने के बाद फ्रॅंकिलन ने उसकी सूची मुक्त में छाप कर दी थी। यह तथा छपाई का और

दूसरा मुतफरिक काम करने से १० शिलिंग वार्षिक मिलने वाले रुपये फूँकिलन ने दो वर्ष तक न लिये।

भेंकलिन जैसे साधारण कारीगर और अन्य व्यक्तियों का स्थापित किया हुआ यह पुस्तकालय कुछ समय में चल निकला। पुस्तकें, रूपया, पैसा और कला-कौशल की नई २ वस्तुएं भेंट स्वरूप खूब मिलने लगीं। सहायकें। की संख्या भी धीरे २ बढ़ने लगी। फ्रेंकलिन के स्थापित किये हुए इस पुस्तकालय का अनु-करण कर इस ढंग के और भी कई पुस्तकालय किलाडेल्फिया श्रीर उसके पार्श्ववर्ती श्रनेक नगरों में स्थापित होने लगे। पिडर काम नामक एक खीडन का यात्री जो सन् १७४८ में फिलाडेल्फिया आया था लिखता है कि उस समय फेंकलिन के इस पुस्तकालय 🚁 का उदाहरण लेकर ऐसे ही ढंग पर बहुत से छोटे २ पुस्तकालय स्थापित हो गये थे। आगे वह यात्री लिखता है कि हिस्सेदारों के सिवाय और लोगों को भी पुस्तकों के मूल्य के बराबर रक्रम अमानत के तौर पर लेकर पुस्तकें घर पर पढ़ने को ले जाने दी जाती थीं। उनसे चन्दे के तौर पर बड़ी पुस्तक के प्रति सप्ताह आठ पेन्स, चार पेजी पुस्तक के छः पेन्स और दूसरी सब प्रकार की पुस्तकों के चार पेन्स लिये जाते थे। १७६४ में पुस्तकालय के शेश्रर का भाव २० पौएड हो गया था श्रौर सारे पुस्तकालय का मुल्य १७०० पौएड । सन् १७८५ में पुस्तकों की संख्या ५४८७ थी। 🤏 १८०७ में १४४५७ हुई श्रीर सन् १८६१ में ७०००० हो गई थी। अमेरिका में यह एक ही पुस्तकालय है जो स्थापित हुआ तब से आज तक बराबर उन्नत होकर अच्छी व्यवस्था के साथ लोक सेवा करता आ रहा है। आगे के लिये भी इसकी स्थिति को देख कर अनुमान होता है कि यह सैंकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा।

इस पुस्तकालय की उन्नति के मुख्य कारणों में उसकी स्पर्धा युक्त योजना, नियमों की सरलता, उत्तम-व्यवस्था और फूंकिलन तथा उसके मित्रों का परिश्रम था। पुस्तकालय कि उन्नति करने के किसी साधन की फूंकिलन व्यर्थ न जाने देता था। उदाहरण के तौर पर पुस्तकालय स्थापित होने के पश्चात् एक दो वर्ष तक टामस पेन फिलाडेल्फिया आया तब पुस्तकालय की व्यवस्थापक मण्डली के सभासदों ने उसका बड़ा सम्मान किया, उसको मानपत्र भेंट किया और इस प्रकार उससे पुस्तकें तथा और २ कई वस्तुएँ भेंट स्वरूप लीं।

पुस्तकालय बढ़ने से लोगों में खूब ज्ञान-वृद्धि होने लगी।
पढ़ने का शौक भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नाटक, जादू, इन्द्रजाल आदि मनोर जन की दूसरी बातों का उस समय अमेरिक्रि में प्रचार न था। इससे लोगों को पुस्तकें पढ़ने का खूब समय मिलता था। थोड़े समय में यात्रियों ने यह कहना शुरू किया कि सारे देश की अपेत्ता फिलाडेल्फिया और इसके निकटवर्ती नगरों के निवासी अधिक ज्ञान-सम्पन्न और चतुर प्रतीत होते हैं। फिलाडेल्फिया के इस पुस्तकालय से अन्यान्य लोगों के साथ फ्रेंकिलन को बड़ा लाभ हुआ। प्रति दिन एक से दो घएटे वह पढ़ने में बिताता और इस प्रकार २० वर्ष के निरन्तर अध्यव-साय से उसने सब विषयों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया।

फूँकिलन से पहिले पुस्तकालय तो संसार में कई स्थानों पर थे। परन्तु, उन पुस्तकालयों में से चाहे जिसको पुस्तकें नहीं मिल सकती थीं। जो चन्दा दे उसको घर या पुस्तकालय में जहां वह चाहे पढ़ने को पुस्तक मिल सके ऐसा पुस्तकालय स्थापित करने का श्रेय संसार भर में सब से पहिले फूँकिलन को ही है।

#### प्रकरण दसवां

#### अधिपति श्रीर ''ग्रीव रिचर्ड" का पञ्चाङ्ग



#### सन् १७३२-१७४४

फेंकलिन का उद्योग—पेन्सिल्वेनियां गज़ट—उसमें प्रकाशित लेख— विज्ञापन—गज़ट की फ़ायल—ग़रीव रिचर्ड—प्रज्ञाहम काका का उपदेश— उसका प्रभाव—ग़रीव रिचर्ड की प्रस्तावना—टिटन लीडज़—ग़रीव रिचर्ड इंड हुई सफलता—टिटन लीडज़ की मृत्यु—गरीव रिचर्ड के नैतिक वचन तथा कहावतें—फेंकलिन की कमाई बढ़ी—पाँती में प्रेस खोले—पाँतीदारों को उपदेश—बोस्टन जाना—जेम्स की मुलाकात—फेंकलिन की छापी हुई पुस्तकें—मासिक पत्र निकाला—फेंकलिन की प्रतिष्ठा—फेंकलिन व्यवस्थापिका सभा का कारकुन—बेरी को किस रीति से मिलाना— फेंकलिन फिलाडेल्फ़या का पोस्ट मास्टर।

----

किता ने सन् १७२८ से १७४८ तक २० वर्ष फिलाडेल्किया में एक उद्योगी पुरुष की भाँ ति बिताये। कम्पोजीटर, प्रिएटर, लेखक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता श्रीर जिल्द्साज़ी का कार्च्य भी उसने किया। काजल तथा स्याही तो वह तैयार करता ही था। किन्तु, इसके साथ ही काग़ज़ बनाने के चिथड़ों का ज्यापार भी करता था। साबुन श्रीर माडू भी बेचता। सन् १७३५ के उसके एक विज्ञापन से माछ्म होता है कि ६ शिलिंग प्रति गैलन के भाव में सेंक नामक शराव भी वह बेचता था। इस के साथ ही वह चाय, काकी और दूसरी कुछ और भी वस्तुएँ विकयार्थ रखता था जिनका घर में उपयोग होता है। उसकी दूकान नगर निवासियों के लिये गप शप उड़ाने का एक स्थान बन गई थी और वहाँ प्रतिदिन की नई खबर जानने को कई लोग इकट्ठे हुआ करते थे। भाषण आदि होने की कोई नई योजना हुई हो अथवा दूसरे और कामों के लिये आन्दोलन हुआ हो उसकी खबर बाज़ार में स्थापित इस नये छापाखाने में मिल जाती थी।

धीरे २ पेन्सिल्वेनिया ग़ज़ट का प्रचार बहुत बढ़ गया। वह वहाँ के उस समय के पत्रों में सब से मुख्य था। पहिले प्रत्येक पाँचवें श्रङ्क में उसमें साहित्य-सम्बन्धी निबन्ध निकलान करते थे । किन्तु, कुछ समय बीत जाने पर प्रत्येक श्रङ्क में साहित्य-सम्बन्धा और भी कुछ न कुछ चर्चा होने लगी। किसी समय उसमें स्पेक्टेटर में से कुछ यंश अद्भृत किया जाता था और कभी जएटो-मएडली में फ्रेंकलिन का पढ़ा हुआ निवन्ध छाप दिया जाता था। फ्रेंकिलन के लिखे हुए जिन लेखों का संग्रह इसमें प्रकाशित हुआ है वे बड़े शिचापद और विद्वत्ता पूर्ण हैं। फ्रेंकलिन के लेख हमेशा उदार विचार के और सङ्कीर्ण हृद्य वालों का सुधार करने वाले होते थे। उसके पत्र में वैमनस्य पूर्ण लेख कभी आते ही नहीं थे। क्या हुआ जो किसी समय कारण वश एकाध आगया । जिन में किसी की बुराई की गई हो, अथवा जो प्रमाणहीन हों, ऐसे लेखों को वह अपने पत्र में स्थान ही न देता था। उस समय स्थानीय लोगों का प्रेम भाव श्रीर स्तेह बढ़ाने के लिये पेन्सिल्वेनिया गज़ट की अपेत्ता अच्छा उपदेशक दसरा कोई न था।

फ्रॅंकिलन समय २ पर ऐसे लेख लिख कर अपने पत्र में छापता था मानों ने किसी ने लिख कर भेजे हैं। लोगों की स्क्रॉबित: ही उनको पढ़ कर उनका उत्तर लिखने की इच्छा होती थी। ऐसे पत्रों के उपदेश जनक उत्तर कई लोग भेजा करते थे। किसी समय लोगों की खोर से कोई उत्तर न खाता तो वह स्वयम् ही कुछ लिख कर उनको ऐसे ढंग से प्रकाशित करता कि कोई यह न जान पाता कि ये फ्रेंकिलन ने लिखे हैं। प्रत्येक खड़ में कुछ मनोरक्षन की सामग्री भी रहती थी। खोर भोजन करते या बात चीत होते समय प्रत्येक मएडली में उस दिन का पत्र बात चीत का मुख्य साधन हो जाता था।

व्यापार रोज़गार के विज्ञापन छपाने की इस समय की पद्धित को प्रचलित करने वाला बेश्जामिन फ्रों केलिन ही था। इससे पहिले सम्वाद पत्रों में बहुत थोड़े विज्ञापन छपा करते थे। और वे भी भागे हुए नौकरों अथवा घर तथा जमीन बिकने के सम्बन्ध के हुआ करते थे। इस समय की भाँति ऐसे विज्ञापन लोगों के मन आकर्षित करने वाले जिनको स्वभावतः ही पाठक की उस वस्तु को लेने की इच्छा हो जाय छपाने वालों में फ्रोंकिलन ही सबसे पहिला मनुष्य था। वह अपने माल का विज्ञापन बहुत दिया करता था। इससे उसकी प्रसिद्धि तो होती ही। किन्तु, आवश्यकता होने पर पत्र की खाली जगह भी भर जाती। विज्ञापनों में चित्र देना भी इसी ने शुरू किया। इसका अनुकरण कर दूसरे व्यापारियों ने भी विज्ञापन छपाने शुरू किये और इस प्रकार धीरे २ उसके पत्र में विज्ञापन बाज़ी का काम इतना बढ़ गया कि किसी २ समय चार से पाँच पृष्ठ तक विज्ञापन से भर जाते।

पेन्सिल्वेनियाँ गज़ट की आरम्भ से पूरी फाइल फिलाडेल्फिया नगर के पुस्तकालय में अभी तक मौजूद है। फ्रेंकिलन का रोजगार और व्यापार धीरे २ किस तरह बढ़ा इस बात का ज्ञान इस फाइल को देखने से भली भाँति हो सकता है।

अमेरिका में उस समय प्रत्येक छापाखाने वाला प्रति वर्ष एक पश्चाङ्ग निकाला करता था। इस प्रथा का अनुकरण कर सन् १७२२ ईस्वी के सितम्बर मास में फ्रेंकिलन ने "ग्ररीय रिचर्ड" (Poor Richard) नामक ५ पेन्स मूल्य का एक पश्चाङ्ग निकाला। इसमें उसकी अपूर्व सफलता हुई। पहिले वर्ष एक ही मास में उसकी तीन आवृत्तियाँ निकलीं। इसके बाद २५ वर्ष तक बराबर उसकी लगभग १००० दस हजार प्रतियाँ छपती रहीं। आज भी उसकी १ प्रति के अस्सी रुपये अथवा पूरे सेट के हजारों रुपये देने वाले पुस्तक प्रेमी मिलते हैं।

"ग़रीब रिचर्ड" उस समय का एक वड़ा हास्य-जनक पञ्चाङ्ग था। उसमें अनेक बोधजनक कहावतें रहा करती थीं। किन्तु, सबमें हास्य-रस की प्रधानता होती थी। दूसरे विषयों को देखते उसमें कहावतों की संख्या अधिक होती थी। उनकी बड़ी ख्याति हुई। जिसका कारण यह था कि सन् १७५७ में फ़ेंच लोगों के साथ हुई लड़ाई के कारण वहाँ के निवासियों पर कर का बोम बहुत हो गया था। उस समय फ़ेंकिलन ने पञ्चाङ्ग की प्रस्तावना के तौर पर एक बड़ा विस्तृत लेख लिखा और उसमें उसने यह सावित कर दिया कि यदि लोग फिजूलखर्ची कुछ कम करदें तो सरलता से कर दे सकें। "प्रन्थकार अपने लिखे हुए वाक्य के अनुसार दूसरों को कहता हुआ सुनता है, तब बड़ा प्रसन्न होता है" इस प्रकार आरम्भ करके "ग्रीब रिचर्ड" कहता है कि:—"एक व्यापारी का सामान नीलाम होते समय बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। वहां कुछ देर पहिले

अपना घोड़ा खड़ा रख कर मैं भी खड़ा हो गया। अभी नीलाम का समय नहीं हुआ था इससे लोग बातें करते थे कि बड़ा नाजुक इसमय आ गया। एक व्यक्ति पास ही बैठे हुए सफ़ेद बाल वाले वृद्ध मनुष्य से जाकर पूछने लगा:—"अब्राहम काका, अब्राहम काका, इस समय की गई सभा के लिये तुम्हारा क्या विचार है? क्या इन भारी करों से देश का नाश न होगा? अपन किस प्रकार यह कर दे सकेंगे? आपकी क्या सम्मति है?" अब्राहम काका खड़े हुए और जवाब दिया:—"मेरी सलाह मानो तो मैं संचेप में कहूँ।" जब सब लोगों ने इकट्ठे होकर अपने विचार प्रकट करने को अब्राहम काका से प्रार्थना की तब वह बोला:—

"कोई सरकार अपनी प्रजा के समय का दसवाँ भाग भी इरजाने की भाँति अपने उपयोग में ले तो वह सरकार अत्या- चारिणी गिनी जायगी। परन्तु, आलस्य हम लोगों के पास से इसकी अपेचा अधिक समय ले लेता है। आलस्य से रोगोत्पत्ति होती है और वह जीवन को भी नष्ट कर देता है। मनुष्य का शरीर परिश्रम से घिसता है उसकी अपेचा आलस्य रूपी जंग से अधिक नष्ट होता है। "गरीब रिचर्ड" कहता है कि "काम में आती रहने वाली वस्तु हमेशा उजली रहती है। क्या तू जिन्दगी को चाहता है? जो ऐसा है तो समय को व्यर्थ न गँवा। क्योंकि जीवन समय से ही बना है। हम लोग कितना अधिक समय नींद में बिता देते हैं। ऊँघता हुआ सियार शिकार को नहीं पकड़ सकता। मृत्यु के पश्चात् गहरी नींद के लिये खूब समय मिलेगा। इस बात को हम कितनी बार भूल जाते हैं।"

"गरीब रिचर्ड" कहता है कि लोगों को बुड्ढे अब्राहम काका के विचार बहुत पसन्द आये। किन्तु, मानो वह एक साधारण व्याख्यान हो, इस प्रकार शीघ्र ही उसे, भूल कर उससे उल्टे चले। कारण कि नीलाम शुरू हुआ तब वे आँखें मूँद कर खरीदने लग गये। अन्नाहम का अभिप्राय यह था कि नीलाम की वस्तु इसिलये खरीदी जाती है कि वह सस्ती होती है। किन्तु यथार्थ में वह बहुत महिंगी पड़ती है क्योंकि उनके खरीदने में जो रूपया व्यय किया जाता है वह रूपया और उपयोगी कामों में से बचाना पड़ता है, इत्यादि।

इस मनोरंजक प्रस्तावना से पाठकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सब स्थानीय पत्रों ने अपने २ पत्रों में इस प्रस्तावना को उद्धृत किया। इतना ही नहीं। बल्कि, घरों में दीवारों पर लटकाये जा सकें इस प्रकार वह इङ्गलैंगड में एक कागज़ पर छापा गया। स्पेन, फ्रांस और ग्रीस देश की भाषाओं में उसके अनुवाद हुए और बढ़ते हुए कर के बोक्त को बिना कुछ होहछा किये प्रजा सहन करने लगी।

"ग़रीब रिचर्ड" में हास्यजनक भाग अधिक रहता था इसमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापन भी प्रायः हास्यजनक ही होते थे। उसकी प्रस्तावना भी अधिकांश में हास्य जनक ही रहती थी। प्रहण आदि अन्यान्य प्राकृतिक हरयों का वर्णन भी हास्यजनक कविताएँ और कहावतें भी हास्यजनक। इस प्रकार उसका बहुत ही थोड़ा अंश हँसी से खाली रहता था। लेकिन वह भी बड़ी खूबी से लिखा जाता था।

"ग़रीन रिचर्ड" की प्रस्तावना में एक जगह वह लिखता है कि:—"इस पञ्चाङ्ग को प्रकाशित करने का मेरा विचार खार्थ से खाली नहीं है। सची बात यह है कि मैं बहुत ग़रीब हूँ और मेरी घर वाली बहुत मग़रूर है। वह मुक्त से कहती है कि तुम आकाश के तारों की ओर देखते हुए बैठे रहो और कुछ काम मत करो। मैं सारे दिन रेंटिया काता करूँ यह मुक्त से अब सहन नहीं हो सकता। मेरे लड़के की भलाई के लिये पैसा पैदा हो ऐसा तुम्हारी पुस्तकों के उपयोग से कुछ लाभ न होगा तो मैं उनको जला दूंगी। पुस्तकों कई बार मुक्तको ऐसी धमकी दी है। और छापाखाने वाले ने अपने लाभ का कुछ भाग मुक्ते भी देना स्वीकार किया है। इस प्रकार अपनी भियतमा के कहने से मैंने यह कार्य गुरू किया है।"

कीमर का निकाला हुआ पश्चाङ्ग "टिटन लीडज़" के नाम से प्रति वर्ष प्रकाशित होता था। "ग्रशिव रिचर्ड" और "टिटन लीडज" में बड़ी प्रतिस्पर्द्धा रही। समय २ पर इनमें बड़ी व्यङ्गो-क्तियाँ हुई हैं।

"गृरीव रिचर्ड" के जो अङ्क इस समय मिलते हैं उनमें से जम्ने के लिये कुछ चुनी हुई कहावतें और वाक्य नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) सोने का कौर खिलाना चाहिये। किन्तु, ब्रुटि होने पर दर्श भी देना चाहिये।
- (२) सोने की कसौटी अग्नि और मनुष्य की कसौटी विपत्ति है।
- (३) रोग और शत्रु को उत्पन्न होते ही सम्हालना चाहिये।
- (४) सचा सचा ही है, और खोटा खोटा ही।
- (५) पैसे को खींच कर रक्वो, और उसे युक्तिपूर्वक खर्च करो।
- (६) दुःख के अन्त में सुख मिलता है।
- (७) जागे सो पावे, सोवे सो खोवे।
- (८) सत्र का फल मीठा होता है।
- (९) जल्दबाजी अच्छी नहीं होती।
- ((०) दूसरों के सद्गुणों को दूँ ढ श्रीर अपने श्रवगुणों को।
- (११) संसार में सबसे बड़ा प्रश्ने मनुष्य के लिये यह है कि मैं क्या लोकोपकार कर सकता हूँ।

- (१२) जो हल चलाता है वह गँवार नहीं है, परन्तु गँवार वह है जो गँवारों के से काम करे।
- ं (१३) खाली बोरा खड़ा नहीं हो सकता।

(१४) जो बहुत बोलते हैं वे करके कम दिखाते हैं।

- (१५) जिसके दो जीभ हैं वह दुखी रहता है-अर्थान् वह किसी से कुछ कहता है और किसी से कुछ।
- (१६) जो काम क्रोधावेश में किया जाता है उसका परिणाम पश्चात्ताप है।
- (१७) यदि तुम कीर्ति चाहते हो तो आत्मा की आवाज पर उसी तरह चलो जिस तरह कीर्ति की।
- (१८) गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता।
- (१९) काम को तुम चलाओं न कि काम तुमको चलावे।
- (२०) जो मनुष्य आशा पर निर्भर रहता है वह भूखों मरता है।
- (२१) ब्राज के काम को कल पर मत छोड़ों।
  - (२२) बूँद बूँद से तालाव भर जाता है।
  - (२३) कुए के सूख जाने पर पानी का मोल मालूम होता है।
  - (२४) सौ पौरड तो कमात्रों दो सौ आप हो जायँगे।

इसी प्रकार की और बहुत सी चतुरता पूर्ण और अनुभव सिद्ध कहावतें तथा वाक्य 'शरीब रिचर्ड'' में मिलते हैं। इनमें से कुछ लार्ड बेकन के निबन्धों में से और कुछ अन्य सुप्रसिद्ध लेखकों के प्रन्थों से ली हुई हैं। इनमें खे कितनों में ही फ्रेंकिलन ने अपने विचारों के अनुसार परिवर्तन भी किया है। कुछ शिचा-प्रद वातें कवितामें भी हैं।

'ग़रीब रिचर्ड' के प्रथम ऋडू की ही इतनी बिकी हुई कि फ़्रेंकिलन का व्यय आदि सब निकाल कर अपना ऋण चुका देने

पर भी उस के पास काफ़ी रुपया बच रहा। इस रुपये को उसने बड़ी युक्ति से बचा रक्खा। श्रपने एक कारीगर को उसने चार्लस्टन भेजा। वहाँ छापाखाना न था इस कारण वहां के लिये उसने उसके लाभ में से 🕯 भाग ठहरा कर मश्रीन तथा टाइप दे दिया श्रीर एक प्रेस वहाँ भी खोल दिया। इस में उस को सफलता मिलने से दूसरे कुछ अच्छे कारीगरों से उस ने इसी शर्त पर भिन्न २ शहरों में प्रेस खुलवाये। फ्रेंकिलन लिखता है कि:— "इन लोगों में से बहुतों को खूब सफलता हुई। छः वर्ष की अवधि पूरी होने पर मेरे पास से उन्होंने टाइप आदि खरीद कर लिया और अपनी शक्ति पर ही ठीक २ काम करने लगे। इस प्रकार इस कार्य्य को कई लोगों ने करना शुरू कर दिया। पाँती के रोज्गार से ऋसीर में प्राय: भगड़ा होजाया करता है। परन्तु, र सौभाग्य से मेरा पाँती का रोजगार ठीक चला। इस का मुख्य कारण यह था कि प्रत्येक पाँतीदार से जो कुछ शर्त करना होती उस को मैं कार्यारम्भ से पहिले प्रतिज्ञा पत्र में ही तय कर लेता था। इस प्रकार भगड़ा होने का कोई कारण ही शेष न रहता। साभा करने वाले सब लोगों को इस के लिये हमेशा सावधान रहना चाहिये।"

"ग़रीब रिचर्ड" में नका मिलने से दस वर्ष में प्रवास में रह कर सन् १७३३ ईस्वी में फ्रेंकिलन अपनी जन्म-भूमि बोस्टन शहर में चला गया। लड़ाई, बीमारी अथवा दूसरे कारणों से हानि न होती तो प्रति दसवें वर्ष वह बोस्टन जाया करता। उसने मृत्यु समय तक ऐसा ही किया। बोस्टन से वापिस आते हुए मार्ग में न्यूपोर्ट में वह अपने भाई जेम्स से मिलने को उतरा। दोनों भाई अपने पुराने भगड़े को भूल गये और कुछ समय तक बड़े स्नेह से शामिल रहे। जेम्स बुड्ढा होगया था। उसके एक दस वर्ष का पुत्र था। जिस के लिये उसने फ्रें किलन से कहा कि यदि मेरी मृत्यु होजाय तो तुम इस को अपने पास ले जाकर छापाखाने का काम सिखा देना। फ्रें किलन ने इस वाल की सहर्ष स्वीकार किया और आगे चल कर उसने इस का पालन भी किया। भाई के मर जाने पर उसने अपने भतीजे को पाठ-शाला में बिठलाया, पढ़ लिख जाने पर उसको रोजगार में डाला और फिर उस को कुछ टाइप दे कर अपनी माता के पास भेज दिया जो न्यूपोर्ट में जेम्स का छापाखाना चला रही थी। फ्रें क-लिन लिखता है कि:—"इस प्रकार मैंने अपने भाई का बदला चुका दिया।"

किलाडेल्किया वापिस आने के पश्चात् उसने अधिक उद्योग से अपना कार्य करना शुरू किया। वह इङ्गलैएड से पुस्तक मँगाता और कभी २ स्वयम् भी कोई पुस्तक प्रकाशित करता। उस समय धार्मिक पुस्तकें अधिक प्रकाशित होती थीं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उस समय ९० प्रति शत पुस्तकें धार्मिक छपती थीं। फ़्रेंकिलन की प्रकाशित की हुई पुस्तकों में से अधिकांश धार्मिक थीं इस कारण वह अनेक धर्माचार्यों का बड़ा प्रिय होगया था। वे अपना काम उसके सिवाय कभी किसो दूसरे को न देते थे।

सन् १७४१ में फ्रेंकिलन ने एक मासिक पत्र निकाला। इस के हाथ में लिये हुए काय्यों में से बिरला ही ऐसा होता था जिस में उस को सफलता न मिलती हो। यह मासिक पत्र भी वैसा ही निकला। किन्तु, छ: अङ्क निकलने के बाद उसको बन्द करना पड़ा। फ्रेंकिलन के मित्र और आश्रयदाता मि० जेम्स लीग का लिखा हुआ एक निबन्ध सन् १७४४ में फ्रेंकिलन ने प्रकाशित किया। यह पुस्तक तीन बार इङ्गलैएड में छपी और बहुत प्रसिद्ध हुई। इसी वर्ष एक प्रख्यात उपन्यास "पेमेला" अथवा "सद्गुण का बदला" उसने छापी और उसका मूल्य क्रिशिलिङ्ग रक्ला। बोलिंग ब्रोक का बनाया हुआ "आइडिया आफ ए पेट्रिओट किंग" नामक पुस्तक उस समय बड़ी लोक- प्रिय थी। इस कारण फ्रॅंकिलन ने उसको फिर प्रकाशित की।

कुछ समय पश्चात् उसने एक जर्मनी प्रेस खोला। उस समय को बहुत सी पुस्तकें और मासिक पत्र जर्मन और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ करते थे। पेन्सिल्वेनियाँ में उस समय सारे परगने ऐसे थे कि जहाँ जर्मनी के सिवाय दूसरी कोई भाषा नहीं बोली जाती थी।

लोगों में फ़्रेंकिलन की प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। उस समय की हुई कुछ घटनाओं से जान पड़ता है कि उस पर सब का पूरा भरोसा था। लोगों में लड़ाई भगड़ा होजाने पर उसका फैसला देते समय यह प्रायः पंच नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक कार्य्य में सब लोग इसकी सम्मित लिया करते थे।

सन् १७३६ में जब फ़्रंकितन को अपने रोजगार में पड़े
हुए बहुत वर्ष व्यतीत होगये और पेन्सिल्वेनियाँ में जब वह प्रथम
श्रेणी का मनुष्य गिना जाने लगा तो सर्व सम्मित से वह व्यवस्थापिका सभा का कारकुन चुना गया। इस जगह का वेतन
बहुत थोड़ा था और वह स्थान कुछ विशेष प्रतिष्ठा भरा भी न
था। हां, इस पर नियुक्त होजाने से इतना लाभ अवश्य था कि
सरकारी छपाई का काम उसको मिल सकता था। पहिले वर्ष
में तो सर्व्व सम्मित से वही उस पद के लिये चुना गया। परन्तु,
दूसरे वर्ष एक प्रतिष्ठित सभासद् ने अपना मत उस के चुनाव
के बिरुद्ध देकर एक और ही व्यक्ति को उसके उपयुक्त बतलाया।

किन्तु, बहुमत फ्रेंकिलन के लिये होने के कारण फिर भी वह स्थान उसी को मिजा

फ्रों कलिन लिखता है कि:-"इस पुरुष का मेरे मुक़ां बिल में खड़ा होना मुमको अच्छा नहीं लगा। वह शिचित था और साथ ही मालदार भी । उस की बुद्धि ऐसी थी कि आगे जा कर सभा में उस की बात का वज़न और भी बढ़ जाता। आखिर को वैसा ही हुआ। उसका कृपापात्र होने के लिये मैंने कभी उस की अनुचित खुशामद नहीं की। बल्कि, एक और ही रीति का श्रवलम्बन किया। उसके पुस्तकालय में एक बहुमूल्य और दुर्लभ पुस्तक है ऐसा मेरे सुनने में आया। मैंने उसको एक पत्र लिखा जिस में इस पुस्तक को देखने की इच्छा प्रकट कर के उस से कुछ दिनों के लिये पढ़ने को देने की प्रार्थना की। मेरा पत्र पा कर उसने तुरन्त ही वह पुस्तक भेज दी। मैंने एक सप्ताह के पश्चात् उस को लौटा दिया और उस के साथ एक पत्र द्वारा उसकी इस कुपा का बड़ा आभार प्रदर्शन किया। इसके बाद जब हम फिर सभा में शामिल हुए तो वह मुक्त से बोला (पहिले कभी न बोलता था ) और वह भी बड़े आदर भाव से । मेरा प्रत्येक कार्य्य करने में वह बड़ी तत्परता दिखाने लगा। उस के बाद हम में उत्तरोत्तर बड़ी घनिष्ठता हो गई और हमारी अभिन्न मित्रता जन्म भर निर्भा। 'जिस मनुष्य पर तुमने उपकार किया है वह मनुष्य दूसरी बार तुम्हारा उपकार करने को अधिक तत्पर रहेगा'। ऐसा मेरा पहिले से ही दृढ़ निश्चय था जिस की सचाई का यह दूसरा उदाहरण है। वैमनव्य बना रख कर बैर शोधन का विचार करने की अपेज्ञा कुछ समभदारी से उसको दूर करना अधिक लाभदायक है।

व्यवस्थापिका सभा के कारकुन की जगह पर फ़रें किलन १४ से अधिक वर्ष तक रहा। यह जगह मिलने के बाद दूसरे वर्ष वह फिलाडेल्फिया के पोस्ट मास्टर की जगह पर नियुक्त हुआ। समाचार पत्र बेचने और समाचार संग्रह करने के लिये यह जगह कि लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इन दोनों जगहों पर रह चुक्तने पर फ़र्ने किलन अन्यान्य प्रेस वालों की अपेद्या बहुत बढ़ गया। अब तो अपनी इकट्टी की हुई पूँजी को कायम रखना और जो कमाई हो उसकी यथावत व्यवस्था करने के अतिरिक्त उसको और किसी प्रकार की चिन्ता न रही।

इन दिनों में फ्रॅंकिलन के घर की क्या दशा थी और उसने अपने स्वाध्याय के लिये क्या २ किया था इसका वर्णन आगे के प्रकरण में किया जायगा।



### प्रकरण ग्यारह वां।

# स्वाध्याय

सन् १७३३ से १७४४

---

पुस्तकालय में पढ़ी हुई पुस्तकं—एतिहासिक प्रन्थों के पढ़ने से उत्पन्न हुए विचार—धर्म मार्गी मंडल—सिद्धान्त—नीति निपुण होने की योजना—तेरह सद्गुण—नोटबुक का नमूना—फ्रेंकलिन का सद्गुणों का नकशा—नन्नता ग्रीर व्यवस्था—प्रतिदिन करने के कार्यों की योजना—व्यवस्था रखने से फ्रेंकलिन को हुग्रा लाभ—सद्गुणी होने की कला—ग्रभ्यास्का समय—भाषाग्रों का ज्ञान—शतरंजकी हार जीत में इटेलियन भाषा सीखने की युक्ति—प्राचीन भाषाएं सीखने की सरल रीति—गायन का ग्रभ्यास—उवाइट फील्ड से मित्रता—उवाइट फील्ड का भाषण ग्रीर उस को सुन सकने वाले मनुष्यों की गणना—पवन चक्की—तूफ़ान की गति सम्बन्धी शोध—धूँग्रा न हो ग्रीर लकड़ी की बचत हो जाय ऐसी सिगड़ी की शोध—फ्रेंकलिन के ग्रवकाश के समय बनाये हुए कुछ चमत्कारिक कोष्टक।

#### 

ने स्थापित हुए पुस्तकालय की पुस्तकों को फ़ें किलन बड़े ध्यान और मनन पूर्वक पढ़ता। ऐसा माछ्म होता है कि पहिले उसने ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ा था। कारण कि "पुस्तकालय में ऐतिहासिक पुस्तकों के पढ़ने से उत्पन्न हुए विचार" शीर्षक निवन्ध उसने छोटी उमर में ही लिखा था।

"संसार के बड़े २ कार्य्य जैसे लड़ाई, राजकीय उथल पुथल आदि पचाभिमान से होते हैं। प्रत्येक पच का उद्देश अपना ताट्यालिक स्वार्थ-साधन करने का होता है। भिन्न २ पत्तों के भिन्न २ उद्देशों से घोटाला हो जाता है। सारे पन का लच्य सामान्य भले की त्रोर होता है और पन्न के प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य अपने किसी खार्थ विशेष की ओर होता है। पन की धारणा पूरी होती है तभी उस पत्त का प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यक्तिगत धारणा साधने को उतारू होता है और वैसा करने से दूसरे लोंग उसके सामने होने से पत्त में उप पत्त पड़ता है। श्रीर इस प्रकार और अधिक घोटाला हो जाता है। बाहर से चाहे जो कहे तो भी भीतर से अपने देश के कल्याण के लिये परिश्रम करने वाले बहुत थोड़ें मनुष्य होते हैं। मुभे अच्छा लगता है कि देश के अच्छे और सद्गुणी मनुष्यों की नियमपूर्वक एक मंडली वनाई जाय, धार्मिक मार्ग का एकत्रित पत्त खड़ा करने की अभी बहुत आवइयकता है। यह चलाने को अच्छा और लाभ हो सकता है। साधारण मनुष्य साधारण नियम को जितनी एकता से मानते हैं उस की अपेद्या ऐसे अच्छे मनुष्य उन नियमों को अधिक एकता से मानेंगे।"

ऐसा आश्चर्याजनक लेख फ्रेंकिलन के द्रितर में कई वर्ष तक पड़ा रहा था। धर्मावलिम्बयों का।मण्डल खड़ा करने की अपनी योजना का उसने कई तरह से विचार कर लिया था और समय समय पर इस सम्बन्ध में उस को जो विचार स्मिते उन्हें उसने काग्रज के टुकड़ों पर लिख रक्खे थे। परन्तु बाद को उन काग्रज़ों में से बहुत से खो गये। खड़ी करने वाली मण्डली के लिये सोचे हुए सिद्धान्त जिस काग्रज़ के दुकड़े पर लिख रखे थे वह दुकड़ा मौजूद है। किसी धर्मावलम्बी को बुरा न लगे ऐसे सब धर्मों के सामान्य मत लेकर इन सिद्धान्तों की रचना की गई है:—

(१) ईश्वर एक है और वहीं सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है

(२) प्रजापालन की दीर्घ दृष्टि से ईश्वर अपनी इच्छानुसार संसार को चलाता है।

(३) त्राराधना प्रार्थना श्रौर उत्सव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिये।

(४) परन्तु, ईश्वर को सब से अधिक पसन्द तो यह अक्ति है कि प्राणी मात्र का उपकार करना।

(५) श्रात्मा श्रमर है।

(६) संसार में ईश्वर सद्गुण का बदला देगा श्रौर दुर्गुणों के लिये दगड देगा।

प्रारम्भ में इस मण्डली को गुप्त रखने का विचार था श्रीर जो लोग वास्तव में योग्य हों उन्हीं को उसमें सम्मिलित करने का नियम रखा गया था। मण्डली का नाम "शान्ति श्रीर खतन्त्रता की मण्डली" रखने का विचार था। फ्रेंकेलिन ने यह योजना श्रपने दो एक मित्रों को दिखलाई थी श्रीर उन्होंने उस को पसन्द भी किया था। परन्तु, उसको कार्य्यू में परिण्यत किया गया हो ऐसा नहीं पाया जाता। श्रात्म चरित में फ्रेंकिलिन लिखता है कि:—"उस समय मुभे अपने धन्धे में इतना श्रिषक परिश्रम करने की श्रावश्यकता थी कि श्रागे के लिये उसका चलाना मैंने स्थित रखा। पीछे से मुम पर अनेक ऐसे घरेळ श्रीर राजकीय कर्तव्य श्रान पड़े कि इच्छा रहते हुए भी समय २ पर जब श्रवसर श्राया ते। मुभे उसकी स्थिति ही रखना पड़ा। इस प्रकार उसका श्रमल होना रह गया है। श्रव में इतना वृद्ध होगया हूँ कि मुम में चाहिये जैसी शक्ति नहीं रही। किन्तु, श्रव

भी मेरी धारणा है कि यह योजना अमल में लाने जैसी है अोर यदि उसका अमल हुआ तो सारे नगर निवासियों की संख्या बढ़ाने में वह बहुत उपयोगी सिद्ध होती"।

इसी अर्से में फ्रेंकलिन ने स्वयम् नीति निपुण होने का विचार करके एक दूसरी योजना निश्चित की। वह आत्म चरित्र में कहता है कि-"किसों भी समय विना कुछ अपराध किये और संगति, टेव तथा खाभाविक से अपराध करने के। मन ललचा जाय वह न करने की मेरी इच्छा थी। अच्छा और बुरा क्या है इसका मैं जानता था। अथवा जानता हूँ ऐसी मेरी धारणा थी इससे हमेशा अच्छा-करने और बुरे से दूर रहने में कुछ हानि होगी ऐसा मुभे कभी माछ्म 🛶 नहीं हुआ। किन्तु, थोड़े समय में मुक्ते मालूम हुआ कि मेरी जैसी धारणा थी उसकी अपेचा अधिक कठिन काम मैंने सिर पर लिया है। इस प्रकार के अपराध में सावधान रहने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित होता तब मैं किसी दूसरे प्रकार के अपराध में फॅस जाता। ज़रा सी असावधानी रहती तो पड़ी हुई टेव की तरह हो जाता। पूरी बात समक्षते को अक्क कुछ काम नहीं देती। आखिर को मैंने निश्चय किया कि पूर्णतया सदाचारी होना यह अपने लाभ की बात है। इस प्रकार का मन में हुआ विश्वास भूल करने से अपने को बचाने के लिये काफी नहीं हो सकती। हमेशा एक ही तरह की रीति से चाल चलने को अपने को सद्-गुण और प्रतिकूल टेवों को समूल नष्ट कर डालनी चाहिये और अनुकूल को स्थापित करनी चाहिये"।

फ़्रेंकिलन ने अपनी इस धारणा को पूरी करने के लिये तेरह सद्गुण निश्चित किये। और एक समय एक ही सद्गुण पर लक्ष्य देकर उसमें हुढ़ हो जाने पर दूसरे को प्रहण करने का निश्चय किया। प्रत्येक सद्गुण कौन से गुणों के लिये काम में लाया गया है यह बताने को प्रत्येक कहावतें अथवा बाध वचन उसने पसन्द किये जो इस प्रकार हैं:—

- १—मिताहार इतना भोजन नहीं करना जिस से सुस्ती आजाय। और इतना पानी नहीं पीना जिस से सिर फिर जाय।
- २—मीन दूसरे को अथवा अपने को लाभ पहुँचावे उसके सिवाय अधिक नहीं बोलना। निरर्थक बात-चीत से दूर रहना।
- ३ ठयवस्था अपनी प्रत्येक वस्तु को उसके योग्य स्थान पर रखना और अपना प्रत्येक कार्य निय-मित समय पर करना।
- ४— निश्चय अपने को जो कुछ करना आवश्यक हो उसको करने का निश्चय करना। जो कुछ करने का निश्चय कर लिया हो उसको अवश्य करना।
- ५—मितव्यय—दूसरों का अथवा अपना भला करने को व्यय करना। इस के अतिरिक्त व्यय न करना अर्थात् पैसे को व्यर्थ न उड़ाना।
- ६—उद्योग समय को व्यर्थ न गँवाना। कोई भी उपयोगी कार्थ्य करने में रुके रहना। व्यर्थ के कार्थ्य छोड़ देना।
- ७—शुद्धभाव—दूसरे की हिन हो ऐसा धोखा न देना। निर्दोष और न्याय रीति से विचार करना इसी ढंग से बातचीत करना।

द— न्याय — दूसरों को लाभ पहुँचाने का जो अपना कर्च व्य है उसको न भूलना अथवा जो नहीं करने का तेरा कर्च व्य है वह कर के किसी को कष्ट न देना।

ह — ज्ञा — सीमा के बाहर न जाना । यदि किसी ने तुम्हारी हानि की हो तो तुम्हारे मन में उचित जँचे इतना श्रिधिक बदला नहीं लेना ।

१० — स्वच्छता — शरीर, कपड़े और घर में अस्वच्छता न रहने देना।

श्र — शान्ति — निरर्थक विषयों में अथवा साधारण या अनि-वार्थ्य अकस्मात् से किसी को बुराई न लगाना।

१२—शुद्धता—हृदय को हमेशा पवित्र रखना और किसी
के लिये कभी कोई कुविचार मन में न
लाना।

१३ — नम्नता — ईस्, ख्रीस्त ख्रौर साक्रेटीज का अनुकरण करना। (ईसा मसीह ख्रौर सुक्ररात का अनुकरण करना)

फ़्रेंकित ने एक नोटबुक में प्रत्येक सद्गुण के लिये एक नक्षशा बना कर उस पर लाल और काली स्याही से ऐसे चिह्न निश्चित कर लिये थे जिन पर से उस के प्रतिदिन के अपराधों की गणना सरलता से होजाती थी। (羽)

## फ्रेंकित की नोट बुक के एक पृष्ठ का नमूना। मिताहार।

इतना नहीं खाना चाहिये जिस से सुस्ती आ जाय और इतना पानी नहीं पीना चाहिये जिससे मस्तक फिर जाय।

| 110               | रवि  | सोम | मंगल     | बुध   | गुरु  | शुक | शनि   |
|-------------------|------|-----|----------|-------|-------|-----|-------|
| मिताहार           |      |     |          | 65    | - 199 | (b) |       |
| मौन               | 88   | 8   |          | ***   |       | 88  | -0-   |
| व्यवस्था          | 88   | 88  |          |       | 88    | 88  | 88    |
| निश्चय            |      | *   | CIPS!    |       | 1     | 8   | 1     |
| मितव्यय<br>उद्योग | 101  | क्ष | **       |       |       | 88  |       |
| शुद्धभाव          |      |     |          |       |       |     | i     |
| न्याय             | N 10 |     | The same |       |       |     |       |
| त्तमा             | 18 9 | S N |          |       |       |     |       |
| स्वच्छता          |      |     |          |       |       |     |       |
| शान्ति            |      |     |          |       |       |     |       |
| शुद्धता           |      |     |          | W 50- |       |     |       |
| नम्रता            | 1000 |     |          |       |       |     | 1 his |

इस प्रकार कमानुसार दूसरे सद्गुण के लिये भी पन्ने तैयार कर रखे थे। एक पूरे सप्ताह तक वह एक सद्गुण पर खास लक्ष्य रखता। दूसरे सप्ताह दूसरे सद्गुण पर और इस प्रकार कमा-नुसार सब सद्गुण पूरे करता। इसके सद्गुणों की संख्या तेरह

होने से पूरे वर्ष में चार बार प्रत्येक सद्गुण का नम्बर आता। प्रतिदिन दिन भर के काम याद करके रात्रि को वह उस सद्गुण का पत्रक भरता और यदि किसी सद्गुण में कोई अपराध हो जाता-त्रुटि रह जाती, तो वह दिखाने को काली टिपिकयों के चिह्न कर देता। खेत को नींदना हो तो बांकी टेड़ी घास उखा-ड़ने से कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि एक क्यारा लेकर उस को अच्छी तरह निरा कर पूरा कर लेने पर ही दूसरे को हाथ में लिया जाय तो वह बराबर साफ हो जाय। इसी भांति फ्रेंकिलन की यह धारणा थी कि सब सद्गुणों को एक साथ प्रहेण नहीं किया जा सकता। लेकिन, आरम्भ में एक गुए को लिया जाय श्रीर जब वह श्रादत में पड़ जाय तो दूसरे को प्रहण किया जाय । इस प्रकार तो सब सद्गुण श्रच्छी तरह प्रहण किये जा सकते हैं। इस प्रकार पहले सप्ताह में मिताहार में कुछ भी बुटि न करने के लिये पूरी सावधानी रखी जाती । इसके अतिरिक्त दूसरे सद्गुर्णो में कोई ब्रुटि हो जाती तो उस पर चिह्न बना कर उसकी याद-दाश्त रखी जाती। परन्तु, दूसरे सद्गुणों की त्रोर मिताहार की भांति खास लक्ष्य नहीं रखा जाता । पहले सप्ताह में मिताहार के खाने में ब्रुटि हो जाने का चिह्न न लगने पर समम लिया जाय कि वह सद्गुण दृढ़ हो गया। दूसरे सप्ताह में दूसरे नम्बर के सद्गुण की श्रोर खास लक्ष्य रखा जाता। श्रीर पहले दो सद्गुणों के खाने में त्रुटि के चिह्न न लगाने पड़ें ऐसी सावधानी रखी जाती। इस प्रकार प्रति सप्ताह क्रमानुसार अमुक सद्गुण की त्रोर खास ध्यान देकर सब सद्गुणों में दृढ़ होने के लिय फ्रेंकिलन ने यह योजना की। इसके अनुसार वह कुछ वर्ष तक चला । शुरू में उसका परिग्णाम सन्तोषजनक नहीं दिखाई दिया । परन्तु अन्त में उसको लाभ हुए बिना न रहा। वह लिखता है कि: - "मेरी जैसी धारणा थी उसकी अपेचा अपने में अधिक

दोष देख कर मैं विस्मित हो गया। परन्तु धीरे २ उनको कम होती देख कर मुक्ते संतोष हुआ।" तेरह सद्गुण एक समय परे होने के परचात् फिर आरम्भ करने से पहले नोट बुक की फिर जांच कर लेनी चाहिये। लेकिन, ऐसा करने की भी मराज फोड़ी न करनी पड़े इसके लिये बुटियों के चिह्न निकाल कर उस पुराने पन्ने से ही चलाता । इस प्रकार कुछ बार हो जाने पर उन खानों में बहुत छेद हो गये श्रीर नोट बुक बदलने जैसी होगई। एक नोट बुक हमेशा चले ऐसा करने को हाथीदांत के पन्ने वाली एक नोट बुक में लाल स्याही से खाने खींच कर वे तेरह गुण और उसके बचन उसने लिख लिये। त्रुटियों के चिह्न वह पेन्सिल से करता और आवश्यतानुसार उनको सरलता से मिटा देता। चिह्नों के अतिरिक्त और सब बातें हमेशा के लिये क़ायम रहतीं पहिले तो उस योजना के अनुसार सात सात दिन के लिये प्रत्येक सद्गुण को नियमित रूप से निवाहता। कुछ दिन के बाद उनको वह इस रीति से देखता कि उनकी वर्ष भर में एक बार बारी आवे। फिर कुछ वर्षों में एक बार देखने लगा और अन्त में प्रवास में होने या काम में लगे रहने की अवस्था में उसने बिलकुल देखना छोड़ दिया। फिर भी इस नोट बुक को वह हमेशा अपने पास रखता था।

श्रात्मचरित्र में फ़्रेंकिलन लिखता है कि ऐसा करने पर भी दो सद्गुण मैं कभी श्रहण न कर सका। अर्थात् व्यवस्था और नम्रता। नम्रता का ऊपर का दिखावा तो मैं कभी २ कर भी लेता परन्तु, वास्तविक नम्रता मुक्त में न श्रा सकी। मनुष्य के हृद्य में अभिमान ऐसी अमिट रीति से भरा होता है कि वह सचा नम्र कभी हो ही नहीं सकता। कारण कि नम्र यदि हो भी जाय तो वह अपनी नम्रता का ही अभिमान रखे और इस दशा में

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

वह सचा नम्र नहीं कहा जा सकता। व्यवस्था रखने के सद्गुण को पाने के लिये किस समय क्या काम करना चाहिये इसका निश्चय कर के उसके अनुसार चलना चाहिये। प्रति दिन के चौबीस घंटे किस प्रकार व्यतीत करने इसके लिये फ्रेंकलिन ने नीचे लिखे अनुसार योजना की और यथासाध्य वह इसके अनु-सार ही चलने लगा:—

## योजना।

|         | समय                                                | घंटे                                                                                                                                                       | कार्य                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रश्न- | प्रातःकाल ।<br>—श्राज में क्या सत्कम्म<br>करूँगा ? | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                     | उठना, शौच, स्नानादि कृत्यों<br>से निवृत्त होकर प्रार्थना<br>करना। श्राज का कार्यक्रम<br>निश्चित करना श्रीर श्राज<br>के सद्गुणों का विचार कर<br>के उन पर श्रभ्यास करना। |
| ×       | 15 24 Mile 1. 5                                    | \{\begin{aligned} \chi_{\qquad \qquad \qqquad \qqquad \qqqq\ \qqqqq\qqqq\qqqq\qqqq\qqqq\qqq | - कार्य्य करना                                                                                                                                                         |
|         | द्वोपहर।                                           | { १२ }<br>{ १                                                                                                                                              | पढ़ना, हिसाब की जांच<br>करना श्रौर भोजन करना।                                                                                                                          |
|         | पिछला पहर                                          | ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )                                                                                                                                          | - कार्य करना।                                                                                                                                                          |

| सन्ध्या।<br>प्रश्त—मैंने त्र्याज कौन सा<br>सत्कार्थ्य किया है ? | ر<br>د<br>د<br>د<br>د | सब वस्तुओं को यथा स्थान<br>रखना,ज्याल करना। गायन,<br>मनोरञ्जन या बातचीत क<br>सारे दिन के काय्यों के गुगा<br>दोष का हृदय से विवेचन। |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रात्रि .                                                        | 2 2 2 2 2 A 18 3      | निद्रा ।                                                                                                                           |

इस योजना का पालन फ़्रेंकिलन बिना कुछ असुविधा के कर लेता तो भी यह योजना प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में अनुकूल हो सके ऐसी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। फ़्रेंकिलन के समय में उस के जैसी स्थिति वाले मनुष्य के लिये वह अनुकूल हो गई थी। अपनी स्थिति के योग्य हो इस प्रकार फेरफार करके दूसरे लोग इस से लाभ लें तो निस्सन्देह उनको इससे फायदा हुए बिना न रहे। फ्रेंकिलन को हुआ लाभ, ७९ वर्ष की आयु में वह इस प्रकार प्रकट करता है:—

"यह हाल ७९ वर्ष की अवस्था में लिखा गया है। इतनी आयु तक ईश्वर की कृपा से इस योजना के कारण मैंने हमेशा सुख भोगा है। इसी से यह बात अपने वंशजों को बतला देना मैं योग्य समभता हूँ। अब मेरे अवशिष्ट जीवन में क्या २ आपत्तियां आयँगी यह ईश्वर जाने। कदाचित आपत्तियाँ आ जायँगी तो मैं अभी तक भोगे हुए सुख के चिन्तवन से ईश्वरेच्छा के अधीन होकर उस को सहन कर सकूँगा। मेरा एक लम्बे समय तक चला हुआ स्वास्थ्य और अभी तक शक्ति अम्पन्न बना हुआ शरीर मिताहार के कारण ही है। मैं छोटी आयु में ही पैसा इकट्ठा करके अच्छी स्थित बाला हुआ और इस प्रकार लोगों को उपयोगी ज्ञान दे सकूँ ऐसा बन गया। विद्वत्समुदाय में में जो यिकिचित कीर्ति-लाभ कर सका यह मेरी आलोचनात्मक और उद्योगी प्रकृति के कारण मेरे देशबन्धुओं का अपने पर विश्वास तथा मुक्ते मिले हुए सम्मान युक्त ओहदे मेरे शुद्ध भाव और न्याय के कारण हैं। मेरा स्वभाव शान्त और हँसमुख है। बहुत लोग मेरी संगति में रहने की इच्छा रखते हैं और छोटे से छोटा बालक भी मुक्त को आहता है इसका कारण वे सब सद्गुण हैं जिन्हें में बहुत अपूर्ण रीति से प्रहण कर सका।

"सद् गुणी होने की कला" इस नाम की एक पुस्तक लिखने का फ्रेंकिलन का कितने ही दिन से विचार था। किन्तु, उसको उसके लिखने का अवकाश न मिला। इस पुस्तक में वह यह साबित करना चाहता था कि शास्त्र में दुराचरण करने की मनाही की गई है इसी पर से ऐसे बुरे काम करना हानिकारक है ऐसा न समभ लेना चाहिये। परन्तु, ये वास्तव में हानि करने बाले ही हैं। इसीलिये उन के न करने की मनाही की गई है। संसार में सुखी होने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को सदाचारी होना उसके बड़े लाभ की बात है।

प्रतिदिन प्रातःकाल डेढ़ घंटे के हिसाब से सप्ताह में साढ़े दस घंटे फ़्रें किलन पढ़ने में निकालता। सप्ताह में साढ़े दस घंटे नियमित रीति से पढ़ने वाला मनुष्य केवल पुस्तकें पढ़ने में ही संतोष रख कर बैठा नहीं रह सकता। सन १७३३ में फ़्रें किलन ने श्चन्यान्य भाषात्रों का श्रभ्यास करना शुरू किया श्रौर थोड़े ही समय में उसने फोंच, इटालियन, त्र्यौर स्पेनिश भाषात्र्यों का पढ़ना सीख लिया। उसको शतरंज खेलना याद था। इस कारणा वह इटेलियन भाषा बड़ी अच्छी तरह सीख गया। उसका एक मित्र भी उस के साथ इटेलियन भाषा का श्रभ्यास करता था। परन्तु वह फ्रोंकलिन को शतरंज खेलने में लगा कर उसके अभ्यास का बहुत समय ले लेता। कुछ समय खो देने पर फ्रेंकिलन ने यह तजवीज की कि खेल में जो जीते वह हारने वाले से दएड के तौर पर इटेलियन भाषा के अनुवाद का पाठ लिखावे और दूसरी वार मिलते समय वह लिख कर ले आवे ऐसी शर्त करो तो मैं खेळूँ वर्ना नहीं। यह बात पहिले मित्र ने स्वीकार की। खेलने में होशियार थे इस से एक दूसरे की हार जीत कर के दोनों जले इटेलियन भाषा सीख गये।

फ्रेंच, इटेलियन और स्पेनिश भाषाओं में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर फ़्रेंकलिन की इच्छा हुई कि लैटिन भाषा का भी अभ्यास करे। लैटिन भाषा सीखने में उस को जो अनुभव हुआ वह भाषाएँ सिखाने वाले तथा सीखने वाले प्रत्येक मनुष्य के जानने योग्य है। एक दिन लैटिन भाषा में लिखा हुआ बाइबिल उस के हाथ पड़ गया। बोस्टन की व्याकरण शाला में एक वर्ष तक उसने लैटिन भाषा सीखी थी। उस समय की उसको कुछू स्मृति थी। इससे तथा तीन और प्राकृत भाषाओं का ज्ञान उसने प्राप्त किया था इस से बाइबिल को उसने बड़ी सरलता से पढ़ लिया। इस से उत्तेजित होकर उसने लैटिन भाषा का विशेष अभ्यास आरम्भ किया। उसके लेखों में लैटिन भाषा के प्रसिद्ध लेखकों के कई लेखों का अनुवाद देखने में आता है। इस से अनुमान होता है कि उसने लैटिन भाषा की भी बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

फ़्रेंकिलन का यह अभिप्राय था कि भाषाओं को सीखने का अच्छा कम यह है कि पहिले प्राकृत भाषाएं सीखनी चाहियें अगर फिर उससे मिलती जुलती प्राचीन भाषाएं। आरम्भ में प्राचीन भाषा का सीखना कठिन पड़ता है। इतना ही नहीं बिक बहुत से लोग थोड़े ही समय में उससे घबरा कर अपना अभ्यास छोड़ देते हैं। प्राकृत का अभ्यास पहिले कर लेने से प्राचीन का करने में बड़ी सहायता मिलती है।

फ़्रेंकितन को गान विद्या का भी बहुत अच्छा अभ्यास था। वह सब प्रकार के बाजे बजा सकता था और गाना भी अच्छा गा सकता था। सन् १७३९ में प्रख्यात उपदेशक उवाइटफील्ड फिलाडेल्फिया में आया। इसकी भाषण शैली पर दूसरे लोगों की भांति फ़्रेंकितन भी मुग्ध हो गया। दोनों के बीच में ऐसी मित्रता हो गई कि वह अन्त समय तक बनी रही। उवाइटफील्ड के सहवास से कुछ शिचाप्रद बातें फ़्रेंकितन ने आत्मचरित में लिखी हैं।

एक बात ऐसी है कि ज्योरिजया शहर में अनाथ बालकों के लिये एक आश्रम बनाने के लिये फ़ें किलन पर अपना विचार प्रकट करके उवाइटफील्ड ने उसकी सम्मित मांगी । किन्तु, फ़ों किलन ने वैसा आश्रम ज्योरिजया कि अपेचा फिलाडेल्फिया में बनाना अधिक उपयुक्त समम कर वहीं के लिये अपनी सम्मित दी, उसको उवाइटफील्ड ने पसन्द नहीं किया । फ़ों किलन ने देखा कि उवाइटफील्ड उसकी सम्मित के अनुसार कार्य्य नहीं करता है तो उसने रूपये पैसे की सहायता देने से इन्कार कर दिया। इसके पश्चात् शीच्च ही उवाइटफील्ड ने एक ज्याख्यान दिया। संयोग से ऐसा हुआ कि उसको सुनने के लिये

फ़ेंकिलन भी चला गया। व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात् कुछ चन्दा करने का विचार था। फ़ेंकिलन के पास उस समय, एक मुट्ठी भर तांबे के पैसे, तीन चार रुपये के डालर छौर पांच सोने के सिक्के थे। परन्तु उसने एक कौड़ी भी न देने का निश्चय कर लिया। व्याख्यान थोड़ा सा हुआ ही था कि फ़ेंकिलन का मन पिघला और उसकी इच्छा हुई कि तांबे के पैसे सब दे डाले। व्याख्यान कुछ और आगे हुआ कि ऐसे उत्तम व्याख्यान में केवल ताँबा देना ठीक न समभ कर उसने कुछ रुपये देने का निश्चय किया और व्याख्यान की समाप्ति पर तो फ़ेंकिलन इतना प्रसन्न हो गया कि उसने अपना सब रुपया पैसा दे डाला।

उवाइटफील्ड के ज्याख्यान की चार पुस्तकें फ्रेंकिलन ने सन् १७४० में छाप कर प्रकाशित कीं। इसके सम्बन्ध में फ्रेंकिलन की छपाई हुई इस विज्ञिप्त से माछ्म होता है कि वह रोजगार करने में बड़ा दच्च था:—"पुस्तक की प्रतियां छापी हैं उससे अधिक प्राहकों की संख्या पहिले से हो गई है। जिन प्राहकों ने इसका मूल्य पहिले दे दिया है अथवा जो शीघ ही भेज देंगे उन्हीं को पुस्तक मिल सकेगी।"

उवाइटफील्ड की आवाज ऐसी बुलन्द थी कि २५-३० हजार मनुष्यों के समूह में उसका व्याख्यान प्रत्येक को अच्छी तरह सुनाई देता था। पहिले यह बात फ़्रोंकिलन ने भी सुनी थी। किन्तु, इसकी सत्यता में उसको सन्देह था। अतः यह जानने को कि वह कहां तक सत्य है उसने एक समय ऐसा किया कि दूर से दूर जहां तक उवाइटफील्ड का व्याख्यान सुना जा सके वहाँ से व्याख्यानदाता के खड़े रहने का फासला उसने नाप लिया और फिर उसका चेत्रफल निकाल दो फुट पर एक मनुष्य के हिसाब से गिन कर देखा तो ३०००० मनुष्य हुए! इस पर से उसको विश्वास हो गया कि मेरी सुनी हुई बात सची है। उस समय किसी दूसरे सम्प्रदाय का उपदेशक फिलाडेल्फिया में जाता तो उसको व्याख्यान देने के लिये स्थान की व्यवस्था न होती थी। उवाइटफील्ड अपना व्याख्यान खुली जगह में दिया करता था। परन्तु खुली हवा में धूप अथवा सरदी के कारण बड़ी असुविधा होती थी। इस कारण वहाँ के निवासियों ने एक छायादार बड़ा हाल बनाने का निश्चय करके उसके लिये शहर में से रुपया इकट्ठा किया और इस प्रकार उन्होंने १०० फुट लम्बा और ७० फुट चौड़ा एक हाल बनवाया। फ़्रेंकिलन इस हाल का एक ट्रुटी था।

गहरी दृष्टि से प्रकृति का निरीक्तण करने की फ्रेंकिलन की कुरू से ही देव थी। जो दृश्य हमें बिल्कुल साधारण मालूम होते हैं उनमें से भी उसने कुछ गहरी बातें ढूंढ निकालीं। उसके पास कोई यन्त्र न था और न यह उसका कोई खास विषय ही था। तो भी अपनी स्वाभाविक रुचि और गहरी दृष्टि से उसने ऐसे २ कार्य किये जिनको अच्छे २ शास्त्रवेत्ता भी न कर सके। अमेरिका की बनस्पति देखने को स्वीडन से आये हुए एक शिक्ता गुरु काम का फ्रेंकिलन से सन् १७४८ में परिचय हुआ। चींटियों के सम्बन्ध में की हुई फ्रेंकिनल की खोज के विषय में शिक्ता गुरु इस प्रकार लिखते हैं:—

"फ्रेंकिलन का ऐसा खयाल था" कि चींटियाँ किसी न किसी रीति से एक दूसरे पर अपने विचार प्रकट करतीं हैं। तभी तो जब एक चींटी को कोई मीठी वस्तु मिल जाती है तो वह शीझ ही अपने दर की ओर दौड़ती है और वहाँ से अपने साथ मुंड के मुंड को बाहर लाती है। फिर वे सब उस मीठी वस्तु के पास जातीं हैं और धीरे २ छोटे छोटे दुकड़ों के रूप में कर के सारी वस्तु को ले जाती हैं। यदि कभी कोई चींटी किसी मरी हुई मक्बी को देखती है तो वह अपने दर की ओर दौड़ जाती है और थोड़ी देर के बाद बहुत सी चीटियाँ बाहर आकर उसको 🥌 खींच ले जाती हैं।

एक समय फ़ें कलिन ने एक मिट्टी के वर्तन में गुड़ रख कर उसको एक कोठरी में धर दिया।। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि कुछ चींटियां उस में पहुंचीं और गुड़ खाने लगीं। उसने उस बर्तन को खूब हिलाया, जिससे उसमें की सब चींटियां निकल गई । फिर उस हांडी को उसने एक रस्सी से बांध कर छत में लटका दिया। संयोग से उसमें एक चींटी रह गई थी जिसने जब तक उसका पेट न भर गया खूब गुड़ खाया और जब खा चुकी तो हांडी में भीतर बाहर चक्कर लगाने लगी। किन्तु, उस को रास्ता न मिला। कुछ देर इधर उधर हांडी पर फिर कर वह उस रस्सी के सहारे छत पर गई। वहां दीवार पर हो कर नीचे उतरी और फिर दर में गई। थोड़ी देर के बाद दर में से चींटियों की एक टोली निकली और उसी मार्ग से दीवार के सहारे छत तक जाकर हांडी में पहुंचीं श्रीर गुड़ खाने लगीं। जब तक उसमें गुड़ रहा, खाती रहीं और उन का नीचे आना जाना बराबर बना रहा।

एक समय फ़्रेंकिलन ने अपनी रसोई की दीवार में की एक छोटी सी खिड़की में जस्त के पतरे की छोटी सी पवनचक्की बना कर लगाई और उसके द्वारा भोजन बनाने में सहायता लेने का विचार किया। इस चक्की की बनाने में उसने केवल अपनी कारी-गरी बताई हो सो ही नहीं। बल्कि, हवा की अड़चन और बाद-बान की यथावत् व्यवस्था के लिये कुछ आवश्यक उपाय भी उसने निकाले।

सन् १७४३ में फ्रेंकिलन ने तूफान की गति के सम्बन्ध में एक बड़ी खोज की। उस वर्ष एक दिन रात्रि के समय ९ बजे चन्द्र प्रहरण होने वाला था। उसको देखने के लिये वह बड़ी उत्सकता से बैठा। परन्तु, प्रहण के समय से पहिले आँधी और वर्षा का ऐसा तूफान हुआ जो सारी रात और दूसरे दिन भर होता रहा इससे कुछ दिखाई न दिया। यह तूफान बहुत बड़ा था और उस का थोड़ा थोड़ा प्रभाव सभी श्रोर हुआ था। फ्रॅंकलिन को बोस्टन से लिखे हुए जो पत्र मिले उनमें प्रह्ण और तूफान दोनों का वर्णन था। इन पत्रों से यह जाना गया कि वहां प्रहण पूरा हो चुकने पर तूफान हुआ है। फ्रेंकिलन को लिखा पढ़ी से मालूम हुआ कि बोस्टन में प्रहण हो चुकने के बाद एक घरटे तक तूफान हुआ था। इस पर से वह एक क्ती आश्चर्यजनक खोज कर सका कि अटलांटिक महासागर के किनारे पर होने वाले ईशानकोएा की हवा के भोके और तूफान की गति पीछे होती है अर्थात् उनकी गति नैऋत्यदिशा की ओर से ईशान दिशा की ओर होती है। और जैसे २ आगे बढ़ती है वैसे २ कम होती जाती है। इसका खुलासा फ्रॉकलिन के शब्दों में नीचे लिखे अनुसार है:-

"एक ऐसा मोटा प्रदेश लो कि जहां बहुत दिन से सूर्य की गर्मी के कारण तप कर हवा बहुत हस्की हो गई हो। तथा क्यान्यदिशा की खोर का पेन्सिलवेनियाँ, न्यू इग्लैएड, नोवास्कोशिआ और न्यू फाउएड लेएड के किसी ऐसे प्रदेश को लो कि जो उसी समय बादलों से उक गया हो और जहां हवा भारी और ठएडी हो चुकी हो। हल्की हवा ऊँची चढ़ेगी खीर उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करने को उसके पास की हवा आ जायगी। इस ठोस हवा के निकट की हवा उस खाली जगह

जायगी और इस प्रकार आगे चलती रहेगी । इसी प्रकार रसोई के चूल्हें में अग्नि हो तो दरवाजे और चूल्हें पर के धूए के बीच में हवा का प्रवाह चलेगा। परन्तु हवा के प्रवाह वहा प्रारम्भ तो धुंए के आगे ही होगा। कारण कि वहां की हवा अग्नि के कारण हल्की होकर ऊँची चढ़ेगी और उसकी खाली जगह की पूर्ति करने को उससे लगी हुई ठोस हवा दौड़ जायगी। श्रौर फिर उसके पास की ठोस हवा आगे चलेगी। इसी प्रकार नल में पानी भरा हुआ हो और उसके मुंह पर डाट लगा रखा हो तोशान्त हवा की तरह पानी भी शान्त रहेगा। परंतु यदि डाट खोला जाय तो उसके पास का पानी पहिले चलेगा और उसकी जगह उसके नीचे का पानी त्रायगा।"

इसी समय फ्रेंकिलन ने अपनी कल्पना-शक्ति से एक नई तरह की सिगड़ी बनाई जो इस समय भी उसके नाम से पह-चानी जाती है। यह सिगड़ी ऐसी उपयोगी थी कि अमेरिका में उसका २-३ युग तक घर घर में उपयोग हुआ। अब भी प्रामीण लोग इसी सिगड़ी को काम में लेते हैं। पुराने ढंग की सिगड़ी में लकड़ियें बहुत जलती थीं और धुत्रां भी बहुत होता था। उस समय श्रमेरिका में कोयले की खानों की खोज नहीं हुई थी। शहरों की संख्या बढ़ती जाती थी इससे लकड़ियों की कमी होती जाती थी। इन कारणों से फ़ें किलन को एक ऐसी सिगड़ी की आवश्यकता अनुभव हुई जिसमें लकड़ियों का बचाव हो औ धुत्रां भी अधिक न फैले । अपनी बनाई हुई सिगड़ी की खूर्बियां लोगों को मालूम हों इसके लिये फ़्रेंकलिन ने एक पुस्तक लिखी श्रीर तापने की कौनसी रीति उत्तम है श्रीर वह उस नई सिगड़ी से किस दुर्जे तक सध सकती इस बात का उसमें सविस्तर विवे-चन किया। यह खोज करने में उसको लाभ की कुछ इच्छा न

थी। उसके मित्र रावर्ट घेस के यहाँ लोहे का कारखाना था इसलिये उसने अपनी सिगड़ी का एक नमूना उसको मुक्त भेंट
किया और घेस ने उसके द्वारा इस ढंग की सिगड़ियें बना बना
कर बहुत रुपया पैदा किया। सारा परगना इन नये ढंग की
सिगड़ियों को देख कर इतना प्रसन्न हुआ कि उस ढंग की सिगड़ियां बनाने का अधिकार फ्रेंकिलन को मिल जाय, इसके लिए
सब ने अपनी इच्छा पकट की। उनकी यह भी इच्छा थी कि
उसको एक सनद दी जाय। लेकिन, फ्रेंकिलन ने वह लेने से
इन्कार कर दिया। उसका सत यह था कि दूसरों की खोज से
अपन बहुत लाभ उठाते हैं अतः अपनी किसी खोज से उनको
बदला देने का मौका मिले, तो हमें निःस्वार्थ भाव से—प्रसन्न
होकर अपनी खोज उन्हें दे देनी चाहिए।

खोज की सनद न लेने की भाँ ति सरकारी नौकरों को वेतन मिलने के विषय में भी फ्रेंकिलन के अच्छे विचार थे। वह ऐसा कहता था कि जो व्यक्ति अपने देश की कुछ भी सेवा कर सके वह उसको मुक्त में करनी चाहिये। धन्धे रोजमार में पैसा पैदा कर के जो निश्चिन्त हो गये हों उन को निःखार्थ भाव से देश सेवा करनी चाहिये और उसको सम्मान के सिवाय और कुछ पुरस्कार नहीं मिलना चाहिये।

राज्य सभा का ऋधिवेशन प्रति दिन होता तब समय विताने के लिये फ्रेंकिलन ने भी भिन्न २ प्रकार के "जादू के कोठे" बनाने शुरू किये। उसके बनाये हुए उन कोठों (चक्रों) में से एक यह है:—

| 100 | ६१ | 8  | १३  | २० | २९ | ३६ | ४५ |
|-----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 42  | 3  | ६२ | 48  | ४६ | ३५ | ३० | 28 |
| 18  | 80 | -4 | 22  | २१ | 26 | ३७ | 88 |
| पु३ | 45 | 48 | 48  | ४३ | 36 | २७ | २२ |
| 58  | 46 | 9  | 20  | २३ | २६ | 39 | 85 |
| 9   | -  | 40 | पूह | 88 | 80 | २५ | 28 |
| 40  | ६३ | 2  | 184 | 28 | 38 | 38 | 80 |
| १६  | -  | ६४ | 88  | 86 | ३३ | ३२ | १७ |

इस कोठे की आश्रय्य जनक खूबियों का वर्णन फें कितन ने किया है। आड़ी या खड़ी किसी भी पूरी पंक्ति के अट्ठों का योग २६० होता है। और आधी का २६० का आधा। कर्ण रेखा की भांति ऊंचे चढ़ कर या नीचे उतर कर आठ अट्ठों की देही पंक्ति का योग भी २६० ही होता है। उदाहरण के तौर पर १६ से १० तक ऊँचे चढ़ने में और २३ से १७ तक नीचे उतरने में जो टेढ़ी लकीर होती है उसका योग २६० होता है। और इसी अकार इस लकीर के समानान्तर दूसरी टेढ़ी लकीरों का योग भी २६० होता है। पर से ५४ तक नीचे उतरे और ४३ से उंचे चढ़ कर ४५ तक जाने में जो आठ अट्ठों की टेढ़ी लकीरों का योग भी २६० होता है। ४५ से ४३ तक वायें हाथ की ओर नीचे उतरते और २३ से १७ तक दाहिने हाथ की ओर ऊँचे चढ़ते जो उतरते और २३ से १७ तक दाहिने हाथ की ओर ऊँचे चढ़ते जो उतरते और २३ से १७ तक दाहिने हाथ की ओर ऊँचे चढ़ते जो

CC-O. Gun एक को की बोले लको स्वही जी सहै वस्तु का वहार की समानान्तर

दूसरी टेढ़ी लकीरों का योग भी २६० होता है। श्रीर ५२ से ५४ तक दाहिने हाथ की त्रोर नीचे उतरते तथा १० से १६ तक बाठों हाथ की त्रोर जो टेढ़ी लकीर होती है उसका तथा उस के समानान्तर दूसरी लकीरों का योग २६० होता है। इसी प्रकार ५३ से ४ तक ऊँचे चढ़ते तीन श्रद्ध और २९ से ४४ तक नीचे उतरते तीन श्रद्ध तथा दो कोने पर के २ श्रद्ध मिल कर श्राठ श्रद्धों का योग २६० होता है। १४ से ६१ तक ऊँचे चढ़ते तथा ३६ से १८ तक नीचे श्राते २ श्रद्ध मिल कर चार श्रद्ध और उसके जैसे ही नीचे के चार श्रद्ध; इस प्रकार ५० श्रीर १ तथा ३२ श्रीर ४७ इन श्राठ का योग २६० होता है। चारों कोने के चारों श्रद्धों और बीच के चार श्रद्धों का योग २६० होता है।

इस जादू के कोठे में इसके अतिरिक्त पाँच और अजीव चमत्कार होना फ़्रेंकिलन लिखता है जिनको उसने प्रकट नहीं किया। परन्तु वह कहता है कि हो सके तो चतुर वाचक ही उनको इसमें से ढूंढ निकालें। इसकी अपेचा और भी अधिक चमत्कार भरा एक कोष्टक फ़्रेंकिलन ने फिर बनाया था। जिस की प्रत्येक लकीर में १६-१६ ऑकड़े हैं, और उसमें उपर के कोठे की खूबियों के अतिरिक्त (अन्तर इतना ही है कि इस करेठे में योग २०५६ होता है) विशेषता यह है कि एक काग़ज़ के टुकड़े में इस कोठे के १६ खाने दिखाई दें ऐसे छेद करके चाहे जिन १६ खानों पर इस काग़ज़ को रिखये तो उसका योग २०५६ होगा।

फ्रेंकिलन ने इस कोठे को एक दिन सन्ध्या के समय बैठ कर थोड़ी सी देर में बनाया था। मि० लोगन इसको देख कर बड़े आश्चर्यान्वित हुए थे। पिटर कोलिन्सन को लिखे हुए एक पत्र में वे लिखते हैं कि:- "अपना वेंजामिन फ्रेंकलिन वास्तव में एक अद्भुत पुरुष है। इसकी बुद्धि बड़ी तेज है और इस के साथ २ नम्रता की तो वह मानों साज्ञात मूर्ति है। वह अपनी राज्य मगडली का कारकुन है। इस स्थान पर बिना काम के आलसी की भाँति बैठे रहने का समय आता है तब वह जादू के बड़े आश्चर्यजनक कोष्टक बनाता है।"



## प्रकरण १२ वां लोक हितेषी नागरिक सन् १७४३ से १७४६

ग्रच्छे ग्रादमी को सफलता मिलने के फल ग्रच्छे ही होते हैं—
लोकोपयोगी कार्यों में फ्रॅंकलिन ग्रग्नगरय—नगर रचकों का सुधार—
ग्रित्र शान्त करने वाली मगडली की योजना—ग्रमेरिकन फिलासोफ़िकल
ग्रुद्ध का भय—फिलाडेलिफ़्या के बचाव की तय्यारी करने को फ्रॅंकलिन
की की हुई सुचना—फ्रॅंकलिन के लिखे हुए प्रन्थों का प्रभाव—रचक
मगडली की स्थापना—फ्रॅंकलिन का कर्नल की भांति चुनाव—राज्य
मगडली के कारकुन की जगह का त्याग पत्र देने के लिये फ्रेंकलिन को
दी हुई एक मनुष्य की सलाह—राज्य मगडली के कारकुन की जगह
फ्रेंकलिन को फिर मिली—प्रतिष्ठा बढ़ी—कुटुम्ब में गृद्धि—पुत्र विलियम—
फ्रेंकलिन के माता पिता—पिता की मृत्यु—''वोस्टन न्यूज लेटर'' में
ज़ोशिया फ्रेंकलिन की मृत्यु की याददाश्त।

उत्तम मनुष्य अपने धंघे रोजगार में सफलता प्राप्त करे उसके परिगाम अच्छे ही होते हैं। वह हमेशा आनन्द में रहता है, खतन्त्र जीवन व्यतीत करता है और नम्र हो जाता है। जिस मनुष्य को अपने बाप दादों का कमाया हुआ मुफ़्त का

पैसा हाथ लग जाता है वह कोई लोकोपयोगी कार्य्य कर सकेगा या नहीं यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। ऐसा मनुष्य आगे चल कर अच्छा निकलेगा इसके लिये उसमें असाधारण गुण और अच्छी बुद्धि होनी चाहिये। साधारण-तया यह होता है कि धनवानों के लड़के मनुष्य जाति की स्वाभाविक निर्वलताओं की शरण हो जाते हैं और उपयोगी नागरिक नहीं बन पाते। परन्तु, जिस मनुष्य ने अपने स्वतः परिश्रम, और उद्योग से धीरे २ सुख के दिन देखे हो उसमें अपने जाति भाइयों की सेवा करने के भाव अपने आप उद्य हो जाते हैं।

म् किलिन अपने धंधे में उन्नति कर गया था। उस का "गजट" सारे देश में प्रथम श्रेणी का पत्र हो चला था। "ग्ररीव रिचर्डी का पञ्चाङ प्रति वर्ष निकलता श्रौर लोगों को मनोरञ्जन के साथ साथ शिचा भी देता । इस प्रकार होते ? उसका इतना प्रचार होगया कि प्रति वर्ष फ्रेंकलिन को खूब लाभ होने लगा। अन्यान्य देशों के प्राहकों के पास नये वर्ष के आरम्भ में ही उसके आङ्क पहुंच सकें, इस प्रकार भेजने के लिये उसकी अक्टबर मास में ही पञ्चाङ्ग छाप कर तयार कर लेना पड़ता। उसका रोजगार जैसे २ उन्नत होता गया वैसे २ लोगों में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। लोकोपयोगी कार्यों में फ्रॅंकलिन सब से अप्रगएय रहता था। उसने सब से पहिले नगर रचकों को सुधारने का प्रयत्न किया। उस समय नगर रचा की प्रथा कुछ त्रौर हो ढंग की थी। रचा करने तथा गशत फिरने जाने की रीति ऐसी थी कि शहर के भिन्न २ भागों के पुलिस कर्माचारी अपने २ मुहल्लों में से कुछ आदिमयों को प्रतिदिन अपने साथ ले लेते और रात्रि को फिरने जाते। जो लोग फिरना पसन्द न करते उन्हें प्रति वर्ष छ: शिलिंग पुलिस

के सिपाहियों को देनापड़ता। इस का कारण यह था कि इस प्रकार इकट्टे हुए रुपये से ऋौर २ लोगों को वेतन पर रख कर पुलिस उन को अपने साथ रखती। परन्तु, वास्तव में इस रुपये का उपयोग कुछ त्रौर ही ढंग से होता था। पुलिस ही इस रुपये को हजम कर जाती थी। पुलिस वाले अपने साथ ऐसे निकम्मे और व्यसनी मनुष्यों को रखते थे कि भले आदमी उनके साथ खड़े रहना भी पसन्द न करें। इस कारण छः शिलिंग देकर उन से पृथक रहना ही वे अच्छा समभते थे। गश्त करना छोड़ कर पुलिस वाले बहुत करके शराव पीने में ही रात का समय पूरा कर देते। इस बुरे ढंग का सुधार करने को फ्रेंकिलन ने प्रयत्न किया। पहिले तो जएटो मएडली में उसने इस विषय पर एक निवन्ध पढ़ा। जिस में सुधार करने की वातें वतलाई। जएटो क्यौर उसकी उपमण्डली में इस विषय की चर्चा चलाई अगैर पीछे से अपने पत्र में एक लेख भी लिखा। अपनी धारणा को सफल करने के लिये उसको बहुत परिश्रम करना पड़ा। श्रन्त में वह चौकीदारी की बुरी पद्धित में सुधार करके ही शान्त हुआ। इसी प्रकार उसने फिलाडेल्फिया में अग्नि | बुभाने वाले बम्बे वालों की स्थापना की । उस समय वहां आग बुमाने का कोई प्रबन्ध न था। और मकान लकड़ी के होने के कारण प्रायः आग लगती ही रहती थी। इसलिये फ्रेंकलिन को इसकी बड़ी चिन्ता थी। जएटो की सहायता से फ्रेंकिलन ने फिलाडेस्फिया पहिले पहल अग्नि शान्त करने वाली मण्डली की योजना की । ५० वर्ष तक वह खयां इस मगडली का सभासद् रहा। मगडली का नियम ऐसा था कि प्रत्येक सभासद् को चमड़े के डोल, मज़बूत टोकरियें तथा अग्नि बुमाने का और २ सामान लो जाने की गाड़ियें तयार रखना श्रीर श्रावश्यकता होने पर

उन्हें यथास्थान उपस्थित करना । मगडली के सभासद् महीने में एक बार एकत्रित होते और अग्नि शान्त करने के सम्बन्ध में नये उत्पन्न हुए विचारों को प्रकट कर उन की चर्चा करते। जो सभासद् उपस्थित न होते उन से दग्ड स्वरूप कुछ लिया जाता। होते २ दग्ड की रक्तम इतनी अधिक हो गई कि उससे बहुत बड़ी संख्या में बम्बे, बाँस और निसरनियें खरीद करली गई।

सन् १७४५ के मई मास में फ्रेंकलिन ने "अमेरिकन फिलासो-किकल सोसाइटी" नामक एक तत्त्वज्ञान शोधक मगडली स्थापित करने की योजना की। एक विज्ञापन पत्र छाप कर उसने उसे किलाडेल्फिया न्यूयार्क और दूसरे शहरों के विद्वत्समुदाय में वितरित किया। जिस में विज्ञप्ति थी कि एक मगडली स्थिपत करके नये २ विषयों पर बात चीत तथा पत्र व्यवहार करके ज्ञान प्रसार करना, नये खोजे हुए ग्रह, वनस्पति त्र्यौर वृत्त तथा उन के गुण और उपयोग, उन का प्रचार करने की शीत, धनस्पति रस का सुधार, रोग मिटाने के नये २ इलाज, खानें, खनिज पदार्थ गिएत शास्त्र की किसी भी शाखा में नवीन खोज, रसायन शास्त्र में नवीन खोज, परिश्रम की बचत हो ऐसी यांत्रिक युक्तियाँ, ज्यापार रोज्गार, उद्योग और हुनर की नई २ बातें, सामुद्रिक किनारे के किसी स्थान विशेष की नाप, नक़्शे और परिचयपत्र, भूगोल सम्बन्धी खोज, भूमि का गुण और उसकी उर्वरा शक्ति, जानवरों का सुधार, कृषि, बाग और जंगलों का सुधार, तत्त्वज्ञाने सम्बन्धी नये २ विचार जिन से मनुष्य जाति का पदार्थ ज्ञान बर्हे और सुख की वृद्धि हो।

विज्ञापन पत्र के अन्तिम भाग में फ्रेंकिलन ने इस प्रकार लिखा:—"इस विज्ञापन को लिखने वाला वेंजामिन फ्रेंकिलन, दूसरा अधिक योग्य मंत्री मिले तब तक सभा के मंत्री की भाँ ति काम करने को प्रसन्न है।" अस्तु।

मराडली स्थापित हुई स्रौर कुछ वर्ष तक चली। तो भी, इस प्रकार की मएडली में उत्साह से भाग ले सकें ऐसे मनुष्यों क्रिसंख्या उस समय बहुत थोड़ी होने से उसको अधिक सफ-स्ता नहीं मिली, और न वह स्थाई रूप से अधिक समय तक चल ही सकी। सन् १७४० से सन् १७४८ तक सारा यूरोप-खरड युद्ध में लगा हुआ था। अमेरिकन प्रदेशों को भय था कि लड़ाई बढ़ी नहीं कि वह अपने असली स्थान से उस किनारे तक आन पहुँचेगी। इससे वे क़िले बांध कर सेना, नौका और बचाव के दूसरे साधन जुटाने में लग रहे थे। सन् १७४४ में तो भय रखने का कोई खास कारण नहीं माल्म हुआ लेकिन उसके परचात् सन् १७४८ में एई लाशापेल की संघि हुई तब सबलोग बड़ी घबराहट में पड़ गये। और आक्रमण करने तथा बचाव करने को सब तय्यारियाँ करने की चिन्ता करने लगे। केवल पेन्सिल्वे-नियाँ ही प्रयत्न रहित सा बैठा था। मानों उसे इसका भय न हो। डिलावर के किनारे पर एक भी क़िला, मोरचा या तोप न थी। श्रीर शहर ऐसे श्ररित्तत स्थान पर था कि एक छोटा सा जहाज ही उस पर चढ़ाई करके उसे छट ले।

सन् १७४६ में फ्रेंकिलन को बोस्टन जाना पड़ा। उस समय उसने देखा कि वहां के निवासी लड़ाई की सामग्री इकट्टी करने में लगे हुए हैं। बोस्टन वालों का साहस देखकर फ्रेंकिलन का भी बीरता चढ़ी और फिलाडेल्फिया की रच्चा के लिये उसको बड़ी चिन्ता हो गई। पीछे घर पर आकर उसने इस विषय की चर्चा चलाई। उस समय परगने के मालिक जॉन और टामसपेन अपने पिता की भाँति कवेकर पंथ के न थे। हाकिम भी कवेकर न था। परन्तु, राज्य सभा में कवेकर पंथ का ऐसा प्रावल्य था कि बचाव के साधन जुटाने को रुपये खर्च करने की मंजूरी न

मिलती थी अ । जब फ्रेंकलिन ने देखा कि राज्य सभा के सभा-सदों पर कुछ प्रभाव न हुआ, तो उसने वहाँ के निवासियों में से कुछ को इकट्टा करके एक लक्कर बनाया। और उनके सहयोग से नगर रत्ता का विचार किया ! "प्लेनट्रथ" श्रर्थात् "स्पष्ट श्रीर सची बात" इस नाम की एक बाईस पृष्ठ की पुस्तक लिख कर उसने लोगों में बांटी । इस पुस्तक की बातें ऐसी खूबी और युक्ति से लिखी गई थीं कि किसी भी मनुष्य के हृद्य पर (फिर चाहे वह कैसा ही क्यों न हो) उसका प्रभाव पड़े बिना न रह सके। श्रंप्रेज बालक की भाँ ति उसके खाभिमान की लगन श्रीर पेन्सि-ह्वेनियां के निवासी की भाँति उसके खार्थ की लगन पर अच्छा प्रभाव हो ऐसा वर्णन फ्रेंकलिन ने उक्त पुस्तक में किया है। श्रौर दूसरे प्रदेश वालों ने जो किया था, उसे देख कर उसका उदाहरण लेने के। उसने फिलाडेल्फिया के निवासियों से प्रेरणा की है कवेकर पंथ वालों के समाधान के लिये उसने बाइबल का आधार लेकर ऐसा साबित किया कि देश की रचा के लिये लड़ना कोई पाप नहीं है। फिलाडेल्फिया जैसे मालदार शहर के। रचा विहीन देख कर बैरी लोग आक्रमण करदें, यह कैसे सम्भव है ? यह बात फ्रोंकलिन ने उसमें विस्तार से दिखाई है। विपत्ती लोग अपने जहाज को जल में न फिरने दें तो सारे परगने के व्यापार की कितनी अधिक हानि हो सकती है, इस अोर उसने लोगों का ध्यान त्राकर्षित किया है। भिन्न २ प्रतिष्ठित पुरुष, गृहस्थ श्रीर कवेकर व्यापारी श्रादि पर प्रभाव डालने को जितनी दलीलें मिल सकीं उन सबका फ्रेंकलिन ने इस पुस्तक में बर्ड़ श्रच्छे ढंग से वर्णन किया है। उपरोक्त बातों का कुछ प्रभाव न हो ऐसे कदाचित कोई मनुष्य रह जायँ तो उनके लिये पुस्तक के

<sup>\*</sup> क्वेक्र पंथ वाले लड़ाई करना पाप समऋते हैं।

श्रान्तिम भाग में युद्ध के परिगाम का ऐसे अच्छे ढंग से विवेचन किया कि उन पर भी उसका प्रभाव हुए विना न रहे। प्रस्तक का कुछ श्रंश नीचे दिया जाता है:—

"युद्ध का नाम सुनते ही सब के होश उड़ जायँगे। कोई किसी की सहायता के लिये आयगा, ऐसी आशा न होने से सब लोग भागने लगेंगे। जो कुछ माल अपने घर में हो उससे अधिक वतलाने को वैरी लोग दु:ख देंगे, इस भय से सब मालदार आदमी भाग जायँगे। और वाल बचे वाले जो लोग अपना जीवन साधारण स्थिति में व्यतीत कर रहे हैं, हम से आकर यह कहेंगे कि हमारी रक्षा करो । उधर भागने वाले-मालदार लोग अपना माल असबाब ले जाने में जल्दी और गड़बड़ करेंगे, विलाप करेंगे और रोयँगे। इससे बड़ी ऋव्यवस्था और गड़बड़ी मच जायगी। बैरी लोग पहिले नगर को घेरेंगे श्रीर छूट मार कर लेने पर बहुत करके उसे जला देंगे। इस पर भी यदि वे पहिले सूचना देकर युद्ध करने को आये तब तो फिर भी ठीक है। किन्तु, यदि बिना सूचित किये कहीं रात्रि के समय आ गये तो हमारी क्या दशा होगी, इसके विचार की परम आवश्यकता है। तुम्हें घर में घुसे रहना पड़ेगा, श्रीर बैरी लोग जो कुछ करेंगे वह चुपचाप सहन करना होगा। मैंने तो अपने कर्त्तव्य के अनुसार तुम्हें सावधान कर दिया है, अब तुम अपना हानि अलाभ खयं देख कर अपना कर्त्तव्य निश्चित कर सकते हो।"

इस पुस्तक से फ्रेंकिलन की सोची हुई आशा पूर्ण हुई। पुस्तक प्रकाशित हो जाने पर उसने कुछ दिन के पश्चात् एक सार्व- जिनक सभा की। उस में फ्रेंकिलन ने बड़ी चतुराई से एक प्रभावोत्पादक भाषण दिया। और उसी समय अपना २ नाम त्रिभावोत्पादक भाषण दिया। स्थापित करने के लिये सबसे आपह

पूर्वक निवेदन किया। शीघ्र ही १२०० मनुष्यों ने अपने नाम लिखवाये। थोड़े ही दिनों में उनकी संख्या १०००० होगई। और कुछ अधिक समय न होने पाया कि इतने ही में कवेकर पंथ लिला भग सभी लोग उसमें प्रविष्ट होगये। हथियार वाले भी शा गये और कवायद सीखने लगे। आवश्यकता हो ऐसे स्थान पर जा सकने वाला अब उनका एक खासा लक्ष्कर तय्यार हो गया। फिलाडेल्फिया की मण्डलियें भी एकत्रित हुई और इस प्रकार एक बड़ी पल्टन बन गई जिसने फ़ें किलन को अपने चुनाव से उसका कर्नल बना दिया। फ़ें किलन कहता है कि:—"मैं अपने को इस पद के योग्य न समभता था अतः मैंने कर्नल होना अस्वीकार किया और मि० लारेन्स नामक एक प्रतिष्ठित और अच्छे हुट्टे कट्टे मजबूत व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार उसी की नियुक्त होगई।"

म्रांकित के कुछ मित्रों को यह भय रहता था कि राज्य मराडली में कवेकर पंथ के लोगों का जोर अधिक है इसलिये फ्रांकित युद्ध सम्बन्धी उत्साह के कारण राज्य मराडली में अपना प्रभाव खो बैठेगा। राज्य मराडली के कारकुन की जगह लेने को आतुर एक युवक ने फ्रांकितन से एक दिन कहा कि तुम सम्मान पूर्वक अपना पद त्याग कर दो नहीं तो तुमको अलहदा कर दिया जायगा जिसमें तुम्हारा अपमान होगा। इस पर फ्रांकितन ने उत्तर दिया कि—"मैंने एक प्रसिद्ध मनुष्य के द्वारा ऐसी बात सुनी है कि वह कोई पद नहीं चाहता और यदि मिल जाय तो उस के लेने से इनकार भी नहीं करता। इस बात को मैं पसन्द करता हूँ, और उस में कुछ वृद्धि करके मैं उस को प्रयोग में लाऊँगा। मैं कोई जगह नहीं मांगूगा। किसी जगह को लेने से इन्कार भी नहीं कहाँ गा। और न किसी जगह का त्याग पत्र हो दूँगा। वस्तुतः

सब कवेकर लोग युद्ध के विरुद्ध न थे। युवकों का एक बड़ा भाग श्रोर श्रनेक वृद्ध मनुष्य लड़ाई की तय्यारियों से प्रसन्न होते निया चुनाव हुश्रा तब सर्व सम्मति से फ्रेंकिलन को ही राज्य मण्डली का कारकुन नियुक्त किये जाने का फिर प्रस्ताव हुश्रा। लड़ाई के लिये रुपये की मंजूरी देने का प्रसंग श्राता तब कवेकर लोग "यह रुपया राजा के उपयोग के लिये है, इस प्रकार संतोष मान कर मंजूरी दे देते"

सन् १७४८ के अक्तूबर मास की ७ वीं तारीख को एइलाशा पेल की संधि हुई और यूरुप में लड़ाई का अन्त होने से अमेरिकन प्रदेशों का भय दूर हुआ। इस संकट के अवसर पर फ़ें किलन ने देश-रचा और लश्कर आदि तय्यार करने में जिस प्रकार सच्चे हुइय से भाग लिया था इस से पेंन्सिल्वेनियाँ में उस की इञ्जत बहुत बढ़ी। परगने के हाकिम, राज्य मण्डली के सभासद् और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में इस का बहुत सम्मान बढ़ गया। वे अब आपत्ति के समय फ़ें किलन को अपना नेता और सच्चे हितचिन्तक की भांति फिलाडेलिकया का मुख्य नागरिक गिनने लगे।

इस अवधि में फ़्रेंकितन और उसके सम्बन्धियों के घर में कुछ जानने योग्य बातें हुई। सन् १७४४ में उसके एक कन्या हुई। जिसका नाम सहारा रक्खा गया। इस वर्ष अपनी बहिन जेन के लड़के मिकल को शिष्य की भांति उसने न्यूयार्क में अपने हिस्सेदार जॉन पारकर के पास रक्खा। उसका बड़ा लड़का विलियम बड़ा बलिष्ठ और खूबसूरत था। परन्तु पढ़ने लिखने में बहुत पिछड़ा हुआ था। लड़ाई के शुरू होने पर वह घर से चुपचाप भाग गया और एक जहाज पर जाकर नौकर हो गया। फ़्रेंकिलन उस बालक को वहां से घर पर लाया। परन्तु, उसकी किन जीजी नौकरी करने की थी, इस कारण केवल सोलह वर्ष की

आयु में ही उसको केनेडा पर आक्रमण करने को जाने वाली एक पल्टन में भरती करा दिया गया।

लड़ाई के आरम्भ में फ्रेंकिलन के माता पिता जीवित थे। दोनों पर बड़ी आफतें आई थीं और उन्हों के कारण उनका शरीर जर्जरित हो गया था। फ्रेंकिलन उनको बड़े स्नेह से भरे हुए पत्र लिखता था और उनके रोग के लिये समय २ पर कुछ उपाय बताता रहता। एक पत्र में उसने लिखा थाः—तुम दोनों में से कोई भी जब अपने दुःख की हक्षीकत मुक्के लिखता है तो मैं वैद्यक विद्या सीखने को बड़ा व्याकुल बन जाता हूँ। मेरे कुटुम्ब के लिये आवश्यकता हो तब मैं वैद्य की सम्मित लेता हूँ और उसके कहने के अनुसार चलता हूँ। अपने किसी पत्र में मैं कुछ उपाय बताऊँ तो यही समक्षना कि मेरी तुम्हारे प्रति हार्दिक सहानुभूति होने से ही मैं लिखता हूँ। तुम्हारे वैद्य की सम्मित न हो तो मेरे बताये हुए उपाय को काम में मत लाना।"

सन् १०४४ में ८९ वर्ष की दीर्घायु पाकर फ़ें किलन का पिता जोशिया खर्गगामी हुआ। विहन 'जेन' को फ़ें किलन ने उस के पिता की मृत्यु के पश्चात जो पत्र लिखा था उस में वह लिखता है:—''प्यारी विहन, पिता जी की वीमारी में तैने उनकी जो सेवा शुश्रूषा की है, उसके कारण मैं तुक्त पर बड़ा प्रेम करता हूँ।" सन् १०४५ की जनवरी मास की १० वीं तारीख के "बोस्टन न्यूष्ण लेटर" पत्र के श्रङ्क में जोशिया फ्रेंकिलन की मृत्यु का समाचार इन शब्दों में निकला था:—''गत रात्रि को मोमबत्ती और साबुन बनाने वाले मि० जोशिया फ्रेंकिलन स्वर्गगामी हुए हैं। इन्द्रिय तथा मन के आवेश में लिप्त न हो कर उन्होंने अपना जीवन बड़े संयम से विताया। इसी का यह फल है कि ८० वर्ष की

आयु तक वे बड़े खस्य और सुखी रहे। ईश्वर पर पूरा भरोसा रख्न कर वे ऐसे भक्ति-भाव और सदाचरण से रहते थे कि जैसे आनन्द और शान्ति में वे उत्पन्न हुए थे, वैसे ही आनन्द और शान्ति से वे उत्पन्न हुए थे, वैसे ही आनन्द और शान्ति से उन के जीवन का अन्त हुआ। वे अपने पीछे बहुत बड़ा कुटुम्ब छोड़ गये हैं। जिसने एक प्रमाणिक मनुष्य की भाँति अन्तिम समय तक अपनी साख निवाही ऐसे महान-पुरुष के इन कुटुम्बियों को जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है।"



## प्रकर्ग १३वां विजली सम्बन्धी खोज १७४६ से १७५२

लेडन जार की शोध—डाक्टर स्पेन्स के यहाँ फ्रेंकलिन के देखे हुए प्रयोग—विजली का ग्रम्यास—भाव ग्रोर ग्रभाव रूप विजली की स्वतन्त्र खोज—लेडन जार का प्रथकरण—इलेक्ट्रिक वेटरी—शिचाप्रद खेल—रोज़गार से ग्रलहदा होना—डेविल हाल के साथ की हुई प्रतिज्ञा—ग्रम्यास करने की योजना—ग्राकाशी विजली ग्रोर संघर्षण विजली की पतंग द्वारा खोज—लाइटनिंग राडश ग्रथवा विद्युत वाहक सलाख (इड़) × की शोध—फ्रेंकलिन की ख्याति ग्रोर उसको मिला हुग्रा सम्मान—विद्या प्राप्त करने में फ्रेंकलिन की योग्यता।

हन जार की खोज सन् १७४५ में हुई थी। इस खोज से सारे यूरोप खरड में विजली सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने का शौक बहुत बढ़ चला था। पिटर कोलिन्स प्रति वर्ष फिलाडेल्फिया के पुस्तकालय के लिये पुस्तकें खरीद २ कर भेजता, उनके साथ २ अपनी और से भी भेंट स्वरूप किसी समय कोई,

<sup>\*</sup> एक सलाख जो मकानों या जहाजों पर विजली के ख़तरे से बचाने के लिये लगाया जाता है।

<sup>×</sup> शलाका=सलिया ।

और किसी समय कोई अच्छी वस्तु भेजता। लेडन जार का नया आविष्कार और उसको प्रयोग करने के नियम की छपी हुई पुस्तक अति सन् १७४६ में भेंट स्वरूप भेजी। यह भेंट पहुँची उसके कुछ सप्ताह पूर्व फ़्रेंकिलन ने बोस्टन में डाक्टर स्पेन्सन के यहाँ वह पुस्तक देखी थी। डाक्टर स्पेन्सन ने फ्रेंकलिन को विजली के कुछ प्रयोग दिखाये जिनको देखने पर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। कोलिन्स की भेजी हुई विद्युत्नलिका फिलाडे हिफया के पुस्तकालय में आ पहुँचते ही फ़्रेंकिलन ने बोस्टन में देखे हुए प्रयोग फिर से खयम् करके देखे। बिजली का अभ्यास करने में उसकी रुचि बहुत बढ़ने लगी। जरा अवकाश मिला नहीं कि उसको वह इसी कार्य्य में लगाता। फ़िलाडे रिफ या के एक काच के कारखाने में दूसरी कितनी ही नलियें बनवा कर उसने अपने मित्रों में बांटी श्रीर जएटो-मएडली के सब सभासदों को बिजली का प्रयोग करने का शौक़ दिलाया। १७४६-४७ की सारी शरद ऋतु फ़्रेंकिलन और उसके मित्रों ने विजली के पीछे ही बिताई। बहुतों ने तो कुछ दिन इसका प्रयोग करके छोड़ दिया। परन्तु, फ़्रेंकलिन और दूसरे दो तीन व्यक्ति इस नये आविष्कार का बड़ी लगन और उद्योग से अभ्यास करने और नयी २ शोध करने में लगे रहे।

फ़ें किलन और उसके साथी नये २ प्रयोग करके नई २ बातें खोज कर निकालने लगे। संघर्षण से विजली पैदा नहीं होती बिक इकट्ठी होती है ऐसा उन्होंने पहले अनुमान किया। किन्तु, इसके पश्चात् प्रयोग द्वारा यह साबित कर दिखाया कि बिजली भाव और अभाव इस प्रकार दो तरह की है। यह बात फ़ों किलन ने प्रयोग करने के कुछ दिन बाद प्रकट की थी। जुलाई १७४० के उसके एक पत्र से ऐसा ही माल्स होता है। फ़ों किलन और

उसके मित्र विजली से मोमबत्ती जलाते, १०-२० मनुष्यों की खड़ा रख कर उसका चमत्कार दिखाते, पुतली को नचाते, श्रौर इसी प्रकार के और २ आश्चर्य जनक प्रयोग करके किलाडे लिक्स् की जनता को त्रानिद्त किया करते। इसके त्रतिरिक्त बहुत सी बातें यूरोपीय विद्वान् जानते थे। इस विषय में कुछ सुना या देखा नहीं गया था। किन्तु, यह होने पर भी फ्रेंकलिन और उस के मित्रों ने ये बातें अपने स्वतन्त्र प्रयोग से ढूंढ निकालीं।

सन् १७४७ की ग्रीष्म ऋतु जनता की रत्ता करने में बीती। परन्तु उस कार्य्य से निवृत्त हो चुकने पर फ्रेंकलिन और उसके मित्रों ने फिर बिजली का कार्य्य आरम्भ कर दिया। अपने प्रयोग से जो नई २ बातें उनके जानने में आतीं उनको वह कोलिन्स के पास लिख कर भेजता। लेडन जार के साथ प्रयोह करने में फ़्रेंकलिन कभी नहीं ऊबता। बल्कि, अपनी खोर से कुछ और भी नये २ प्रयोग ढुंढ निकालता। फ्रेंकिलन के प्रयोग करने का ढंग कैसा था यह नीचे के अवतरण से जाना जा सकेगा। इन प्रयोगों को करने में वह मेशनब्रुक की खोज की हुई युक्ति को काम में लेता। यह प्रयोग डाट और सली डाली हुई तथा पानी से भरी हुई एक शीशी के द्वारा होता था।

"बिजली का वल किस भाग में है इसका पृथकरण करने के इरादे से हमने शीशी को काच पर रख कर उसका डाट श्रीर तार निकाल लिया। फिर एक हाथ में शीशी लेकर दूसरे हाथ की ऋँगुली उसके मुँह पर रखी तो पानी में से बिजली की एक प्रकार की बड़ी तेज गर्मी निकली। इस से मालूम हुआ कि तार में कुछ ज़ोर नहीं भरा। तब शीशी के भीतर भरे हुए पानी में कुछ जोर रहा है या नहीं यह देखने को हमने उसमें फिर से विजली भरी श्रीर पहले की तरह उसको काच पर रख कर डाट CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अगैर तार निकाल लिये। फिर शीशी लेकर उसमें का पानी दूसरी खाली शीशी में डाला। यदि पानी में बिजली का जोर होता तो इत नई शीशी के मुँह पर ऋँगुली रखने से आग सी लगनी चाहिये थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इससे हमने अनुमान किया कि पानी को गिराते समय बिजली जाती रही है। अथवा पुरानी शीशी में रह गई है। उस शीशी में ताजा पानी डाल कर देखा गया तो हमें उसमें कुछ विजली की तेजी मालूम हुई। तब हम इस परिगाम पर पहुंचे कि यह गुगा काच ही में उसके स्वाभा-विक गुए के अनुसार है। इसके पश्चात् हमने एक काच की रकाबी ली और उस पर शीशे का पतरा चढ़ाया। फिर उसमें बिजली भरी और उसके पास हाथ लगा कर देखा तो उसमें से चमक सी निकली। फिर हमने एक काच की रक्ताबी के बदले में द्विव तरफ दो इञ्च छोटी शीशे की रक्तावियां लीं और उनके बीच में काच की रक़ाबी रख कर शीशे की रक़ाबी के द्वारा उसमें विजली भरी । उसके बाद काच को शीशे से ऋलग किया । ऐसा करने से शीशे में बिजली रही थी वह अलग होगई। फिर काच की कोर पर ऋँगुली लगा कर देखा तो उसमें से बिजली के छोटे छोटे कए निकलने लगे। तब युक्तिपूर्वक काच को शीशे के ढक्कन में फिर लगा कर कोरों को दबाया तो बड़े जोर का धका लगा। इस पर सिद्ध हुआ कि बिजली काच में उसी के गुए से रहती है।

इस वर्ष जाड़े के दिनों में मि० किन्नसील नामक व्यक्ति ने बिजली की सहायता से एक मनोरक्षक खेल बनाया था। तीसरे जार्ज का पुतला बिजली से इस तरह भरा गया था कि जो कोई उस पुतली के सिर पर से मुकुट उतारने को जाता तो उसको बड़ा धक्का लगता। इसको देख कर फ़्रेंकिलन ने एक ऐसा पहिया बनाया जो बिजली की सहायता से बड़े खोर से फिरता। इस वर्ष की हुई फ़्रेंकिलन की खोज में सब से उत्तम शोध तो लेडन जार का पृथकरण था। लेडन जार सम्बन्धी की हुई फ़्रेंकिलन की खोज में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की श्रुटि न निकाल सका।

इसके पश्चात् फ़्रेंकलिन ने बिजली सम्बन्धी कुछ और भी नई २ बातें निकालीं। वह पैसा इकट्ठा करना जानता था किन्तु, यह नहीं सममता था कि केवल पैसा कमाना ही संसार में जन्म लेने की सार्थकता है। व्यवसाय शुरू किये हुए अब उसको २० वर्ष होगये थे। उसकी आयु ४२ वर्ष की हो चुकी थी और प्रति वर्ष सात सौ पौराड की आमदनी हो इतनी मिल्कियत भी उसके पास होगई थी। व्यापार रोजगार छोड़ कर घर बैठे हुए इतनी आमदनी काफी गिनी जाती थी, और थी भी ठीक। क्योंकि एक सौ वर्ष पहिले अमेरिका में ७०० पाउएड की श्रामद्नी वाला मनुष्य अपने कुटुम्व के साथ अच्छी तरह बड़े सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। इतनी आमदनी पर भी फ़रेंकलिन प्रति वर्ष लग भग डेढ् सी पाउएड वेतन की दो सरकारी नौकरियें करता था। अपनी जायदाद की आमदनी के अलावा उसको अपने धंधे में से प्रति वर्ष दो हजार पाउराड नफ़े के मिलते थे। इस प्रकार उसकी वार्षिक आमदनी तीन हजार पौएड की थी और उसकी अपनी आर्थिक अवस्था पर पूरा सन्तोष और निश्चिन्तता थी। अब वह रोजगार को छोड़ कर अपना समय विद्योत्रित और ज्ञान-सम्पादन में व्यतीत करने का इच्छुक था। सन् १७४८ के सितम्बर मास में उसने अपने मैनेजर डेविडहाल से अपना छापाखाना बेच देने की इच्छा प्रगट की। दोनों में परस्पर ऐसा इक़रार हुआ कि डेविड हाल प्रेस के मालिक की भांति काम करे और अठारह वर्ष तक फ्रेंकलिन को प्रति वर्ष एक हजार पौरंख देता रहे। CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha अठारह वर्ष के पश्चात् कुछ न दे और उस ।समय डेविडहाल छुएेखाने का असली मालिक समभा जाय । अठारह वर्ष की अवधि पूरी होने तक छाएेखाना फ्रेंकिलन और डेविडहाल के नामसे चले और फ्रेंकिलन गज़ट और "रारीब रिचर्ड" के निकालने में सहायता दे । इस प्रकार इक़रार करके फ्रेंकिलन काम काज की चिन्ता से मुक्त हुआ और सन् १७४८ से विशेष विद्या-ज्ञान सम्पादन करने लगा । उस समय अपने एक मित्र को पत्र लिखते समय वह लिखता है:—

"शहर के अधिक शांत भाग में मैंने अपना निवासस्थान रखा है और कुछ समय के परचात् में अपने समय का पूर्ण रीति से अधिकारी होने की आशा करता हूँ। यदि मेरा खास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगामी वर्ष तक मैं बिना किसी अड़चन के अपने दूर से दूर वाले मित्र से भी मिलाने की चेष्टा करूंगा। इसी धारणा से मैं अब अधिक उत्तरदायित्व का काम अपने सिर पर नहीं लेता। ऋखीर की संरचण मण्डली में मैंने भाग लिया इस से मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूँ कि राज्य मण्डली के सभासदों के नय चुनाव में नगर निवासियों में से कितनों ही का मुक्त को चुनने का इरादा था। किन्तु, मेरे जिन २ मित्रों ने इस सम्बन्ध की मुक्त से चर्चा की उन सब से मैंने नाहीं कर दी अर्थीर स्पष्ट कह दिया कि मुक्ते चुन लोगे तो मैं काम नहीं करूँगा। में जो काम करना पसन्द करता हूँ उसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम मेरे सिर पर न आवेगा इस से श्रम और चिन्ता रहित हो कर मुक्त से मित्रता करने वाले विद्वान मनुष्यों के साथ मैं लोकोपकारी विषयों पर बात चीत करूंगा श्रीर लिखने पढ़ने के लिये पर्याप्त समय निकाल सकूँगा। मेरी अपनी धारणा के अनुसार यह कुछ कम सुख की बात नहीं है।"

छापाखाना डेविडहाल को सौंपने के बाद फ्रेंकिलन को अपनी इच्छानुसार विद्याभ्यास और विजली का प्रयोग करने को ससय मिलने लगा। सन् १७४८ से १७५२ तक उसने बिजली सम्बन्धी अनेकानेक प्रयोग करके देखे और नई २ बातें ढूँढ़ निकालीं। उन सब का वर्णन इस पुस्तक में नहीं हो सकता। दो मुख्य शोध जिन के कारण उसका नाम संसार में अमर हुआ है उनके सम्बन्ध में यहां कुछ लिखना उचित होगा।

संघर्षण बिजली और आकाश की बिजली ये दोनों एक ही जाति की हैं अथवा भिन्न भिन्न ? यह निर्णय करने को फ्रेंकिलन बहुत समय से विचार कर रहा था। उस समय किलाडेल्किया में एक ऊँची मीनार बन रही थी। फ्रेंकित्त् का यह विचार था कि यह मीनार पूरी होगी तब उस पर चढ़ कर बादलों की बिजली किस प्रकार की है-यह मालूम कह्या। इतने ही में उसने एक दिन एक लड़के को पतंग चढ़ाते देखा। इससे उसको अपना इरादा पूरा करने का एक नया साधन सूमा । उसने एक रेशमो रूमाल का पतंग बनाया और उसमें एक डोरी बांधी। फिर अपने लड़के को साथ ले कर वह एक मैदान में गया वहां उसने उस पतंग को उड़ाया श्रीर सारी डोरी उसके पीछे छोड़ दी। इसके बाद एक रेशसी डोरी का टकड़ा उसके सिरे पर बाँध कर उसका दूसरा सिर् एक माड़ के साथ बाँध दिया और फिर बड़ी उत्सकता से उस की ओर देखने लगा। इस समय आकाश में बहुत बादल छा रहे थे इस कारण पतंग पर विजली लगने की सम्भावना थी। थोड़ी देर में पतंग में वधी हुई डोरी के रुए से खड़े होने लगे इस से उसमें से बिजली सी चमक या तेजी जैसा प्रकाश उसकी CC-O. Guru में मुझी कितार कि, सङ्गाती war किर्ार हम ने सह प्रयोग निर्धारित करके

देखा कि आकाश की विजली संघर्षण विजली की भांति ही है।" अ

मीनार पर एक लोहे का डएडा खड़ा करके उसकी सहायता से संघर्षण विजली और आकाशी विजली एक ही है या नहीं इसका निर्णय करने को जैसा विचार फ्रेंकिलन का था इसी प्रकार कुछ फ्रांस के विद्वानों ने भी करके देखा तो उनको भी ऐसा ही मालूम हुआ। इसके पश्चात् उसकी सारे यूरोप में प्रसिद्धि हो गई और वह प्रथम श्रेणी का विद्युत-शास्त्रज्ञ गिना जाने लगा।

फ्रेंकिलन की की हुई यह खोज वड़ी उपयोगी सिद्ध हुई और इस से संसार में प्रतिवर्ष लाखों मनुष्यों के जान व माल की रचा होने लगी। ऊँचे मकान, पहाड़ी स्थान और जहाज आदि पर बिजली गिरे तो वह उन्हें बिना कुछ हानि पहुँचाये पानी या भूमि में उतर जाय इसके लिये फ्रेंकिलन ने ऐसी युक्ति बतलाई कि लोहे या तांबे की एक लम्बी शलाक घर की सबसे ऊँची छत पर से भूमि तक दीवारों के जड़ों में लगा ली जाय और ऊपर का भाग कुछ तीखा रख कर नीचे का भाग भूमि में गाड़ दिया जाय तो उस मकान पर पड़ी हुई बिजली इसके द्वारा जमीन में उतर जायगी। घर में इस प्रकार लगे हुए लोह के सलिये को "लाइट-रिंग करड़क्टर" अथवा "बिजली वाहक" सलिया कहते हैं।

इस उपयोगी खोज से फ्रेंकिलन का नाम यूरोप में भी प्रसिद्ध हो गया। उसके विद्युत्सम्बन्धी लेख बड़ी उत्सुकता से सब जगह पढ़े जाने लगे और अच्छा विवेचन तथा रुचिकर भाषा होने के कारण उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। आकाश में से प्रयोग के लिये विजली को जमीन पर खींच लाना यह बात

माणिकलाल कृत (गुजराती) विजली-पृष्ठ ३०।

सव को आश्चर्यजनक लगी। और ऐसी मोटी खोज किला-हेल्किया जैसे नगर में पड़े हुए फ्रॉकिलन जैसा सामान्य व्यक्ति कर सका, यह बात उन को और भी अचरज भरी जान पड़ी के इङ्गलैएड की "रायल सोसायटी" फ्रॉकिलन की विद्वत्ता पर इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने सर्व सम्मति से उस को अपना सभासद नियुक्त किया और एक पदक भी भेंट स्वरूप दिया। येल और हार्वर्ड कालेजों ने उसको सम्मानपूर्वक एम० ए० की उपाधि दी। अब तो विद्वत्समुदाय में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ मई और उस का बड़ा आदर होने लगा।

अपना बिजली सम्बन्धी अभ्यास फ्रेंकलिन ने आगे भी बराबर जारी रक्खा। आकाश के बादलों में की विजली भाव रूप है या श्रभाव रूप इस का निर्णय करने को उसने बहुतसे प्रयोग-कर के देखे और अन्त में यह निश्चित किया कि वह अभाव रूप है इसके परचात् २० वर्ष तक उसने किजलीके भिन्न २ प्रयोग करके देखे। उसके घर में विजली सम्बन्धी ऋौजारों का एक बहुत बड़ा संप्रह था। संसार के विद्युत्शास्त्रियों में उस का स्थान बहुत ऊँचा गिना जाने लगा । उसके आविष्कृत किये हुए विजली-बाहक सलिये का उपयोग धीरे २ बढ़ने लगा। इस वर्ष में सब अमेरि-कन प्रदेशों में धौर बीस वर्ष में इझलैएड में उस का उपयोग खुब बढ़ गया। बड़े २ मकान बनाने वाले उससे पूछते कि बिजली की सलिया मकानों में किस तरह लगाया जाता है। मि० डिजरायली 'क्यूरी स्रोसिटिज स्राफ लिटरेचर' में लिखते हैं कि "फिलाडे हिफया में बेकार लोग फ़्रेंकलिन के मकान पर आते और खिड़की के पास खड़े रह कर उसको बड़ा दु:ख देते। इससे उसने श्रपनी खिड़की के कटहरे में बिजली भर दी इस से जो कोई कटहरे से लग कर खड़ा रहना चाहता तो उसको बड़ा धका लगता।"

सफलतापूर्वक प्रकृति का अवलोकन करने और विद्योत्रित करने के लिये मनुष्य में चार गुण अवश्य होने चाहियें। अर्थात् करने के लिये मनुष्य में चार गुण अवश्य होने चाहियें। अर्थात् जाय । ये चारों गुण फ्रेंकलिन में अच्छी तरह थे इसी से वह इतनी विद्योत्रिति और ज्ञानवृद्धि कर सका। प्राकृतिक अनुसन्धान छोड़ कर आगे यदि उसको राजनीति में पड़ने का समय न आता तो इसमें सन्देह नहीं कि वह दूसरी और भी कई वातों का आविष्कार कर दिखाता।







## प्रकर्गा १४वां १७५० में की हुई सार्वजनिक सेवाएँ।

पाठशाला स्थापित करने की योजना— पेन्सिल्वेनियां में युवकों को शिषा देने के सम्बन्ध में प्रार्थना—शाला के लिये मकान की व्यवस्था— श्रीषधालय खोलने की योजना—डाक्टर बाग्ड—ग्रीषधालय स्थापित किया—गिलवर्ट टेनंट को चन्दा इकड़ा करने के लिये उपदेश—शहर सफ़ाई के लिये किया हुआ उद्योग—"यलोविलो" अमेरिका में पहिले पहिल फ़ॉकिलन ने दाखिल किया—"प्लास्टर आफ पेरिस"और कुळ वृज्ञ लगाना—एडमग्ड किवन्सी को दाख के काड के पौदे भेजना—जान आडन्स का फ़ॉकिलन के विषय में अपना मत—सगे सम्बन्धियों से प्रेम—फ़ॉकिलन की माता का मुश्व वर्ष की आयु में लिखा हुआ पत्र—माता की मृत्यु—माता की कृत्र पर फ़ॉकिलन का लगाया हुआ लेख—बहिन जेन के लिखे हुए पत्र—मृत्यु के विषय में फ़ॉकिलन के विचार—विद्याम्यास और खोज—धार्मिक विचार।



कित अपना ही ज्ञान नहीं बढ़ाता था बल्क उसकों फैलाने के लिये भी प्रयत्न करता था। सन् १७४३ में उसका पुत्र १३ वर्ष का हो गया था। और उसको शिचा देने के लिये उसकी आर्थिक अवस्था भी अच्छी हो गई थी। इस समय फ्रेंकलिन को माल्र्म हुआ कि फिलाडेल्फिया अथवा न्यूयार्क में शिचा देने का कोई साधन नहीं है। इस कारण वहां एक CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

पाठशाला स्थापित करने को उसने कुछ आन्दोलन किया। परन्तु, युद्ध के कारण उस वर्ष उसको सफलता न हुई। श्रौर इसके विश्वात् ६-७ वर्ष तक भी पाठशाला विषयक योजना केवल योजना ही बनी रही। सन् १७४९ में जो सन्धि हुई थी उसके कारण कुछ शान्ति होगई थी। श्रीर फ्रेंकिलन के लिये श्रव श्रव-काश का समय आ गया था। किन्तु, इस वर्ष उसका पुत्र १९ वर्ष का हो गया था और अब अधिक पढ़ने के लिये उसका उप-युक्त समय निकल चुका था। फिर भी पाठशाला स्थापित करने के लिये फ्रॅंकलिन ने अपनी योजना को सबके सन्मुख रखी। अपनी हमेशा की नीति के अनुसार प्रथम तो उसने इस बात की चर्चा जगरोमगडली में ही चलाई। उसके पहिले सभासद् स्वयं असजदूरी कर करके अपना निर्वाह कर रहे थे। किन्तु, अब तो वे अच्छी दशा में हो गये थे। इस कारण अधिकांश सभासदों ने फ़्रेंकलिन की योजना का हृदय से समर्थन किया, श्रीर धीरे २ इसके पत्त में दूसरी उपमण्डलियों के भी बहुत लोग हो गये। इतना होने के पश्चात् फ़्रेंकलिन ने यह बात प्रसिद्ध करने का विचार किया और "पेन्सिल्वेनियाँ में युवकों को शिचा देने के सम्बन्ध में प्रार्थना" इस नाम से एक ट्रैक्ट लिख कर अपने पत्र के प्रत्येक प्राहक को भेंट खरूप भेजा। तथा अन्यान्य लोगों में भी उसको प्रचारित किया।

इस ट्रैक्ट का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रेंकिलन की प्रार्थना सर्व साधारण को पसन्द आई, और थोड़े ही वाद विवाद के परचात् वह मंजूर हो गई। बात की बात में पाँच हजार पौरड इकट्ठे हो गये, और वर्ष पूरा होने से पहिले ही पाठशाला स्थापित हो गई। विद्यार्थियों का इतना अधिक जमाव हुआ कि थोड़े ही दिनों में एक और दूसरा नथा तथा बड़ा मकान लेने की आवश्यकता

हुई। चाहे जिस सम्प्रदाय के धर्मोपदेशक को व्याख्यान देने के काम में भी आ सके इस विचार से उवाइट फील्ड के समय जो मकान बनवाया गया था वह इस काम में लिया गया। लोगों का धार्मिक उत्साह उवाइट फील्ड के चले जाने पर कम हो गया था। इस मकान का किराया बराबर नहीं आता था इस कारण उस पर कुछ ऋण हो गया था। फ्रेंकलिन उस मकान श्रीर पाठशाला दोनों का ट्रस्टी था। उस मकान में उसके उद्देश के अनुसार प्रत्येक धर्म गुरु को व्याख्यान देने के लिये एक कमरा अलग रख कर पाठशाला भी हो सके ऐसी व्यवस्था की गई। ट्रस्टियों से वह सारा मकान पाठशाला के लिये ही मिल जाय इसके लिये फ़्रेंकलिन ने बहुत प्रयत्न किया और इसमें उसको सफलता भी हुई। मकान का तमाम ऋण चुकाना तथा एक कमरा हमेशा के लिये व्याख्यान के निमित्त देना शाला के ट्स्टियों ने स्वीकार कर लिया। इससे सारा मकान पाठशाला के लिये उसको मिल गया। इसके पश्चात् पाठशाला के लिये उसमें श्रीर श्रीर भी सब प्रकार की श्रनुकूल व्यवस्था कर दी गई। मज-दूर और कारीगरों से काम लेना, आवश्यक सामान खरीदना, तथा देख रेख का और २ कार्य फ़्रेंकिलन स्वयम् करता था। इस प्रकार उसकी पाठशाला सम्बन्धी इच्छा पूर्ण हुई । सन् १७७९ में यह पाठशाला "पेन्सिल्वेनियां की पाठशाला" हो गई और अभी तक इसी नाम से चल रही है तथा उस शहर की पाठशालाओं में सब से बड़ी मानी जाती है।

पाठशाला स्थापित होकर उसके भली प्रकार चल निकलने के पश्चात् फ़्रेंकलिन को एक ऐसे ही और लोकोपयोगी कार्य्य करने की सुमी। उस समय फिलाडेल्फिया में एक अच्छे औषधालय की ऋत्यन्त आवश्यकता थो । विदेशी रोगी आते उनको खाली CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

पड़े हुए खंडहरों और डिलावर नदी के टापुओं में रखा जाता। इससे रोगियों और नगर निवासियों को बड़ी असुविधा होती भी जीपधालय स्थापित करने की योजना डाक्टर बाएड नामक फ़्रेंकिलन के एक मित्र ने की थी जो नई होने के कारण किसी को ठीक न लगी और इसके लिये कोई चन्दा देने को भी राजी न हुआ। अन्त में डाक्टर बाएड फ्रेंकिलन से सम्मित लेने को उसके घर पर आया, और कहा कि:—

तुम्हारा जिससे कुछ सम्बन्ध न हो ऐसी लोकोपयोगी योजना सर्व साधारण में नहीं फैल सकती। मैं जिस किसी से भी औष-लय के चन्दे के लिये मिलता हूँ वही मुम से पूछता है कि क्या इस विषय में आपने फ़्रेंकिलन की सम्मति ली है ? उसका क्या क्लिया है ? जब मैं इसके उत्तर में उनसे कहता हूँ कि फ्रेंकिलन के धंधे से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये मैंने उसकी सम्मति नहीं ली, तो वे चन्दे की फहरिस्त में कुछ नहीं लिखते और कह देते हैं कि:—"अच्छा मैं विचार करूँगा।"

इस योजना को पूरी करने के लिये अपने मित्र के साथ
फ्रेंकिलन ने तन मन से प्रयत्न करना आरम्भ किया। उसके
पन्न में उसने अपने पत्र में कुछ लेख लिखे और चन्दे में खयम्
ने अच्छी रक्षम देकर दूसरों से भी दिलवाई। कुछ समय में ऐसा
साल्यम हुआ कि चन्दे का रुपया काकी न होगा इससे फ्रेंकिलन
ने राज्य-मएडली से सहायता लेने की तजवीज़ की। उसके
प्रामीण सभासद् आरम्भ में सहायता देने को राजी न थे।
उनका यह उज्ज था कि औपधालय शहर के लिये स्थापित होगा
इस कारण नगर निवासियों को ही उसका खर्च वरदाइत करना
चाहिये। यह देख कर फ्रेंकिलन को चालाकी करनी पड़ी जिस
में उसने अपना मतलब बना लिया। उसने राज्य मएडली से

कहा कि तुम दो हज़ार रुपये की सहायता देना इस शर्त पर स्वीकार करों कि शहर के लोग चन्दा करके दो हज़ार पौराड इकट्ठे करें तब यह रक्तम दे दी जाय। फ्रेंकिलन लिखता है कि, इस शर्त पर सहायता देना स्वीकृत हो गया। जो सभासद सहायता देने के विरुद्ध थे उनको भी अब ऐसा माल्हम होने लगा कि कुछ भी खर्च किये बिना उदारता दिखाने का अवसर आया है। इसके पश्चात् लोगों से चन्दा लिखाते समय सरकार का दिया हुआ वचन सुना सुना कर आग्रह पूर्वक उनसे रुपये लिखने को कहा। प्रत्येक मनुष्य की दी हुई रक्तम सरकार की सहायता से दुगुनी हो ऐसा था इससे सब लोग बड़ी प्रसन्नता से कुछ न कुछ चन्दे में ज़रूर ही लिखते। इस प्रकार यह शर्त दो प्रकार से काम में आई थी।

दो एक वर्ष के पदचात् उस स्थान पर पेन्सिल्वेनियां के श्रीषधालय के लिये एक मकान बनवाया गया। नींव का पत्थर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने रखा और फ़ेंकिलन ने उस पर यह लिखा:—"सन् १७५५ ई० में दूसरा जार्ज राजा राज्य करता था। जो बड़ा प्रजावत्सल था। जिस समय फिलाडेल्फिया खूब आवाद था, उस समय यह मकान सरकार और अनेक उदार पुरुषों की सहायता से रोगी और निर्धन लोगों के लिये बनाया गया है। परम कृपालु परमातमा इस कार्य्य में सफलता प्रदान करे।" यहां लिखने की आवश्यकता नहीं कि उस समय से आज तक पेन्सिल्वे नियाँ का वह औषधायल रोगी और निर्धन लोगों का खूब दु:ख निवारण कर रहा है। शहर की आबादी के साथ २ उसकी भी बहुत उन्नति हुई है और इस समय वह संसारके उत्तम श्रेणी के औषधा-लयों में गिना जाता है। यह औषधालय ४ हजार पोंड में बना था किन्तु आज तो उसकी जगह कई लाख हुपये की लागत कामहल्ल Коsha

खड़ा है जो एक जगत् प्रसिद्ध श्रम्पताल तथा कालिज भवन है।

चन्दे की फहरिस्त लिखवाने के काम में फ्रेंकलिन बड़ा प्रवीग् िना जाने लगा। गिलवर्ट टेनंट नामक पादरी का एक नया देवालय ब्रनवाने का विचार था। इससे वह एक दिन फ्रेंकलिन के पास त्राया और उसकी सहायता तथा सम्मति माँगी। फ्रेंकलिन ने सहा-यता देना तो अर्खीकार कर दिया परन्तु सम्मति अवश्य दी। उसने कहा कि:- "जो मनुष्य कुछ देने वाले हों उनके पास सब के पहिले जाना, जिनके लिये तुम्हें सन्देह हो कि कुछ देंगे या न देंगे उनके पास बाद में जाना और पहिले जिन लोगों ने कुछ दिया हो उन के नाम उनको दिखाना। सब से पीछे उनके पास जाना जो तुम्हें कुछ न देने वाले जान पड़ें। जाना उनके पास भी अवश्य। क्योंकि बहुत सम्भव है किसी के लिये तुमने अनुमान लगा लिया हो कि यह न देगा और संयोग से वह कुछ दे दे।" पादरी ने उसका बहुत आभार-प्रदर्शन किया और उसकी सम्मिति के अनु-सार प्रत्येक आदमी से सहायता माँगी। उसने देखा कि इस ढँग से काम करने पर उसको आवश्यकता थी उससे भी कहीं अधिक रूपया मिल गया और पार्क मोहल्ले में उस रूपये उसने एक बड़ा सुन्दर देवालय बना दिया।

सन् १७६० तक फिलाडेल्फि। नगर की सड़क कची थी।
भूमि पर वर्षा के दिनों में इतना कीचड़ हो जाता था कि चलना
भी कठिन होजाता था। फ्रेंकिलन बीस वर्ष से बीच बाज़ार में
में रहने के कारण लोगों को दूकानों पर आने जाने में जो कष्ट
होता था उसको अनुभव कर रहा था। अन्त में उसके प्रयत्न से
बाज़ार के आस पास के रास्ते पर फ्रांबन्दी हुई और अब
केवल उस पर सफाई होने का काम ही शेष रह गया। फ्रेंकिलन
कहता है:—"मुक्तको एक दीन मनुष्य मिला जो प्रत्येक घर के

स्थामी से प्रति मास छः पेन्स लेकर फर्शवन्दी पर दो वार काड निकालने और सफाई रखने का काम करने को राजी था। इतने थोड़े खर्च से हरएक मकान वाले को कितना फायदा हो सकते? है, यह विस्तार से मैंने एक निवन्ध में छाप कर बताया। लोगों के पाँव में लग कर इतनी घूल घर में न आवे इससे मकान साफ रखना ठीक है, दूकानों पर प्राहक सुविधा से श्रा सकेंगे तो उन की वृद्धि होगी और दूकानदारों का लाभ होगा, हवा चलने पर थूल उड़ कर माल पर न लगेगी जिस से माल खराब होजाने का भय रहता है। आदि २ लाभ मैंने इस निबन्ध में दिखलाये। इसकी एक २ प्रति मैंने प्रत्येक घर में भेजी और एक दो दिन के बाद छः पेंस देने को कौन २ लोग प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताच्र करते हैं यह देखने की सब जगह घूम गया। सबने एक मत से हस्ता-त्तर किये और कुछ समय तक उसका अच्छा अमल हुआ। बाजार के आसपास की फर्शबंदी की खच्छता देख कर नगर निवासी बड़े प्रसन्न हुए। इससे शहर के रास्तों पर फर्शबंदी करा देने के लिये सब लोगों ने अपनी इच्छा प्रगट की, और उसके लिये चन्दा देने को भी तैयार हो गये। फिर क्या था! १० वर्ष के पश्चात् सारे शहर में फर्शबन्दी हो गई।

सन् १७५२ में फ्रेंकिलन ग़रीब जर्मनों के लाभ के लिये स्थापित हुई एक मण्डली का ट्रस्टी नियुक्त हुआ। इस मण्डली में इक्नलेंड, हालेण्ड और प्राशया तथा अमेरिकन प्रदेशों के और और भी कई लोग सभासद थे।

ऐसा कहा जाता है कि "यलो विलो" इस नाम से प्रसिद्ध एक वृत्त अमेरिका में पहिले पहल लगाने का श्रेय फ्रोंकलिन को ही है। विदेश से सामान भर कर आई हुई एक टोकरी पानी में पड़ कर भीग गई थी। उस पर फ्रोंकलिन को कुछ अंकुर से फूटे हुए माछूम हुए। इस समय जिस स्थान पर फिलाडेल्फिया की जक़ात बनी है वहां फ्रेंकिलन ने कुछ पौदे लग-कर्जा वे लग गये, और समय पाकर खूब बढ़े। "यलो विलो" वृज्ञ जो अब टोकरे बनाने के काम में आता है इस प्रकार फ्रेंकिलन की बुद्धि से ही अमेरिका में आया। अ

फ्रेंकिलन के लिये "प्लास्टर आफ पैरिस" के विषय की भी एक बात कही जाती है। घास के बीड़ † में प्लास्टर आफ पैरिस छाँटने से फायदा होता है यह बात फिलाडेल्फिया के छुपकों के ध्यान में न आती थी। एक रास्ते पर की बीड़ पर फ्रेंकिलन ने प्लास्टर के विषय में लिखा कि "इस स्थान पर प्लास्टर छाँट रखा है" सफ़द अचर थोड़े ही दिनों में मिट गये और इस अचर वाले खाँन पर घास जैसी एक सुन्दर नील रंग की ऐसी जगह होगई वह बीड़ में अपने ढंग की एक ही दिखाई देने लगी। प्लास्टर छाँटने से घास कैसा अच्छा हो जाता है यह रास्ते पर चलने फिरने वाले छुपकों को प्रत्यच दिखाई दिया इससे उनको उसका ज्ञान हुआ और फिर उसकी सुन्दरता और लाभ उनकी समक्ष में आ गये। कहां प्लास्टर आफ पैरिस की खाद का छुपकों का काम और कहाँ छापने का काम किन्तु, फ्रेंकिलन जो कोई काम करता था वह इसी हेतु से कि उससे कोई न कोई सार्वजनिक लाभ हो।

सफाई करने के भाड़ू बनाने का वृत्त भी फ्रेंकलिन का लगाया हुआ कहा जाता है। एक नये भाड़ू पर बीज का दाना लगा हुआ माल्य होने से फ्रेंकलिन ने उसे रोप दिया और उस से उत्पन्न हुए बीज नगर में बेचे। यह बात उवाटसन के इतिहास में लिखी

<sup>\*</sup> चेप्टर्स एप्री कल्चरल के मिस्ट्री पृष्ठ ७३

<sup>🕆</sup> जंगल ।

हुई है परन्तु कहां तक ठींक है यह नहीं कहा जा सकता। सबी बात तो यह है कि फूँ किलन ने बीज वरजीनियाँ से मँगवाये थे और उन्हें पेन्सिलवेनियां में रोप कर थोड़े २ बोस्टन आहि स्थानों पर अपने मित्रों को भेजे थे।

खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में एक दूसरी बात जान आडम्स की डायरी में लिखी हुई है। जान आडम्स उस समय २४ वर्ष का था और क़ानून का अभ्यास कर रहा था। उस को स्वप्त में भी ध्यान न था कि आगे चल कर मैं और फूँकलिन एक ही स्थान पर काम करेंगे। जान आडम्स १७६० ईस्वी की २६ मई के दिन मि० एडमएड किवन्सी के यहां भोजन करने को गया था। फूंकिलन की चालाकी और दृढ़ता के विषय में वहां सुनी हुई एक बात घर आ कर आडम्स ने अपनी डायरी में लिख ली । एक समय मसाचुसेट्स में फूँकिलन मि॰ उनी वीड के देवालय में गया था। वहां से मि० किवन्सी के घर पर चला गया। उस समय बात ही बात में चाय पीते हुए फ्रेंकलिन ने कहा कि मैंने २६ दाख के पौधे कुछ मास पूर्व किलाडे हिफ्या में लगाये हैं और वे वहां ठीक तरह से जम गये हैं। इस पर मि० किवन्सी ने कहा:- "मेरे बाग में भी ये पौधे लगाने की मेरी इच्छा है। मेरा विश्वास है कि इस परगने में वे बहुतायत से होंगे।" इस पर फूँ कलिन बोला:-"यदि आप की इच्छा है तो कुछ कलमें क् मैं भेज" इस के उत्तर में किवन्सी ने कहा:- 'श्रापकी बड़ी कुपा होगी, मुेमो एकाध बार आप को कष्ट देना पड़ेगा।" यह बात इतनी ही होकर रह गई। कुछ सप्ताह परचात् फूँकलिनके बोस्टन त्रादृतिये ने मि॰ किवन्सी को लिखा कि फूँ कलिन के आपके

<sup>\*</sup> किसी पेड़ की टहनी जो दूसरी जगह लगाने के लिये काटी जाय।

लिये भेजे हुए दाख के पौधे एक जहाज में आ गये हैं उन को कहाँ भेजा जाय यह लिखने की कृपा कीजिये। कुछ दिनों बाद स्कृ द्वारा एक दूसरी पार्सल आई। दो वर्ष के पश्चात फूरें किलन फिर बोस्टन गया तो मि० किवन्सी आभार प्रदर्शन के लिये उसके पास आया और कहा कि:—"मैंने आपको बहुत कष्ट दिया।" इस के उत्तर में फूरें किलन बोला—"नहीं साहव, कुछ नहीं; यदि ये पौधे आप के यहां लग जायँगे तो मैं अपना परिश्रम सफल सममूंगा। अपनी बात चीत हुई उस समय मैंने सोचा था उस की अपेचा मुक्ते बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा है। मैंने सुना था कि शहर में ये पौधे मिल सकते हैं परन्तु तलाश करने से नहीं मिले तब मैंने यहां से ७० माइल की दूरी पर उन्हें एक गांव से मँगवाया।"

यह बात सुन कर युवक आडम्स दंग रह गया। वह लिखता है कि:— "फ्रेंकिलन ने सारे शहर में पौधों को ढूँढने का परिश्रम किया और जब ये पौधे वहां न मिले तो सत्तर माइल की दूरी पर उसने उनको एक गाँव से मँगवाये। किर इन पौधों को सारे परगने में बढ़ा कर संसार का उपकार करने की इच्छा से, जिन से उस का यिकि चित परिचय था और जिन्होंने उस पर कोई उपकार किया था ऐसे सब मनुष्यों को एक २ बएडल समुद्र के मार्ग द्वारा और कदाचित् वह खो जाय इस खयाल से एक २ बएडल डाक और भेजा।" यह उसकी काम करने की अद्भुत रीति, समरणशक्ति, और दढ़ता का अद्भुत उदाहरण है।

अनेक लोकप्रिय मनुष्यों के सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि वे अपने घर में सबके अप्रिय होते हैं, और घर से बाहर उनकी प्रशंसा होती है। किन्तु, फ्रेंकलिन के लिये यह बात नहीं थी। जिनका इससे अधिक सहवास था वे इसको अधिक चाहते थे। अपने इष्ट मित्रों के प्रति फ्रेंकिलन का बड़ा स्नेह और अनुराग था। उसकी माता, बिहन, भाई और दूसरे आतिमयों के लिखे हुए उसके नाम के पत्र बहुत ममता पूर्ण और मनोह्य हैं। फ्रेंकिलन की उन्नित के समय उसकी माता धीरे २ कौटुम्बिक आपदाओं के कारण मर्णोन्मुख होती जा रही थी। ८४ वर्ष की आयु के पश्चात् भी वह अपने पुत्र को पत्र लिखती और बह उसको लिखता।

ता० १ त्र्यक्टबर सन् १७५१ के पत्र में उसकी माता लिखती है कि:- "अपने गाँव के लोगों में तेरी इतनी अधिक प्रतिष्ठा है कि तुभको सबने "त्रोल्डर मैन" (गाँव का मुखिया) की तरह चुन रक्ला है। यह सुन कर मुभे बड़ी प्रसन्नता हुई है यदि मैं यह न जानती हूँ कि इसका क्या अर्थ है या इससे अधिक सम्मान का पद तुमें मिलेगा या नहीं तो भी मैं आशा करती हूँ कि तू ईश्वर पर भरोसा रखेगा और उसकी तुम पर जो कृपा-दृष्टि है उसके लिये उसका आभार मानेगा । क्योंकि उसने तुमको बहुत कुछ दिया है, और उसके लिये मैं अन्तः करण से उसका आभार मानती हूँ। मुक्ते आशा है कि तू इस ढंग से बर्ताव रखेगा कि जिससे प्रत्येक स्थान पर लोग तुमसे प्रसन्न रहें। मुक्तको दमे का रोग है उसके कारण प्रायः निर्वलता बनी रहती है। इससे अधिक समय तक बैठ कर मुक्तसे लिखा नहीं जाता, तो भी मुक्तको रात्रि के समय श्रच्छी नींद आती है 🎉 मेरी खाँसी मिटने लगी है, और भोजन पर भी कुछ रुचि हो चली है। मेरे बुरे अचरों पर तूध्यान मत देना। अनेक आदमी मुक्त कहते हैं कि मैं इतनी वृद्ध हो गई हूँ कि पत्र नहीं लिख सकर्ता। मेरी आँखों से मुक्तको बराबर नहीं दिखाई देता और कान् से भी इतना कम सुनने लगी हूँ कि घर में की गई बात भी मुक्त से नहीं सुनी जाती।"

इस पत्र के नीचे फ्रेंकिलन की बहिन जेन मीकल उसको इस प्रकार लिखती है:—"माता कहती है कि मुक्तसे अधिक नहीं लिखा जाता इस कारण में अपने हाथ से लिखती हूँ कि बन्धुवर! तुम्हें उन्नत देखकर मुक्ते बड़ा हर्ष होता है। मेरा विश्वास है कि ईश्वर तुमको जैसे २ अधिक सम्मान देंगे वैसे २ तुम संसार का अधिकाधिक उपकार करोगे।"

फूँकिलन की वृद्धा माता मई सन् १७५२ में स्वर्गगामिनी हुई। उसकी मृत देह उसके पित के पास बोस्टन में गाड़ी गई। उनकी समाधि पर फ्रोंकिलन ने नीचे लिखा हुआ पत्थर रखा:—

जोशिया फ्रेंकिलन और उसकी स्त्री अवीया इस स्थान
पर गाड़े गये हैं। दाम्पत्य जीवन में ५५ वर्ष
तक वे बड़े प्रेम से शामिल रहे और
उन्होंने विना किसी जागीर अथवा
लाभकारी धन्धे के हमेशा
परिश्रम और प्रामाणिक
उद्योग पूर्वक ईश्वर
के आशीर्वाद से

अपने बड़े कुटुम्ब का सुख पूर्वक निर्वाह किया और तेरह पुत्र तथा सात पौत्रों का बड़े स्नेह और इञ्जत से पालन किया। पाठक ! इस उदाहरण से अपने उद्योग और जीवन में उत्तेजना लें और अनागत विधाता पर भरोसा रखें। यह नर-पुङ्गव बड़ा बुद्धिमान त्रौर नीति निपुण्था। साथ ही यह महिला-रत्न भी बड़ी विचारशील श्रौर सदाचारिणी थी। उनका सबसे छोटा पुत्र उनकी यादगार में श्रद्धापूर्वक यह पत्थर रखता है।

जोशिया फ्रॅंकलिन जन्म १६५५, मृत्यु १७४४ आयु ८९ वर्ष श्रबीया फ्रेंकिलिन जन्म १६६७, मृत्यु७५१२ श्रायु ८५ वर्ष

स्नेहमयी माता की मृत्यु के पश्चात् में कलिन के अपनी बहिन जेन को लिखे हुए पत्र बहुत ही स्तेह भरे और आनन्द-दायक हैं। एक समय उसके कन्या होने पर उसने लिखा कि:-"मेरी नयी भानेज को शुभाशीष। दाँत निकले पर उस के मंड में रखने को इसके साथ एक सोने का टुकड़ा भेजता हूं उसे स्वीकार करना। दाँत आने पर चावने को मेवा लेते समय यह काम श्रावेगा।" दूसरी बार जब बहिन का लड़का मर गया तो फ्रेंकिलन ने लिखा कि:-"जैसे २ हम अधिक जीवित रहते हैं वैसे २ ईश्वर की प्रेरणा से ऐसी २ विपत्तियाँ अधिकाधिक होने की सम्भावना होती जाती है। यदि इस पर हम विचार करें श्रौर ऐसा सममें कि हमारा ईइवर की शरण में होने का कर्त्तव्य है तो भी जैसा कि हम से पहिले लाखों मनुष्यों ने सहन किया है और हमारे पीछे से लाखों मनुष्य सहन करेंगे वह हम रीर अ। पड़ती है। तब हमारे सिर पर वास्तव में एक प्रकार की आपत्ति आ पड़ी है ऐसा प्रतीत होता है। चाहे जितनी ममता से सान्त्वना दी जाय तो भी अपने को शान्ति नहीं मिलती। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि केवल स्वाभाविक स्तेह ही इम को सब से श्रेष्ठ सान्त्वना देने वाला है। मैं जानता हूँ कि CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

बहुत सी दलीलें, निमित्त श्रीर कारण तुभ को इस से पहिले सूभ श्राई होंगी श्रीर इस से मैं उन्हें फिर बता कर तेरे दु:ख को जा नहीं करना चाहता। मैं यह देख कर प्रसन्न होता हूँ कि सू अपने दु:ख में ईश्वर को नहीं भूलती श्रीर तेरे जो बालक जीवित हैं उनको ईश्वर का प्रसाद सममती है।"

इसके पश्चात् फ्रेंकिलन के कुटुम्ब में एक और मृत्यु हुई। तब उसने लिखा कि:—"जैसे २ श्रपनी संख्या कम होती जाती है वैसे २ हमें अपने पारस्परिक-प्रेम में वृद्धि करनी चाहिये। ऐसा करना हमारा कर्ताव्य है इतना ही नहीं बिल्क यह अपने हित की बात है कारण कि आतिमयों में जैसे २ अधिक प्रेम होता है वैसे २ संसार भी उनका अधिकाधिक सम्मान करता है"।

मृत्यु के विषय में फ्रेंकिलन हमेशा श्रानन्द में बोलता। इसका भाई जान मर गया तब उसके लिये विलाप करने वाले एक मनुष्य ने फ्रेंकिलन को लिखा कि:—"जो दाँत निकलवा दिये जाते हैं उन से बड़ी प्रसन्नता से छुटकारा मिलता है। कारण कि उनके साथ दु:ख चला जाता है। जो मनुष्य सारे शरीर से मुक्त हो जाता है वह सब दु:खों से श्रीर दु:ख तथा रोग के कारणों से मुक्त हो जाता है। श्रपना शरीर दु:ख सहन करने योग्य है। हमेशा होती रहने वाली महमानदारी में श्रपना श्रीर श्रपने मित्रों का निमन्त्रण था। उनकी पहिले तैयार होने से वह अपने श्रागे गये हैं। क्योंकि श्रपन सब एक साथ सुविधा से नहीं जा सकते। जब उसके पीछे हमको भी जाना है श्रीर उस से कहाँ मिलना होगा यह भी हम जानते हैं तो हम को क्यों दु:खित होना चाहिये ?"

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि फ्रेंकिलन चाहे जिस कार्ट्य में लगा होता तो भी विद्या सम्बन्धी अभ्यास करना वह नहीं भूलता था। वह केवल बिजली का ही अभ्यास करता हैं। सो नहीं। वह हमेशा पुस्तकें पढ़ने में निमग्न रहता था। मि॰ लोगन को लिखी हुई उसकी चिट्ठियों पर से ऐसा जान पड़ता हैं। कि इस मनुष्य के पास से वह बार बार पढ़ने को पुस्तकें लिया करता और पढ़ चुकने पर थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी के साथ वापिस लौटा देता था। लोगन वृद्ध और अशक्त था। बिजली के नथे प्रयोग उस को बताने और उसके किम्पत शरीर पर बिजली का प्रभाव देखने को अपना विजली निकालने का अीजार फूँ किलन लोगन के घर पर ले जाया करता था।

फूँकितन ने अपने धार्मिक विचारों को कभी न बदला था। परन्तु, उसको विद्वास होगया था कि मनुष्य के काम काज में धर्म एक खास बात है। सन्देह पर आक्रमण करने से सन्देह मिट कर सचा धर्म नहीं निकलता। परन्तु, सत्य का विस्तार होने से सन्देह दूर होता है। सत्य बात जानने में आने से मन में से सन्देहारपद विचार और भय अपने आप निकल जाते हैं। अपने मित्रों के साथ बात चीत में वह कहता कि संसार में ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। परन्तु, कोई धर्म विशेष उसका रचा हुआ नहीं है।





## प्रकरण १५वां डाक विभाग का उच्चाधिकारी १७५३ ई०

----

फ्रॅंकलिन ग्रोर लोक सेवा—फ्रॅंकलिन की भाषण देने की रीति— राज्य सभा में सभासद्—रिश्तेदारों को नौकरी देने के विषय में फ्रॅंकलिन के विचार—इण्डियन लोगों के साथ कौल करार करने को ग्रोहियो जाना—ग्रमेरिका का डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल नियुक्त हुगा— डाक विभाग में किये हुए सुधार ग्रोर उसके परिणाम—ज्यापारी मण्डल में कारीगरों को प्रवेश न करने के लिये फ्रॅंकलिन के विचार—कप्तान की लड़की को दी हुई टोपी।



कितन को श्रवकाश का समय तो मिल गया। परन्तु, वह उसको पढ़ने लिखने श्रीर श्रभ्यास करने में न लगा सका। वह बहुत ही नाहीं करता परन्तु, लोग दबाव डाल कर कोई न कोई काम डाल ही देते। पेन्सिल्वेनियाँ प्रदेश की रच्चा हो सके ऐसी तैयारियें करने में फ्रॅंकिलन ने जो परिश्रम किया था उससे प्रत्येक जाति श्रीर श्रेणी के मनुष्य उस्न पर बहुत प्रसन्न होगये थे।

ए—ला—शपेल की सिन्द से लोगों की दहशत जाती रही इसी अर्से में अर्थात् सन् १७४८ की वसन्तु ऋतु में फ्रेंकलिन और डेविड टाल का सामा नक्की हुआ था। अब से किसी श्रोहदे की नौकरी न करने का फ्रेंकलिन ने टढ़ निश्चय कर लिया था। किन्तु, फिर भी लोगों के श्रायह और दबाव के कारण उसका श्रपना निश्चय श्रिष्ठिक समय तक न रह सका। फ्रेंकलिन लिखता है कि—"मुक्तको श्रव निठछा हुश्चा जान कर लोगों ने मुक्तको श्रपने उपयोग में लेना शुरू किया। राज्य की प्रत्येक शाखा में मुक्त पर कुछ न कुछ बोक्त डाला गया।" परगने के हाकिम ने मुक्तको "जस्टिस श्राफ दी पीस" नियुक्त किया, नगर के कारपोरेशन ने श्रपना समासद् बनाया, और कुछ समय के पश्चात् 'एल्डर मेन'। नागरिकों ने श्रपनी श्रोर से सभासद् की भांति चुन लिया।"

राज्य सभा में फ्रेंकलिन सभासद् की तरह था उस समय राज्य सभा में क्या २ बातें हुई यह जानने का कोई साधन नहीं हैं क्यों कि उस समय सभासदों के भाषण का नोट नहीं लिया जाता था। कदाचित नोट लिया भी गया हो, परन्तु फ्रेंकलिन बाद विवाद में बहुत थोड़ा भाग लेता था। त्रारम्भ में वह अच्छा बक्ता नहीं था। कभी २ बोलता था सो भी बहुत थोड़ा, त्रौर अटक २ कर। किन्तु, लेखों की भांति उसके भाषण का प्रभाव भी लोगों पर बहुत होता था। एक स्थान पर वह लिख गया है कि:—"में अच्छा बक्ता नहीं था। प्रभावशाली भाषण तो बिल्कुल ही न दे सकता था। उपयुक्त शब्दों को ढूंढने में बहुत अटकता त्रौर भाषा भी पूरी शुद्ध न होती। किन्तु, यह होते हुए भी में अपनी सोची हुई बात में साधारणतया पार लग ही जाता था।" फ्रेंकलिन की सफलता का मूल कारण यह था कि दूसरों को बुरा लगे इस तरह वह कभी न बोलता था।

फ्रेंकलिन राज्य मगडली का सभासद् हुआ तब सभा के कारकुन की जो उसकी जगह खाली हुई वह उसके पुत्र विलियम को दी गई। फ्रेंकिलन ऐसे विचार का न था कि अपने रिश्तेदारों को कोई जगह देनी या दिलानी न चाहिये। वह अपने सम्बन्धियों और प्रेमियों का बहुत ध्यान रखता था। अपने अधिकार की कोई अच्छी जगह खाली होती तो वह अपने अथवा फाल्जर कुटुम्ब के मनुष्यों में से किसी योग्य मनुष्य को पहिले स्थान देता। उस समय ऐसा न करना भी मानव-धर्म के विरुद्ध गिना जाता था।

फ्रेंकलिन राज्य सभा का सभासद् था उस समय वह ऋौर सभा का प्रमुख ऋोहियों के इिएडयन लोगों के साथ नये क़ौल क्ररार नक्क़ी करने को सभा की त्रोर से प्रतिनिधि नियुक्त हुए। फ्रेंच लोग इरिडयन लोगों के साथ भगड़ा करके अपने प्रदेश को बढ़ाते जारहे थे। फ्रेंचों का बल घटाना ऋौर अंग्रेजी तथा इिराडयन लोगों के बीच में दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करना यही उस क़ौल क़रार का उद्देश था। प्रतिनिधिगण कालोइल स्थान पर मिले और वहां पर उनमें परस्पर क़ौल क़रार नक्की हुए। इस प्रसंग पर की गई फ्रेंकलिन की चतुरता जानने योग्य है। वह लिखता है कि:- "उन लोगों को शराब बेचने की हमने सखत मनाई करदी थी। जब उन्होंने इस मनाही के विरुद्ध शिकायत की तब हमने उनसे कहा कि यदि तुम कौलकरार नक्की होने तक मदिरा पिये विना रहोगे तो कौल करार नक्की होजाने पर हम तुमको बहुत मदिरा देंगे ..... मदिरा उन्होंने अधिकार की भांति मांगी श्रौर उनको दी गई..... समय उनके मुकाम में बहुत गड़बड़ होती इससे बहां क्या हो रहा है यह देखने को प्रतिनिधि गए उस खोर गये। इमें मालूम हुआ कि मैदान में उन्होंने कुछ जलाया था। स्त्रियाँ और पुरुष सब शराब के नशे के चूर थे और आपस में कुश्तम पछाड़ा कर

रहे थे। त्राग के उजेले में वे अर्ध नम्र और काले काले शरीर बाले माछ्म हो रहे थे और बहुत चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे के पीछे लाठी लेकर भाग दौड़ कर रहे थे। उनको चुपचाप न कर सकने के कारण हम अपने मुकाम पर आगय। आधी रात की उनमें से कुछ लोग हमारे पास आये और शोर कर कर के फिर शराब मांगने लगे। लेकिन, हमने उनकी श्रोर कुछ लक्ष्य नहीं दिया। उस समय तो उन्होंने हमको बहुत तंग किया फिन्तु, दूसरे दिन जब उन्हें इसका कुछ ज्ञान हुआ तो हमसे माकी मांगने को उन्होंने अपने तीन वृद्ध मनुष्य हमारे पास भेजे जिन्होंने अपनी भूल स्वीकार की । किन्तु, उसका दोष शराब पर डाला श्रीर फिर कहा कि:- "ईश्वर ने संसार में जो जो वस्तुएँ बनाई हैं वे किसी न किसी उपयोग के लिये ही हैं। जिस उपयोग के लिये जो वस्तु बनाई गई हो उसकी उसी उपयोग में लेना चाहिये।" जब शराब बनाया तो ईश्वर ने कहा कि:-"इिएडयन लोगों के बदमाश होने के लिये यह बनाया गया है" इस लिये उसके अनुसार होना ही चाहिये। "वास्तव में इन जंगली लोगों को नष्ट करने के लिये ईश्वर की ऐसी धारणा रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि समुद्र के किनारे रहने वाली इिएडयन जातियों को शराब ने ही नष्ट किया है।"

श्रभी तक फ्रेंकिलन फिलाडेल्फिया के पोस्टमास्टर के श्रोहरे पर था। इस पद पर रहते हुए उसको बीस वर्ष होने को श्राये थे। सन् १७५३ में श्रमेरिका का डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल मर जाने से सरकार ने उसके स्थान पर बेश्जामिन फ्रेंकिलन श्रौर विलियम हएटर इन दो मनुष्यों की नियुक्ति की। उस समय श्रमेरिका के पोस्ट श्राफिसों से सरकार को कुछ लाभ न होता था। दोनों व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया कि यदि हमें लाभ होगा तो हम २००, २०० पौरड वार्षिक सरकार को देंगे। पोस्ट विभाग की ब्रुटियां फ्रेंकिलन को अच्छी तरह मालूम हो गई थीं। अतः अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से उसने इस विभाग का अच्छा सुधार किया जिसके फल—खरूप सन् १७५३ से उसमें लाभ होने लगा।

अपने लड़के को उसने पोस्ट आफिसों का हिसाब देखने पर नियुक्त किया, श्रीर बाद में उसी को फिलाडेल्फिया के पोस्ट मास्टर की जगह दी। उसके पश्चात् एक जगह अपनी स्त्री के किसी सम्बन्धी को दी और फिर अपने एक भाई को। सन् १७५३ की घीष्म ऋतु में वह मुखाइना करने को निकला और सिवाय चार्लस्टन गाँव के और २ सब गाँवों के पोस्ट आफ्रिसों की जाँच की। इस जाँच से सारे पोस्ट विभाग का सुधार हुआ और ऐसा माळ्म होने लगा मानों सारा विभाग कुछ जागृत सा हो गया हो या नये ढंग पर आया हो। चार वर्ष तक फ्रेंकलिन ने इसके सुधार के लिये बड़ा परिश्रम किया। यद्यपि इन चार वर्षों में उसको कुछ लाभ नहीं हुआ बल्कि उल्टे ९०० पौएड उसको अपने पास से खर्च करने पड़े। परन्तु, चार वर्ष पूरे हो चुकने पर फ्रॅंकलिन की पद्धति का प्रचार होने लगा और खर्च निकाल कर कुछ नफा भी रहने लगा। फ्रेंकलिन लिखता है कि उस समय से आयलैएड के पोस्ट विभाग की जितनी आमदनी होती थी उसकी अपेद्मा तिगुना लाभ अमेरिका के पोस्ट आफिसों से सरकार को होने लगा। यह लाभ अधिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि सन् १८०१ तक श्रायलैएड में से बीस हजार पौएड वार्षिक से अधिक लाभ न होता था।

अमेरिका के पोस्ट विभाग में किये हुए फ्रेंकिलन के सुधार अभी तक क़ायम हैं। फ्रेंकिलन की नियुक्ति से पहिले समाचार पत्र मुफ्त में ले जाये जाते थे। किन्तु, उसने सब से पहिले उन्हीं

पर पोस्ट टैक्स लगाया । उससे पहिले पोस्ट मास्टर देदे उतने ही सामायिक पत्र हल्कारे लोग ले जाया करते थे। यदि कोई डाक व्यय देकर त्रपना समाचार पत्र भेजना चाहे तो उसका पत्र भेज दिया जाय यह रिवाज फ्रेंकलिन ने ही चलाया। पोस्ट मास्टर की खतन्त्रता के कारण उसके अनुचित अधिकार से फ्रॉकलिन को भी हानि उठानी पड़ी थी जिसका इस प्रकार अन्त हुआ। लन्दन में पेनी पोस्ट का रिवाज दूसरे चार्ल्स के समय से चलता था वैसा फ्रेंकलिन ने ही अमेरिका प्रदेशों में सब से प्रथम जारी किया। हल्कारों के द्वारा शीघता से काम हो इसके लिये उसने उनकी संख्या बहुत कुछ बढ़ा दी। फिलाडेल्फिया और न्यूयार्क के बीच में गर्मी के दिनों में आठ दिन में एक बार और जाड़े में पन्द्रह दिन में एक बार इस प्रकार डाक जाती थी; इसके बदले उसने गर्मी के दिनों में सप्ताह में तीन वार ऋौर जाड़े के दिनों में सप्ताह में एक बार इस प्रकार डाक जाने की व्यवस्था कर दी। बोस्टन से फिलाडेल्फिया पत्रोत्तर मिलने के लिये छ: सप्ताह तक प्रतीचा करनी पड़ती थी। इस अवधि में फ्रेंकलिन ने तीन सप्ताह की कमी कर दी। इसके साथ ही उसने डाक विभाग की दर में भी कमी कर दी। समुद्र पार जाने वाले पत्रों पर उसने १ शिलिङ्ग महसूल नियत किया जो अभी तक क़ायम था। और समुद्र के किनारे २ चाहे जितनी दूर पत्र भेजा जाय, उसका महसूल ४ पेन्स देना पड़ता था। खुशकी के रास्ते जाने वाले पत्रों पर साठ माइल पर ४ पेन्स, एक सौ माइल पर छ: पेन्स, दो सौ माइल पर अठारह पेन्स और इससे अधिक प्रत्येक सौ माइल पर दो पेन्स अधिक लेने का नियम कर दिया। उस समय डाक ले जाने के मार्ग जंगलों में हो कर केवल घोड़ों पर ही [जाने के थे। जिनमें श्रमुविधा होती थी। फ्रॅंकलिन ने उनमें भी सुधार करवाया।

इस प्रकार सन् १७५३ के अख़ीर में फ्रेंकलिन, राजा, हाकिम कारपोरेशन और जनता की सेवा में लग रहा था। बिज़ली के सम्बन्ध में उसकी की हुई खोज के कारण वह अमे- किं में बहुत प्रख्यात हो गया था और पोस्ट मास्टर जनरल के ऑहदे से उसका नाम बोस्टन से चार्लस्टन तक घर घर में होगया था। उस समय यूरोप में केवल दो ही अमेरिकन प्रसिद्ध थे। जोनायन एडवर्डस् का नाम धर्म शास्त्रियों में और बेजािमन फ्रेंकलिन का तत्त्ववेत्ताओं में।

उस समय की एक यह बात भी कही जाती है कि किला-डेल्किया के व्यापारियों ने नृत्य करने की एक मण्डली स्थापित की और कारीगरों की अपेचा हम ऊंचे दर्जे के हैं यह बताने की मण्डली के नियमों में ऐसा नियम रखने की प्रार्थना की कि किसी कारीगर को, उसकी स्त्री को, अथवा लड़के को मण्डली में दाखिल न किया जाय। मण्डली के नियमों को फ्रेंकलिन ने एक व्यवस्थापक को दिखला कर उससे अपनी सम्मित मांगी और कहा कि:—यह नियम तो ऐसा है कि वह ईश्वर को भी मण्डली में से प्रथक कर देने को कहता है। इस व्यवस्थापक ने पूछा:—"सो किस तरह १" फ्रेंकलिन ने उत्तर दिया:—"इस तरह कि सारे जगत में सब से बड़ा कारीगर तो वही है वाइबिल में कहा है कि "ईश्वर ने नाप और वज़न से सारा संसार बनाया है" व्यापारी इससे शरमा गये और कारीगरों को मण्डली में दाखिल न करने का नियम निकाल दिया गया।

दूसरी एक बात फ्रेंकिलन स्वयम् इस प्रकार लिखता है:— "केप" "मे" अ त्रौर फिलाडेल्फिया के बीच में फिरते हुए एक छोटे से जहाज़ के कप्तान ने हमारे लिये कुछ काम किया। लेकिन

<sup>\* &</sup>quot;मे" नामक खाड़ी।

अपनी मज़दूरी लेने से इन्कार कर दिया। कप्तान के एक कन्या है, ऐसी मेरी को को खबर मिलने पर उसने उसको भेंट स्वरूप एक नये ढंग की टोपी भिजवाई। तीन वर्ष के पश्चात् केप 'में' कि एक वृद्ध कृषकके साथ वह कप्तान मेरे घर पर आया तवउस टोपी की बात निकाली और कहा कि मेरी पुत्री को यह टोपी बहुत पसन्द आई परन्तु हम लोगों को यह बहुत मँहगी पड़ी। मेंने पूछा:—"यह कैसे ?"

कप्तान ने उत्तर दिया:—"जब मेरी पुत्री इस टोपी को लगा कर देवालय में गई तो वहां उसकी इतनी श्रधिक प्रशंसा हुई कि सारे गांव की लड़िकयों ने फिलाडेल्फिया से ऐसी टोपी मँगाने की इच्छा प्रगट की। मैंने श्रौर मेरी स्त्री ने गिन कर देखा तो इन टोपियों के खरीदने में एक सौ पौएड से कम स्तर्च नहीं होगा ऐसा मालूम हुआ।"

बीच ही में कृषक उठा और बोला:—"यह तो ठीक है लेकिन तुम पूरी बात क्यों नहीं कहते । मैं तो जानता हूं कि इस प्रकार होने पर भी इस टोपी से अपने को लाभ हुआ है कारण कि अपनी लड़िक्यें फिलाडेल्फिया से टोपी खरीद सकें इसके लिखे बहां के बाज़ार में वेचने के लिये ऊन के क़सीदे का कामहोने लगा है। तुम जानते हो कि यह धंधा उत्तरोत्तर बहता जायगा जिस से और भी अधिक लाभ होगा।"



## प्रकरण १६वां सात वर्ष का युद्ध सन् १७५४-१७५५

सात वर्ष के युद्ध के कारण—उपनिवेशों के प्रतिनिधि की भाँति आल्वेनी में — मिलो नहीं तो सरे—उपनिवेशों के सम्मिलित करने के लिये फेंकलिन की योजना और उसके अस्वीकृत होने के कारण—पश्चिमीय प्रदेशों में अँप्रेज़ों को बसाने की योजना—फेंकलिन की हुई टीका—अमेरिका के विषय में इंगलैग्ड में अज्ञान—वोस्टन जाना—पेन्सिलवेनियां का प्रान्तीय शासक—गवर्नर मोरिस और उसका स्वभाव—किवन्सी ने रुपया दे दिया—जनरल बेडक का पेन्सिलवेनियां पर एतराज़—फेंकलिन का किया हुआ समाधान—गाड़ियां देना और दाना, घास तथा खुराक की व्यवस्था— बेडक का पराजय—फेंकलिन के विषय में बेडक ने सेकेटरी आफ स्टेट पर अपना मत प्रगट किया—केथोराइन 'रे' को फेंकलिन का लिखा हुआ पत्रोत्तर।

किता का किया हुआ पोस्ट आफिसों का सुधार विपत्ति के समय बहुत काम आया। क्योंकि एकत्र हुए जंगली और सुधरे हुए बैरियों की फौज से बचने की तय्यारियाँ करने के के लिये उपनिवेशों को दो एक वर्ष के पश्चात् उसकी आवश्यकता हुई और बचाव की तय्यारियाँ करने के लिये गाँव गाँव में बचाव का सम्बन्ध होने लगा। उस में उन्हें बड़ी सुविधा हुई। जो मगड़ा "सात वर्ष का युद्ध" के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है और जिस से अमेरिकन प्रदेशों को इज़लैएड या फ्रांस की महन्द्री में रहने का निश्चय हुआ उसी युद्ध की इस समय तय्याही हो रही थी।

उत्तरी अमेरिका के लोगों की चिरकाल से यह इच्छा थी कि वहां से फ्रेंच लोगों को निकाल दिया जाय। फ्रेंच लोग उनकों मछलियाँ नहीं पकड़ने देते थे। पश्चिमीय प्रदेशों पर आक्रमण करने की धमकी देते थे और उनके आदिमयों को पकड़ पकड़ कर तंग किया करते थे। वे रोमन केथोलिक अथे। ब्रिटेन निवा-सियों से उनका घोर वैमनस्य था और निरंकुश होने के कारण वे बहुत बलवान हो गये थे। केनेडा उन के ताबे में था, मिसि सिपि नदीं की सीमा का वे दावा करते थे और नियायां से मेक्सिकों की खाड़ी तक किले की पंक्तियाँ बाँध कर अँग्रेजों को नोचे के प्रदेशों में भेज देने की तैयारियाँ कर रहे थे।

ए-ला-शपेल की संधि होने का कारण यह था कि फ्रांस श्रीर इक्जलैंगड लड़ाई से थक गये थे। फ्रांस ने सामुद्रिक प्रदेश खोया था श्रीर इक्कलैंगड के हाथ से उसका स्थल प्रदेश जाने ही वाला था।

इस प्रकार की गई संधि इतने थोड़े समय तक चली कि सन् १७५३ में उपनिवेशों को फ्रांस के साथ सब से बड़े और अन्तिम युद्ध की तय्यारी करनी पड़ी। इस युद्ध की यूरोप में "सात वर्ष का युद्ध" कहा जाता है। यूरोप में युद्ध आरम्भ हुआ उस से दो वर्ष पूर्व यह शुरू हुआ था। जो पराक्रम करने से प्रशिया के राजा

<sup>\*</sup> धर्म विशेष।

दूसरे फ्रेंडरिक को "महान" कि की पदवी मिली थी वह पराक्रम उसने इसी युद्ध में किया था। वैरियों की गोलियों की आवाज जिस वाशिंग्टन के कान में गायन की भाँ ति लगती थी उसे इस वीर पुरुष ने पहिले पहिल इसी युद्ध में सुनी थी। इस युद्ध के सब कारणों का वर्णन करने में तो प्रन्थ के प्रन्थ लिखे जा सकते हैं अतएव जिन कारणों का फ्रेंकलिन के चिरित्र से सम्बन्ध है उसी का इस पुस्तक में विचार किया जायगा।

फ्रांस के साथ युद्ध का पूर्ण निश्चय हो जाने पर इण्डियन लोगों के सरदारों से मिलने और उन की सम्मित से देश रचा की व्यवस्था निश्चित करने को सन् १७५४ के जून मास में आल्वेनी नामक गाँव में २५ उत्तरी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई। इस सभा में पेन्सिल्वेनियां की ओर से जान पेन, बेज्या-मिन फ्रेंकिलन, रिचर्ड पिटर्स और आइमाक नोरीस इन चार व्यक्तियों को भेजा गया। इस में मसाच्युसेट्स की ओर से टामस हचिन्सन आया। यह व्यक्ति आगे चल कर मसाच्युसेट्स का उच्चाधिकारी हुआ। इसके साथ फ्रेंकिलन का बहुत सम्बन्ध रहा है। प्रतिनिधि सभा का सभापित जेम्स डिलेन्सी नामक व्यक्ति चुना गया था। आल्वेनी गाँव, अँप्रेज लोगों के मित्र और फ्रांस के दुश्मन इण्डियन लोगों से समूह से भर गया था। सब प्रतिनिधिगण इन लोगों को प्रसन्न करने के लिये कुछ न कुछ भेट करने की वस्तु लाये थे।

फ्रेंच लोग वास्तव में युद्ध करने वाले हैं ऐसा जब फ्रेंकलिन को माळ्म हुआ तो उनके आक्रमण से बचने के लिये सब से सरल उपाय करने को उसकी इच्छा बलवती हो गई। उसको

<sup>\*</sup> The Great-Fredrick the Great.

ऐसा जान पड़ा कि उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच लोगों की सत्ता एक ही हाथ में है श्रीर इसी से वे दृढ़ हैं। इइलैएड की सत्ता जुदे २ हिस्सों में बँट रही है और इसी से वह चाहिये जैसी बलवान नहीं है। उस समय अँग्रेजी उपनिवेश एक दूसरे से भिन्न थे और उन में परस्पर द्वेष भाव भी था। फ्रेंकलिन ने सोचा कि सब उप-निवेश एकत्र न हुए तो हम फ्रेंच लोगों का मुक्काविला न कर सकेंगे। आल्बेनी की सभा में जाने से पहिले उसने अपने गजट में इस आशय का एक लेख प्रकाशित किया और उदाहरए। स्वरूप में एक चित्र भी दिया। यह चित्र एक ऐसे सांप का था जिसके सात टुकड़े कर रखे थे क्योंकि उपनिवेशों की संख्या भी सात ही थी। प्रत्येक टुकड़े में एक २ उपनिवेश का आदि अचर था और सब टकड़ों के नीचे बड़े २ अचरों में लिखा था कि:—"मिलो नहीं तो मरे" इसके अतिरिक्त फिलाडेल्फिया से आत्वेनी जाते हुए मार्ग में उस ने सब प्रदेशों को एक हो जाने के सम्बन्ध में एक और योजना की थी। कतिपय मित्रों ने इस योजना को पसन्द की, इस कारण उसको प्रतिनिधि सभा में उपस्थित किये जाने का निरुचय हो गया।

श्राल्वेनी त्राते हुए उसको खबर मिली कि सब प्रतिनिधियों ने प्रदेश एकत्र होजाने की श्रावदयकता प्रगट की थी श्रोर उन में से कुछ ने उस का बड़ा पन्न लिया था। इस विषय पर विचार करने को शीघ्र ही सात मनुष्यों की एक उपसभा स्थापित हुई। इस उपसभा में पेन्सिल्वेनियां की श्रोर के प्रतिनिधियों में से सब ने फ्रेंकिलन को पसन्द किया। उस ने यह योजना उपसभा में उपस्थित की। दूसरे सभासदों की योजना के साथ उस का मिलान करने पर फ्रेंकिलन की योजना ही सब को ठीक लगी। उपसभा ने उस को पसन्द कर के कुछ संशोधन किया और फिर

उसको ख़ास सभा में प्रवेश किया। बारह दिन तक उस पर वाद विवाद होने के परचात् मुख्य सभा ने भी उसको पसन्द कर जिया, परन्तु पार्लमेगट श्रौर राजा की स्वीकृत के विना कुछ नहीं हो सकता था इस कारण स्वीकृत के लिये वह योजना स्थागे भेजी गई।

जिस योजना से अमेरिकन प्रदेश आगे एकत्रित हो कर एक हो गए, उसी से मिलती जुलती फ्रेंकलिन की यह योजना भी थी। इस में मुख्य २ बातें ये थीं कि प्रत्येक प्रदेश स्वतंत्र है परन्तु युद्ध के समय सब को एक होकर एक खजाने से एक जनरल की अध्यत्तता में एक प्रजा की भांति युद्ध करना पड़ेगा और सब का सामान्य राज प्रवन्ध राजा की इच्छा से नियुक्त हुआ "प्रेसी-डेएट जनरल" करेगा । उपनिवेशों का नियम बनाने वाली सभात्रों के चुने हुए ४८ सभासदों की एक खास सभा एकत्रित हुए प्रदेशों की पार्लमेग्ट की भांति काम करेगी। इस पार्लमेग्ट का ऋधिवेशन वर्ष में एक बार होगा। किसी खास प्रसंग पर प्रेसीडेएट जनरल और सात सभासद् सारी सभा को बुला सकेंगे। किन्तु, सभासदों का निर्वाचित किया हुआ काम प्रेसी-डेएट जनरल की सम्मति के विना अमल न आ सकेगा। सभा की सम्मति के अनुसार प्रेसीडेएट जनरल को इिएडयन लोगों के साथ युद्ध और संधि करनी पड़ेगी। उस सभा के बनाये हुए नियम इझलैंड की सभा के नियमों से मिलते जुलते होने चाहिये श्रीर वे भी ऐसे कि जिन्हें राजा पसन्द कर ले।

यह योजना बहुत लोगों को पसंद आई। आल्बेनी से लौटते हुए फ्रेंकिलन न्यूयार्क आया तब उस से इतने आदमी मिलने को आते कि उसको ज्ञाण भर का भी अवकाश न मिलता। ऐसी उत्तम योजना बनाने के लिये सब लोग उस की बड़ी प्रशंसा करते, मुवारिकवादी देते और बड़ा सम्मान तथा प्रेम दिखाते। यह सब होते हुए भी इस योजना का यथावत् विस्तार नहीं हुआ; कारणी कि इक्तलैंड में उसके सम्बंध में लोगों का ऐसा मत था कि यदि इस योजना का प्रसार होगा तो लोगों का बल बढ़ जायगा और सब प्रदेश बलशाली हो जाँयगे।

अधिकारियों को ऐसा लगा कि इस का प्रसार हो जाने से
अपनी सत्ता घट जायगी। जनता को ऐसा लगा कि इस का
असार होने से राजा का बल बढ़ जायगा। प्रादेशिक विभाग के
अध्यत्त को यह योजना प्रधान मण्डल के सन्मुख पेश करने
योग्य नहीं लगी। अतः उसने इस के स्थान पर एक और ऐसी
योजना बनाई जिस से युद्ध के समय इन प्रदेशों को वही सहायता
मिली। परंतु आगे चल कर इस का परिणाम अच्छा नहीं हुआ।
क्योंकि उस में एक यह नियम बड़ा कड़ा था कि युद्ध के समय
यदि रुपए की आवश्यकता हो तो इक्कलैंग्ड के खजाने से लिया
जाय। परंतु, युद्ध समाप्त होजाने के पश्चात् सब प्रदेशों पर किसी
भी प्रकार का कर लगा कर इक्कलैंड अपना रुपया वसूल करले।

उस समय अमेरिका के विषय में इक्कलेंड में बहुत अज्ञान फैला हुआ था। प्रदेशों का नाम तक अच्छी तरह न जानता हो ऐसा मनुष्य भी उनका प्रधान शासक हो सकता था। बहुत से अंगरेज स्त्री-पुरुष ऐसा समभते थे कि अमेरिका में रहने वाले सब स्त्री पुरुष काले हैं। लार्ड स्टरिलंग एक पत्र में लिखता है कि मुक्ते अमेरिका निवासी की भांति लन्दन में एक स्त्री ने पहिचाना था तब मुक्ते गोरा देख कर उस को बड़ा आश्चर्य हुआ था।

सन् १७५४ की वसन्त ऋतु पूरी होने को थी तब फ्रेंकलिन फिर अपने शहर बोस्टन में गया। वहाँ इस ने वह योजना देखी

जिसके द्वारा प्रदेशों को लड़ाई के अवसर पर एकत्रित कर के आर्थिक सहायता देने और सारे खर्च को वसूल करलेने की व्यवस्था काची गई थी। बोस्टन के सूबा शर्ली ने यह योजना फ्रेंकलिन को घरू तौर पर बतलाई। यह योजना कैसी आपित्त से भरी हुई है श्रौर उस से कैसे बुरे परिणाम होने की सम्भावना है यह फूँ कलिन समभ गया। उस ने इस सम्बंध में शर्ली को अपने विचार पत्र द्वारा लिख कर बतलाये। लड़ाई पूरी हो जाने पर पार्लमेग्ट ने स्टाम्प का नियम बना कर सब प्रदेशों पर कर लगाया उस समय उसका प्रतिवाद करने को जो दलीलें की गई थीं उन सब को फ्रेंकलिन ने पहिले ही से अपने पत्रों में लिख दिया था। उस के गवर्नर शर्ली को लिखे हुए पत्रों का सारांश यह था कि ये प्रदेश अंग्रेजी हैं और इक्नलैंड से यहाँ बसने को आये हैं इस कारण मेम्रा-चार्टा 🕸 के अनुसार अंग्रेजों को मिले हुए अधिकारों में से वे पृथक् नहीं हो सकते । इङ्गलैंड की पार्लमेगट में प्रादेशिक सभासद् नहीं हैं इसलिये वह स्वेच्छा से प्रदेशों पर कर नहीं लगा सकती। वैरी के आक्रमण से प्रदेशों की खतंत्रता छिन जायगी और उन का जीवन आपत्तिमय बन जायगा। इसलिये दूर बैठी हुई इझलैंड की पार्लमेगट की अपेत्ता यहाँ वाले इस बात को अधिक उत्तम रीति से जान सकते हैं कि बचाव के लिये कितना और कैसा लश्कर तैयार करना चाहिये श्रौर खर्च के लिये रुपया इकट्रा करने के। प्रदेशों पर कैसा और कितना कर लगाना चाहिये। प्रदेशों की सम्मति लिये विना उन पर उनको इच्छा के विरुद्ध कर लगाना—उनको ब्रिटिश प्रजा की तरह नहीं, बल्कि पराजित प्रजा की भांति समभना होगा । खदेश में रहने वाले अंग्रेज़ों पर पार्लमेएट में उनके भेजे हुए सभासदों द्वारा उनकी सम्मिति

<sup>\*</sup> Magna Charta = श्रहद्नामा ।

लेकर कर लगाना और प्रदेशों में रहने वाले अंग्रेज़ों पर उन की व्यवस्थापिका सभा की सम्मित न लेना यह खदेश में रहने वाले और प्रदेशों में बसने वाले अंग्रेज़ों के बीच में भिन्न भाव रखेंकि के समान है। यह भेद-भाव अनुचित गिना जायगा और उस का परिणाम अच्छा नहीं होगा।

बोस्टन से वापिस आकर सन् १७५५ में फ्रेंकिलन प्रदेशों के कार्य्य बाहुत्य में फँस गया। इस समय पेन्सिलवेनियां के सूबे की जगह चाहने योग्य न थी। व्यवस्थापिका सभा और सूबा में परस्पर खटपट चलती रहती थी। सूबे के स्थान पर कोई लम्बे समय तक नहीं टिकता था। उसको यह असुविधा होती थी कि कवेकर पंथ के लोग लड़ाई के काम के लिये खर्च की मंजूरी नहीं देते थे। किन्तु, कवेकर लोगों का मगड़ा अधिक समय तक न निभा। पेंसिलवेनियाँ के सूबा और राजसभा के बीच में इसके लिये बार बार मगड़ा होता रहता था। सूबा पेन कुटुम्ब के इतने दबाव में था कि इच्छा न रहते हुए भी उसको उन के पक्त में रहना ही पड़ता था। व्यवस्थापिका सभा के सभासदों को पेन कुटुम्ब की माँग ऐसी अनुचित लगती थी कि उसका मुक़ाबिला न करके चुपचाप बैठे रहना वे नीचता और लज्जा से भरा हुआ गिनते थे।

सात वर्ष के भगड़े के समय प्रत्येक प्रदेश में श्रिधिक कर लगाने की श्रांवश्यकता प्रतीत हुई। इस कारण पेन्सिलवेनियाँ में सूबा और व्यवस्थापिका सभा का पुराना पारस्परिक भगड़ा बढ़ गया। उस समय के सूबा हैमिल्टन ने तंग श्रा कर १७५४ के जून मास में श्रपने पद से त्याग पत्र दे दिया तब उस के स्थान पर रावर्ट हएटर मोरिक नाम का एक फ्रेंकलिन का परिचित व्यक्ति नियुक्त हुआ। फ्रेंकलिन जब बोस्टन की श्रोर जा रहा था तब मोरिस उसको न्यूयार्क में मिला और उस से पूछा कि "मुक्ते

अपना कार्य करने में कुछ अड़चन तो न पड़ेगी ?" फ्रेंकिलन ने उत्तर दिया:- "ना, न पड़ेगी, इतना ही नहीं बल्कि तुम व्यव-स्मापिका सभा से मिल कर चलोगे तो बहुत सुखी रहोगे।" इस पर सूबा ने फिर कहा:-"मेरे प्यारे मित्र, मगड़ा न करने से तुम क्यों रोकते हो ? तुम जानते हो कि मुम्मे भगड़ा करना अच्छा लगता है-इस में मेरा मनोर अन होता है। किन्तु, फिर भी तुम्हारी बात मानने को मैं वचन देता हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा में भगड़े से दूर रहूँगा।" कुछ सप्ताह के पश्चात् बोस्टन से लौटती बार फ्रेंकलिन फिर न्यूयार्क आया तब उसे खबर मिली कि मोरिस श्रौर व्यवस्थापिका सभा के बीच में भगड़ा शुरू हो गया है। फ्रेंकलिन ने फिर फिलाडेल्फिया आकर व्यवस्थापिका सभा के सभासद् की भाँ ति अपनी जगह ली तव इस भगड़े में उस को भाग लेना पड़ा । सूवा के बनाये हुये विचार का खरडन करने की बनी हुई कमिटी के प्रत्येक अधिवेशन में वह सभासद् नियुक्त होता और रिपोर्ट का मसविदा उस को ही तैयार करना पड़ता। इस रिपोर्ट में कई बार सूबा को बुरे लगें ऐसे सख़त और कड़े वचन फ्रेंकलिन को लिखने पड़ते थे।

अपने कारण दूसरों की हानि न हो इस को ध्यान में रखते हुए फ्रेंकिलन हमेशा बड़ी उदार नीति रखता था। इस का एक इदाहरण हमें उसी के शब्दों में मिलता है जो उसने मोरिस के स्वभाव के विषय में कहे थे:—"यह मधुर भाषण करने वाला, मिध्या सिद्धान्त करने में होशियार और वाद विवाद में विजय लाभ करे ऐसे गुण वाला था इस से स्वभावतः उस को भगड़ा करना अच्छा लगता था। बचपन से ही उसको ऐसी शिचा मिली थी। मैंने सुना है कि इस का पिता भोजन कर चुकने पर मेज के पास बैठता और मनोरक्जन के लिये अपने बालकों को वाद विवाद करने की टेव डालता। मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि बच्चों को ऐसी टेव डालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैंने देखा है कि कगड़ा करने वाले और लड़ाकू मनुष्य अपने कार्य्य में प्रायः अकुल-कार्य ही होते हैं और साथ ही अभागे भी।"

इस प्रकार भगड़ा चलता था तो भी फ्रेंकलिन और गवर्नर मोरिस में घरू तौर पर अच्छा सम्बन्ध बना रहा। वह फ्रेंकिलिन को कई बार अपने घर पर भोजन करने के लियेनिमन्त्रित करता और इस प्रकार अपना समय आनन्द में विताता।

एक समय सूत्रा की मंजूरी के बिना लड़ाई के कार्य्य में फें कलिन ने आवश्यक कार्यवशे रुपया लेलिया । दूसरी लड़ाइयों की तरह इस लड़ाई में भी अप्रगएय होने वाला मसाच्युसेट्स परगना था । क्रांडन पाइएट पर त्राक्रमण करने को मसाच्युसेटस ने तैयारी करना शुरू की थी। इस कार्य्य में सहायता करने के लिये पेन्सिलवेनियां की मएडली से प्रार्थना करने को किवन्सि किलाडेल्फिया आया। पहिले जिन दाख के पौधों का वर्णन किया जा चुका है उन के सम्बन्ध में फ्रेंकलिन के निश्चय का उदाहरण अब भी उस के हृदय में ताजा था। इसलिये वह पहिले फ्रेंकलिन की सम्मति लेने को गया कि अब क्या करना चाहिये ? फ्रोंकलिन को मिस्टर किवन्सि की प्रार्थना उचित जान पड़ी इस-लिये उस ने उस से शीघ्र ही एक प्रार्थना पत्र लिखवाया और स्वयम् ही उसको व्यवस्थापिका सभा में पेश किया। इतना ही ही नहीं उस के पन्न में उसे जितना कुछ कहना चाहिये था,उतना कहा। सभाने दस हजार पौएड की सहायता देने का निश्चय किया। जिस नियम के अनुसार यह सहायता देने का निश्चय किया गया था उसी के अनुसार सरकारी लइकर को दूसरी अनेक प्रकार की सहायता देने का निश्चय हुआ। कारण कि

जनरल वेडक वरजीनियाँ तक आ पहुँचा था और दूसरे सब प्रदेश उस को अहायता देने की तैयारियाँ करने में लग गये। कर में से पेन कुटुम्ब की जागीरें पृथक् रखने के लिये इस नियम में एक धारा रखने का गवर्नर का विचार था लेकिन, सभासदों ने बड़ा प्रतिवाद किया और उसको न रखने दिया। इससे गवर्नर ने इस नियम पर भी अपनी सम्मति नहीं दी।

इस नाजुक समय पर केंकिलन ने बड़ी बुद्धिमानी से काम कर के अपनी बात रक्ली। एक दुकान इस रार्त पर खुलने दीगई थी कि यदि किसी समय आवश्यकता हो तो वह गवर्नर की बिना सम्मति के भी रुपया दे दे। किन्तु इस दूकान में चाहिये जितना रुपया न होने से फ्रेंकिलन ने एक वर्ष में अदा कर देने के बीदे से पाँच प्रति सैकड़ा न्याज पर रुपया इकट्ठा कराया। अच्छा न्याज मिलने के कारण बहुत लोग रुपया देने को राजी हो गये और आवश्यकता के अनुसार रुपया बड़ी सरलता से—थोड़ी देर में इकट्ठा हो गया। इस प्रकार मि० किवन्सि सफल मनोरथ हो कर प्रसन्नतापूर्वक वापिस गया।

पेन्सिलवेनियाँ की व्यवस्थापिका सभा लश्कर को आर्थिक सहायता न दे सकी इस से जनरल बेडक के मन में कुछ अविचार उत्पन्न हुआ। कुछ कूठे और चुगलखोर मनुष्यों ने उसको यह काशी कि पेन्सिलवेनियाँ के लोग राजा की सहायता करने से नाहीं करते हैं और गुप्त रूप से फ्रेंच लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस से जनरल को बहुत क्रोध आया और वह फ्रेंच लोगों से लड़ाई करने की अपेचा पेन्सिलवेनियाँ से मुकाबिला करने को अधिक आतुर हो गया इस प्रकार ना समभी अहोने से

<sup>\*</sup> कुळ का कुछ समभ लेना।

व्यवस्थापिका सभा ने फ्रेंकलिन से ब्रेडक की सेवा में जाकर खुलासा करने की प्रार्थना की। प्रादेशिक हाकिमों के साथ जनरल बेडक का पत्र व्यवहार विना किसी श्रड्चन के शीब्रह्म से चलता रहे ऐसी व्यवस्था करने को पोस्टमास्टर जनरल की हैसियत से फ्रेंकिलन को बेडक के पास जाना था इसलिये यह निश्चित हुआ कि फ्रेंकिलन को सभा के प्रतिनिधि रूप से नहीं जाना चाहिये बल्कि पोस्टमास्टर जनरल की हैसियत से मुला-कात के समय बात ही बात में सभा की खोर से सब बातों का स्पष्टीकरण करने का कार्य्य फ्रेंकलिन ने अपने सिर पर लिया श्रीर श्रप्रैल मास के आरम्भ में वह घोड़े पर सवार होकर बेडक की छावनी के लिये प्रस्थानित होगया। उस समय ब्रेडक की छावनी फ्रेडरिक टाउन नामक एक गांव में थी जो फिलाडेल्फिया से १२० मील की दूरी पर था। फ्रॅंकलिन के साथ न्यूयार्क चौरी मसाच्युसेट्स के सूबा और उस का लड़का विलियम थे। सूबाओं को त्रेडक ने सम्मति लेने के लिये बुलाया भी था।

फ्रेंकलिन ने छावनी में आकर सब से पहिले जनरल बेडक की नासमभी दूर की। प्रति दिन जनरल के साथ भोजन करने के कारण उस को बात चीत करने लिये खूब समय मिल जाता था। उसने जनग्ल को विश्वास दिलाया कि पेन्सिलवेनियाँ के लोग राजा के सचे स्वामिभक्त और फूँच लोगों के कट्टर श्रा हैं। लगभग ८ दिन तक जनरल के साथ रह कर फूँ कलिन जाने के विचार में था कि इतने ही में लश्कर के लिये गाडि़याँ तलाश करने को गये हुए अधिकारीगण आये और जनरल से कहने बगे कि गाड़ियाँ नहीं मिलतीं। जनरल कोधित हुआ और जोर से चिहा कर कहने लगा, परन्तु फल कुछ नहीं हुआ। उस आर

गाड़ियों का बिल्कुल श्रभाव था । सामान श्रीर रसद श्रादि जाने CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

का साधन न मिलने के कारण प्रबन्धकर्ताओं को जनरल ब्रेडक ने खूब फटकारा और कहा कि मेरी यात्रा सफल न होने की, करिए कि दो सौ गाड़ी और इतने ही घोड़ों की बरदारी के बिना लश्कर आगे नहीं चल सकता। और लश्कर के बढ़े विना कृत-कार्य्यता नहीं हो सकती।

कोध से लाल हुआ जनरल इस प्रकार कह रहा था उस समय फ्रेंकिलन उसके पास ही था। उसने बड़ी नम्नतापूर्वक कहा कि यदि आपका लश्कर पेन्सिलवेनियाँ में उतरा होता तो बहुत अच्छा होता। वहां चाहिये जितनी वारबरदारी है इसिलये सुविधा से यह प्रबन्ध हो जाता। इस पर जनरल ने आतुरता पूर्वक फ्रेंकिलन की ओर मुँह करके कहा:—"यदि ऐसा है तो स्था तुम हमारे लिये वहाँ से बारबरदारी भेज सकोगे? बड़ी कृपा हो, यदि तुम इस कार्य्य को अपने सिर पर ले लो।"फ्रेंकि लिन ने पूछा कि गाड़ी वालों को क्या किराया देना चाहिये? इस पर जनरल ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो। फ्रेंकिलन ने हिसाब लगाकर जनरल को बतलाया जिसको उसने स्वीकार किया और उतने ही रुपये पेशगी दे दिये। फ्रेंकिलन शीघ ही घोड़े पर सवार हुआ और अपने लड़के के साथ आठ मील की दूरी पर एक गाँव में गया जिसका नाम लेन्केस्टर था।

गाड़ियाँ इकट्टी करने का काम फ्रेंकिलन ने बड़ी युक्तिपूर्वक किया। एक विज्ञप्ति छाप कर उसने कृषकों में वितरित की और उस में ऐसी २ बातें लिखीं जिनसे उन लोगों को उस्साह मिले। गाड़ी और घोड़े उचित किराया देकर लेने का विचार था। अतः यह बात कृषकों के हृदय में उसने अच्छी तरह बैठाई। सरकारी किराये की दर कितनी अच्छी है इस बात का विवेचन करके अन्त में उसने इस प्रकार लिखा:— "यदि ऐसा वाजबी किराया देने पर भी तुम प्रसन्नतापूर्वक सरकार श्रीर देश की सेवा न करोगे तो तुम्हारी खामिभक्ति में बहा लग जायगा। सरकार का काम होना ही चाहिये। तुम्हारे बहा लग जायगा। सरकार का काम होना ही चाहिये। तुम्हारे बचाव के लिये दूर से श्राये हुए इतने सब बहादुर लड़ने वालों को तुम्हारी उपेचा के कारण बेकार बैठे रहना पड़े यह श्रबुचित को तुम्हारी उपेचा के कारण बेकार बैठे रहना पड़े यह श्रबुचित है। गाड़ी श्रीर घोड़ों के बिना काम न चलने पर यदि यह वार-बरदारी बलात्कार लेना पड़ेगी तो तुमको श्रपने परिश्रम का कुछ बदला (किराया) न मिलेगा। श्रीर न तुम्हारी कोई दया ही करेगा। यह तो तुम भी जान सकते हो कि इस कार्य में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी खार्थ नहीं है। न मैं अपने परिश्रम का कुछ बदला ही चाहता हूँ। यदि गाड़ी-घोड़े न मिलेंगे तो मुक्ते जनरल को सूचना देनी पड़ेगी श्रीर वह शीघ ही श्रपनी फीज के साथ चढ़ाई कर देगा। इस प्रकार वह सब बारवरदारी बलात्कार ले जायगा। यदि ऐसा श्रवसर श्राया तो मुक्ते बड़ा दु:ख होगा कारण कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र श्रीर हितेषी हूँ।"

इस विज्ञप्ति का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कृषकों को सरकार का विश्वास न था। जनरल बेडक कौन हैं श्रीर सरकारी पैसा खर्च करने का उन को क्या अधिकार है इस बात को वे न जानते थे। उन का सन्देह दूर कर के भाड़ा देने के इक़रार की फूँ किलन ने एक दस्तावेज लिख दी। बेडक से लिये हुए सात सो पौएड उसने कृषकों को पेशगी दे दिये और उन के श्रतिरिक्त दो सौ पौएड श्रपने घर से दिये। घर के दो सौ पौएड खर्च कर के तथा बीस हजार पौएड के गाड़ी घोड़े सुरिचत रूप से वापिस ले श्राने की प्रतिज्ञा कर के फूँ किलन वापिस छावनी में श्राया। बीस दिन में १५० गाड़ी, २२९ घोड़े, और घास दाने का उसने छावनी में काफी प्रवन्ध कर लिया। जनरल ने उसका

बड़ा श्राभार माना। उस के दो सौ पौरड वापिस दिये श्रीर लश्कर के चले जाने पर पीछे से खुराक आदि का समुचित प्रबन्ध कर देने के लिये प्रार्थना की। इक्रलैएड में भेजे हुए पत्रों में उसने उस की बहुत प्रशंसा लिखी। फ्रेंकलिन ने खुराक भेजने के काम की देख रेख रखना खीकार कर लिया और इस के लिये उसने बड़ा परिश्रम किया। इस प्रकार लश्कर आगे बढ़ा। उस के पराजित होने का समाचार आया तब तक भी फूँ कलिन खुराक भेजता रहा। खुराक का जल्दी से जल्दी प्रवन्धे करने अर्थीर भेजने में इसने अपने घर के लगभग १३०० पौएड खर्च किये। जनरल बेडक ने पराजित होने से पहिले फूरें कलिन को एक हजार पौएड देने की आज्ञा दी थी और शेष रुपया हिसाब होने पर पीछे से देने को कहा था। परन्तु, वह फिर नहीं मिला। जनरल ब्रोडक की हार होगी ऐसा कोई न जानता था। लश्कर की भाग दौड़ में जान माल की बड़ी हानि हुई। बहुतसी गाड़ियां टट गई श्रीर घोड़े मर गये। उस समय गाड़ियों के मालिकों की जो कुछ हानि हुई उस को नक्षी करने तथा किराया श्रादि का हिसाब करने का अवकाश न मिला। श्रीर फ्रेंकलिन ने सब प्रकार की जिम्मेवरी अपने ऊपर लेली थी इस कार ए लोगों ने उस पर अपने हर्जाने का दावा कर दिया। अब फ्रेंक-लिन के विगड़ने का समय निकट आगया था किन्तु, ईश्वर तो दीन दुखियों का सब से बड़ा सहायक है। प्रायः देखा जाता है कि परोपकारी मनुष्य को संसार में बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। परन्तु अन्त में परमात्मा के यहां तो उसे न्याय ही मिलता है। अस्तु! इस विपत्ति के अवसर पर वही सर्वान्तर्यायी फ्रेंकलिन का सहायक हुआ-उसी ने उसकी लाज रक्खी। पराजित होने के तीन मास पश्चात् लोगों के दावों की समात्रात कि करने के लिये

<sup>\*</sup> सुनवाई=मुकदमें पर विचार होना ।

सरकार ने एक कमिटी नियुक्त की इस से फ्रेंकितन अपनी जिम्मे-वरी से किसी अंश तक बचगया।

इसकी की हुई जनरल बेडक के लश्कर की सेवा शुक्त और सहायता से उस को बड़ा सम्मान मिला। पेन्सिलवेनियाँ की व्यवस्थापिका सभा ने सर्व सम्मित से उस के आभार-प्रदर्शन का प्रस्ताव किया और लंदन में टामस पेन सेकेटरी ऑफ स्टेट्स के सन्मुख फ्रेंकलिन की तरफदारी करने गया तो उस को खबर लगी कि जनरल बेडक ने उस का बड़ा पत्त लिया है। केथेराइन "रे" उस पर बड़ा स्नेह रखती थी। उस ने सन् १७५५ के सितम्बर मास में लिखे हुए एक पत्र में फ्रेंकलिन से पूछा था कि:—"तुम्हारी तिबयत कैसी है और आजकल तुम क्या करते हो? यहाँ प्रत्येक मनुष्य अब भी तुम्हें बड़े आदर और प्रोम से स्मरण करता है।"





## प्रकर्ण १७वां सेनापति की हैसियत से रणदेत्र में १७५५—१७५६

गवर्नर मोरिस की फेंकलिन को दी हुई सलाह—पेज कुटुम्ब को कर से मुक्त करने के लिये किया हुआ उद्योग—इस कुटुम्ब के विरुद्ध इंगलैगड़ में उत्पन्न हुए भाव—स्वयं-सेवक बनाने के लिये फेंकलिन की की हुई योजना—अंग्रेजों का अत्याचार—फेंकलिन सेनापित होकर रणचेत्र में जिया—मार्ग में पड़ी हुई आपित्यां—बेध्लेहाम की द्वावनी—कृषकों को बन्दूकें दीं—फोर्ट एलन का किला बँधवाया—इग्रिडयन लोगों की तापने की रीति—व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशन का समय निकट आजाने से केप्टिन कलेव्हाम को लश्कर सौंप कर वापिस फ़िलाडेल्फिया आना।



नरल ब्रेडक के पराजित हो जाने की खबर किलाडे लिक या में पहुँची कि शीघ्र ही गवर्नर मोरिस ने आतुरता पूर्वक फ्रेंकिलन को बुलाया और अब क्या करना चाहिये इस विषय में उससे सम्मित मांगी। फ्रेंकिलन ने सम्मित दी कि गवर्नर को ब्रेडक के शेष बचे हुए लश्कर के अध्यच कर्नल उनबार से प्रार्थना करनी चाहिये कि उसकी लश्कर के साथ सरहद पर रखा जाय और सब प्रदेशों में से लश्कर इकट्टा करके उसकी सहायता के लिये भेजा जावे उस समय तक वहीं रह कर दुश्मन

को आगे बढ़ने से रोके। परन्तु, उनबार और उसके मनुष्यों के मन में इतना भय बैठ गया था कि उन्होंने किलाडे टिकया पहुँचने तक भागना बन्द नहीं रखा।

युद्ध की सहायता करने की रुपया इकट्ठा करने के लिये जो विभाग बनाया गया था उसमें से पेन कुटुम्ब को मुक्त रखने की अपनी हठ गवर्नर ने ऐसे नाजुक समय पर भी न छोड़ी। व्यवस्थापिका सभा ने तो बड़ी रक्तमें स्वीकार करके ऐसा निश्चय किया कि परगने के सभी लोगों पर (मालिक सहित) उनकी स्थावर जंगम जायदाद के विचार से कर लगाया जाय। "सहित" शब्द निकाल कर उसके स्थान पर "बिना" शब्द न रखा जाय तब तक गवर्नर ने अपनी सम्मति देने से नाहीं करदी। गवर्नर् के कहे मुवाफिक करने को न्यवस्थापिका सभा ने साफ नाहीं करें दिया। परिणाम यह हुआ कि लड़ाई के लिये एक पैसा भी न मिल सका। सभा का अधिवेशन होता, स्थगित होता और फिर होता। गवर्नर को संदेशे भेजे जाते परन्तु कुछ निर्णय नहीं होता। सारी गर्मी और सितम्बर तथा अक्टबर मास इसी प्रकार बीत गये। जुलाई ऋौर अगस्त में बैरियों ने कुछ नहीं किया। परन्तु, सितम्बर श्रौर श्रक्टबर में उन्होंने सब जगह कर लगा दिया। घर बार छट लेने, हजारों लोगों को मार डालने श्रीर बच्चों को बलात्कार पकड़ ले जाने के समाचार पर समाचार आने लगे। एक आदमी ने तो मारे हुए एक कुट्म्ब की लाशों को खुली गाड़ी में डाल कर लोगों के हृदय में द्या उत्पन्न करने श्रीर व्यवस्थापिका सभा को अधिवेशन के लिये प्रेरित करने को फिलाडेस्फिया की गली गली में घुमाया और गवर्नर के दरवाजे पर डाल दिया। एक आदमी ने ऐसी गप्प उड़ाई कि वर्क परगने के लोग फिलाडेल्फिया पर आक्रमण करके परगने के

बचाव के लिये गवर्नर और व्यवस्थापिका सभा के एकत्रित न होने देने की तय्यारियां कर रहे हैं। गवर्नर का मुक्काबिल करने के जी जो कारण थे उनको फूर्किलिन और उसके मित्रों ने इक्कलैंगड में प्रगट करने की व्यवस्था की थी। इससे इस देश का प्रजा-मत पेन कुटुम्ब के विरुद्ध होगया। यहां तक कि कितनों ही ने यह प्रार्थना की कि परगने का बचाव करने में जब ये अपनी अनुभव हीनता का परिचय दे रहे हैं तो इनके पास से परगना छीन लेना चाहिये। इससे घबरा कर इस कुटुम्ब ने अपने खजाव्ची को हुक्म लिखा कि बचाव के लिये मगडली जो रुपया खीकार करे उसमें हमारी तरफ से पांच हजार पौगड दिये जाया। इस हुक्म की बात सुन कर व्यवस्थापिका सभा ने कर में से इस कुटुम्ब को मुक्त न करने का शीघ्र ही प्रश्न किया और इस कुटुम्ब की जागीरें कर में से प्रथक करके ६० हजार पौगड मंजूर किये। ये रुपये खर्च करने को सात आदिमियों की एक किमटी बनाई गई जिनमें से फूर्किलन भी एक था।

बहुत समय से दबा हुआ सारा पेन्सिलवेनियां का परगना उत्तेजित हो गया। पुराने भगड़े भूल जाने को फूं किलन ने सब से बहुत नम्रता की। गवर्नर, व्यवस्थापिका सभा, लश्करी किमटी और कवेकर पंथ के अतिरिक्त सब लोग अपने से बने उतना परिश्रम करने लगे। लश्करी किमटी के सभासद् प्रति दिन शिंगलते। रिववार के दिन भी वे विश्राम नहीं करते। उन्होंने सरहद पर हथियार भेजे। खुराक इकट्ठी करके रखवाई और लोगों को क्रवाअद सिखाई।

अपनी इच्छा से लश्कर में काम करें ऐसे स्वयम्-सेवक इकट्ठे करने में यह बड़ी असुविधा थी कि कवेकर लोग हथियार लेने से नाहीं करते थे। स्वयं तो न लड़ें और बिना परिश्रम ही

जीत का आनन्द छूटें ऐसे इन लोगों की रचा के लिये लड़ने को गांव के लोग आनाकानी करते थे। विशुद्ध भाव से धार्मिक लगन के कारण हुए कवेकर लोगों के मिध्या आडम्बर की फूँ कलिन ने तुच्छ नहीं गिना। कवेकर लोगों को चमा दिला कर इसने व्यवस्थापिका सभा द्वारा दूसरे लोगों में से स्वयम्-सेवक बनाने का नियम करवाया। इससे दूसरे लोगों में होती हुई बेदिली कम करने के लिये आ, ब और क नाम के तीन सुयोग्य नागरिकों के बीच में एक कल्पित संवाद लिख कर फूंकिलन ने प्रकाशित किया। कहा जाता है कि यह संवाद बड़ा विद्वत्ता पूर्ण था श्रतः उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। क-कहता है कि:- 'मैं निर्वल नहीं हूँ परन्तु कवेकर लोगों के बचाव के लियं नहीं लडूंगा।" अ ने यह कहा:- "अभिप्राय यह कि तुम्हारे बराबर कुछ चूहे बच जायँ इसके लिये तुम जहाज में से पानी न बलीचो।" परन्तु अभी सन्तुष्ट न हुए क ने उत्तर दिया:- "इस कार्य्य का परिणाम अच्छा हो तो आगामी चुनाव के समय कवेकर लोगों के विरुद्ध अपन क्या करेंगे ?" देशाभिमानी अ ने उत्तर दिया:-"मेरे मित्रो ! इस समय पत्तपात-पूर्ण संकीर्ण विचारों को छोड़ दो और हम सब अंग्रेज तथा पेन्सिलवेनियाँ के नागरिक हैं ऐसा विचार करो। अपने राजा की सेवा, अपने देश की रचा और मान तथा अपने रक्त पिपासु बैरियों से बदला लेने का ही विचार करो। यदि अच्छा होगा तो लोग कहेंगे कि यह किसने किया। किन्तु, यह कुछ विशेष महत्त्व का नहीं है। श्रंपनी सेवा और रत्ता करने की अपेत्ता दूसरों को बचाना और उनकी सेवा करना अधिक प्रशंसनीय माना जाता है। चलो, अपने देश की खातिर हढ़ता और उदारता से एकत्रित हों। देश के लिये मरना ही सबसे अच्छी मृत्यु है। सर्व शक्तिमान ईश्वर अपने प्रामाणिक प्रयत्न में हमें सफलता प्रदान करेगा।"

फ्रेंकिलन के प्रसारित करवाये हुए नियम के अनुसार हजारों लोगों ने बड़े हर्ष और उत्साह से हिथयार लिये। इस समय जिलाडेल्फिया में लड़ाई की चर्चा के सिवाय और कोई बात ही नहीं सुनी जाती थी। नवम्बर के अस्तीर में ऐसी खबर आई कि नॉर्थम्पटन की ओर के गाँव दुश्मनों ने जला दिए और अपने अस्त शस्त्र द्वारा लोगों को बड़ी निर्देयता से काट डाला।

यह खबर सुन कर गवर्नर मेरिस ने फ्रेंकिलन से प्रार्थना की कि तुम लश्कर के अफसर बन कर उस प्रदेश की ओर जाओ और लोगों का भय दूर करों। फ्रेंकिलन ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके साथ जाने को ५४० स्वयम्-सेवक हथियार ले ले कर तैयार हो गए। अपने पुत्र विलियम को उसने अपना और. D. C.=एडीकॉंग बनाया। उसकी पत्नी ने मोदीखाने का सामान तयार किया और दिसम्बर के बीच में सेनापित फ्रेंकिलन अपना छोटा सा लश्कर ले कर उत्तर की ओर कूच कर गया।

एक तो ऋतु अच्छी नहीं थी दूसरे सेनापित और लश्कर के आदमी सभी प्रायः अनुभव-हीन थे अतः लश्कर को मुसािकरी करते हुए अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हुई। किसी दिन खाने को आवश्यक वस्तुएँ न मिलतीं तो किसी दिन तेच हवा से रुकना पड़ता। मार्ग भी ऐसा ऊँचा नीचा और खड़े खोचरे वाला था कि जिसमें जल्दी जल्दी न चला जाय। जिस ठिकाने जाना था वह शिहर से ९० मील के लगभग था। परन्तु वहां तक पहुँचने में एक मास लगा। बेध्लेहेम आ पहुँचा तब फ्रेंकिलन को मास्म हुआ कि कबेकर लोग भी बचाव की तथारियां करने में लग गये हैं। घर में रहकर खियां इण्डियन लोगोंपर पत्थर डालसकें इसके लिये

<sup>\*</sup> ए० डी० सी०=एडीकांग।

लोगों ने अपने २ घरों की छतों पर पत्थर घर रखे थे। किसी घर २ में तो उनके ढेर के ढेर चुन रखे थे और हथियार भी रखे हुए थे।

बेध्लेहम मध्यस्थल होने से फ्रेंकिलन ने वहाँ मुकाम किया और लकड़ी का किला बनाने को आसपास लश्कर की टुकड़ियाँ भेज दीं तथा उन पर और ज्ञादन हटन पर चढ़ाई करने की तथारी करने को खयम् वहीं रहा।

इस चढ़ाई का कार्य्य सरल न था। फ्रेंकलिन खयम् एक बात कहता है जिससे मालूम होता है कि दुश्मन दिखाई न देते थे। परन्तु, वे निकट ही थे, और तयार थे। "हम बेध्लेहाम से चलने की तयारी कर रहे कि ग्यारह कृषक आये और कहने लगे। कि हमको अपने खेतों में से इिएडयन लोगों ने निकाल दिया है ? क्रुपया हमें बन्दूकों दीजिए ताकि हम वापिस जाकर अपने जानवर ले आवें। मैंने प्रत्येक को एक २ बन्दूक तथा आवश्यकतानुसार बारूद गोली दी। हम कुछ मील चले ही थे कि पानी बरसने लगा और सारे दिन बरसा। मार्ग में त्राश्रय पाने योग्य हमें कोई मकान नहीं मिला। आखिर पानी में कुटते पिटते हम एक जर्मन के घर के निकट पहुँचे और उसके अनाज भरने के छुप्पर में गीले कपड़ों से जा कर ठहरे। यह अच्छा हुआ कि उस समय हम पर किसी ने चढ़ाई न की। हमारे पास उस समय साधारण हथियार थे श्रीर वर्षा के कारण हमारी बन्दूकों की चांपें भीग गई थीं 🖟 बन्दूकों चाँप कोरी रखने को इिएडयन लोगों की भांति हमारे पास कोई साधन न था। उस दिन उपरोक्त ग्यारह कृषकों को ये लोग मिले और उनमें से दसको मार डाला, एक जीवित रहा उसने हमसे कहा कि मेरे साथियों की बन्दूकों की चाँपें गीली हो जाने से न चलीं।"

रास्ते में अनेक विपत्तियां उठाकर लश्कर ज्ञादन हटन आपहुँचा। एक आदमी अपनी डायरी में लिख गया है कि-''त्रास और निनाश के दृश्यों के अतिरिक्त यहां कुछ दिखाई नहीं देता। जिस स्थान पर एक समय बड़ा सुन्दर गाँव था वहां के सब स्थान अब उजड़े हुए लगते हैं जिन्हें देख कर बड़ी दया आती है। घर जला दिये गए हैं। उनमें रहने वालों को बड़ी बुरी तरह मारा गया है ऋौर खून से लथपथ मुदों को दक्षन करने वाला-गाड़ने वाला कोई न होने से वे जानवरों और पित्तयों की खुराक की आंति खुले पड़े हैं। सारांश यह कि घातकों से जितना भी अत्या-चार हो सकता था उतना उन्होंने किया है। हमने यहां आने के पश्चात् इस प्रदेश के हित के लिये जितना हमसे हो सका उतना किया है किन्तु, जो कुछ किया वह सब फ्रेंकलिन के सह-योग से । उसमें चतुरता; न्याय परायणता, द्या श्रौर धैर्य श्रादि ऐसे गुए हैं कि यहां उस का स्मारक बनाना ऋत्यन्त आवश्यक है।" ज्ञादन हटन आ कर फ्रेंकिलन ने सबसे पहिले इधर उधर बिगड़ती और सड़ती हुई लाशों को दफन करवाया। फिर क़िला बनाने का स्थान निश्चित करके उसको बनवाना शुरू किया। वर्षा की असुविधा होते हुए भी उसने पाँच दिन में क़िला बनवा लिया **ग्रौर उस पर क**एडा चढ़ा कर उसका नाम कोर्ट "एलन" रखा। कुछ समय पश्चात् उसके पास थोड़ी दूर पर दूसरे और दो किले विधवाये और सारा प्रदेश एक दम ऐसा बना दिया कि जर्मनी एकाएक उसको कुछ हानि न पहुँचा सके।

किला तयार होने के पश्चात् सेनापित फ्रोंकिलन छोटी छोटी टुकड़ियों को ले कर आसपास के प्रदेशों में फिरने को निकला। वह लिखता है कि "हमें इण्डियन लोग नहीं मिले परन्तु जिन टीबों पर बैठ कर वे हमारे कामों के। देख रहे थे वह जगह हमें मालूम हो गई। यहां हमारी की हुई एक युक्ति जानने योग्य है। सरदी के दिन होने के कारण वहां लोगों से चला नहीं जा सकता था। किन्तु, यदि जमीन की सतह पर आग सुलगाई जाय की उस के दूर से हर कोई देख ले, इसलिये हमने तीन फुट चौड़े और इस से कुछ अधिक गहरे खड़े खुद्वाये। उनके भीतर आस पास लकड़ियाँ इकट्ठी कर के डाल दीं और खड़े के किनारे २ पाँच लटकते रख कर बैठ गये। इस प्रकार हमारे किये हुए उजाले को कोई न देख न सका।"

तीनों किले पूरे कर के उनमें मोदीखाने का सामान भरने के लिये फ्रेंकिलन वहां रुका हुआ था इतने ही में गवर्नर मोरिस का पत्र आया कि कुछ दिनों के बाद में व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन करने वाला हूँ। इस कारण जैसे ही सरहद की स्थिति अच्छी हो जाय और किसी आकि समक विध्न के आ उपस्थित होने का भय जाता रहे वैसे ही तुम यहाँ आजाओ। सभा के सभासदों में से फ्रेंकिलन के कुछ मित्रों ने भी उस को वापिस आने के किये आप्रह किया। उस समय के प्टिन कले व्हाम नामक एक अनुभवी योद्धा झादन हटन का हर्य देखने को न्यू इझले एड से वहां आया था। कोर्ट एलन की अध्यत्तता स्वीकार करने के लिये फ्रेंकिलन ने उस से पार्थना की जिसको उसने स्वीकार कर लिया। फ्रेंकिलन ने उस को लिखा हुआ अधिकार दिया और लश्कर को उसकी सूचना दी। फिर उस की बहुत प्रशंसा कर के सब प्रकार से सावधान रहने के लिये उसको कुछ बातें बतलाई। इस के पश्चात् वह वापिस किलाडे हिकया को चल दिया।

दो मास तक लश्कर में नौकरी कर के सन् १७५६ के फरवरी मास की १०वीं तारीख़ को फ्रेंकलिन वापिस फिलाडेल्फिया आया। उसके सकुशल वापिस आ जाने से सारे नगर निवासी बड़े प्रमुदित हुए और उस की प्रशंसा करने लगे। गवर्नर तो उस पर ऐसा मोहित हो गया कि सेनापित का श्रोहदा फिर स्वीकार के के फोर्ट डुकेन को जीतने जाने के लिये फोंकलिन से कहने लगा। किन्तु, फोंकलिन ने इस बड़े श्रोहदे को भी यह कह कर तेने से इन्कार कर दिया कि मैं श्रपने को इस योग्य नहीं सम-मता। पीछे फिलाडेल्फिया के बारह सौ मनुष्यों की टुकड़ी ने उस को श्रपने कर्नल की भांति पसन्द किया तब उस श्रोहदे को उसने स्वीकार कर लिया। कुछ समय परचात् इस लश्कर की बड़ी परेड पूरी हो जाने पर सब टुकड़ियें फ्रेंकलिन को उसके घर तक पहुँचाने को श्राई और बिदा होते समय उसके घर के श्रागे बंदूकों के फैर कर के उस का सम्मान किया।

इङ्गलैएड में लश्कर सम्बन्धी पुराना कान्त रह होकर नया कान्त हो जाने पर कुछ समय परचात् फ्रॉकिलन के लश्करी खोहदे का अन्त आया। उस के सरहद छोड़ कर वापिस आ जाने के नौ मास परचात् इिएडयन लोगों ने फोर्ट ऐलन पर एक-दम हल्ला कर के उसको जीत लिया और गाँव जला कर उजाड़ दिया। पेन्सिल्वेनियाँ की सरहद पर इिएडयन लोगों का जुल्म फिर से होने लगा। परन्तु, अब फ्रॉकिलन के सन्मुख युद्धत्तेत्र में आकर परगने का बचाव करने की अपेना दूसरे ढंग से बचाव करने का अपेना दूसरे ढंग से बचाव



## प्रकरण १८वां पुराना भगड़ा बढ़ा

\_\_\_\_\_

फ्रेंकलिन का अमेरिका पर प्रभाव — जागीरदारों का हाल—पेक्सिवे-नियाँ के गवर्नर का जागीरदार की आज्ञानुसार चलना—कर से जागीरदारों को मुक्त करने के लिये गवर्नर का आग्रह—फ्रेंकलिन पर गवर्नर का एतराज़— नया गवर्नर डेन्नी—डेन्नी और फ्रेंकलिन की बात चीत—ज्यापार और कला कौशल को उत्तेजना देने वाली मण्डली का सभासद—गवर्नर के साथ हुआ पुराना भगड़ा बढा—शराब पर का कर—गवर्नर का मूर्खता पूर्ण उत्तर-गवर्नर और जागीरदार के विरुद्ध इंगलैग्ड में शिकायत।



ग्रवर्गर और व्यवस्थापिका सभा में फिर मगड़ा शुरू हुआ। परगने के मालिकों को जो ५००० पौगड देने का वचन दिया गया था उस को देने का श्रव उन का विचार न था। कृषकों पर चढ़ा हुआ लगान जैसे २ वसूल हो वैसे २ दुकड़े कर के अदा करने की उनकी इच्छा थी।

फ्रेंकलिन के जीवन का अधिकांश समय विशेष कर इसी भगड़े को सन्तोष जनक स्थिति पर लाने के लिये लेख लिखने भाषण देने और विचार करने में व्यतीत हुआ था। लोगों को अपने वास्तविक अधिकारों से परिचित कराने वाला फ्रेंकलिन ही था। जएटो मएडली द्वारा, समाचार पत्र द्वारा, बात चीत से, पुस्तकालय की स्थापना से ऋौर दूसरे साधनों द्वारा फ्रेंकिलन ने लोगों में ज्ञान का प्रसार करने के लिये जितना परिश्रम किया है उसना और किसीने शायद ही किया हो। यदि उस समय वहाँ फ्रेंकिलन जैसा नर रहा उत्पन्न न हुआ होता तो जिस प्रकार अमेरिका इस समय ज्ञान और स्वतन्त्रता के आलोक से आलो- कित होरहा है ऐसा होने के लिये उस को सैकड़ों वर्ष लग जाते। अस्तु। यहां पर फ्रेंकिलन के चरित्र की वास्तविकता जानने और समभने के लिये इस भगड़े के कारण का संचित्र वर्णन करना

ठीक होगा।

विलियम पेन को इङ्गलैंगड के राजा दूसरे चार्ल्स के समय सन् १६८१ अ में पेन्सिलवेनियाँ के परगने की जागीर मिली श्री. ∤इस जागीर में २ करोड़ ६० लाख एकड़ बड़ी उपजाऊ भूमि थी। इस बख़शीश के बदले में विलियम पेन ने दस वर्ष तक विडन्सर के महलमें बीवर नामक रुएँ वाले जन्तुके दो चमड़े श्रीर जो सोना चांदी मिले उसका दूर भाग राजा के खजाने में देने की प्रतिज्ञा की थी। इक्कलैएड के नियम के अनुसार तथा इक्कलैएड की प्रजा को सोहे इस तरह सारे परगने की हुकूमत उस को मिलनी चाहिये थी । इिएडयन लोगों के साथ युद्ध करना या सन्धि करना, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट आदि शासकों की नियुक्ति करना खून और राजद्रोह के अतिरिक्त दूसरे अपराधियों को माफ़ी देना अमादि पेन के अधिकार में था। जिस कार्य्य को पेन स्वयम् कर सके उनके लिये अपने बदले किसी गवर्नर को नियुक्त कर के करा लेने का भी उस को अधिकार मिल गया था। केवल कर लगाना और नियम बनाना उसके अकेले के अधिकार में न रखा गया था। परगने के अधिवासियों की चुनी हुई मएडली की

<sup>\*</sup> १ जनवरी सन् १६=१ ई०

सम्मित के बिना ये काम उस अकेले से न हो सकते थे। भूमि का वह पूर्ण रीति से मालिक था। प्रतिवर्ष एक शिलिङ्ग नज़र लेने के नियमानुसार सो एकड़ पर चालीस शिलिंग लेकर बहुत सी ज़मीन उसने बेच दी थी। इस प्रकार स्थापित हुई जागीर का मूल्य सन् १७५५ में एक करोड़ रुपया गिना जाता था। और उस की असली वार्षिक आय ३० हज़ार पौएड होती थी।

विलियम पेन ने दो विवाह किये थे। उसके छः लड़के थे। पेन्सिलवेनियाँ के परगने का उत्तराधिकार उसने अपनी दूसरी स्त्री के तीन लड़के जॉन टामस और रिचर्ड को दे दिया था। बड़ा भाई होने के कारण जॉन को एक भाग और दूसरों में से प्रत्येक को एक २ भाग दिया था। सन् १७४६ में जॉन मर गया श्रीर उसका उत्तराधिकारी टामस हुआ। इस प्रकार फ्रेंकिलिन के समय में परगने के दो मालिक थे। है का मालिक टामस त्रीर है का रिचर्ड । टामस पेन सबी लगन से काम करने वाला, मितव्ययी श्रौर व्यवहार कुशल था। इसके विपरीत रिचर्ड पेन त्रालसी, उड़ारु खाऊ और अपव्ययी था। दोनों व्यक्तियों को अपनी २ मिल्कियत पर बड़ा घमएड था। लोगों के साथ उनका वर्ताव ऐसा था मानों सारे परगने के सब प्रकार वे ही स्वत्त्वा-धिकारी हों। अपनी ओर से गवर्नर की नियुक्ति करके उसके द्वारा वे अपना कारवार चलाते थे। दो मालिकों की नौकरी करने में कोई भी अभी तक सफलता लाभ न कर सका। परन्तु, पेन्सिल्वेनियाँ के गवर्नर को तो तीन मालिकों की मरजी रखनी पड़ती थी। परगने के मालिक अप्रसन्न हो जायँ तो उसे एक तरफ कर दें। व्यवस्थापिका सभा की नाराजी हो तो वह उसका वेतन वन्द कर दे और राजा अप्रसन्न हो जाय तो सिर उड़वा दे। परगने के मालिकों की खोर से गवर्नर को गुप्त रीति से जो आजा

होती उसको उसी के अनुसार चलना पड़ता। लोगों पर अपना मान और प्रभुता बनाये रखने को गवनर साफ तौर पर नहीं कहना कि मुभे यह कार्य्य करने की आज्ञा नहीं है, अथवा यह करने की है। बहुत वर्ष तक व्यवस्थापिका सभा की समभ में न आया कि गवनर अपने हठ से सामने आता है अया मालिकों के सिखाने से। आखिर को गवनर ने कह दिया कि परगने के मालिक की और से हुई आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी करने की मुभे स्वतन्त्रता नहीं है।

मन मुटाव का मुख्य कारण यह हुआ था कि व्यवस्थापिका सभा किसी प्रकार का भी कर लगाने की सूचना करे तो उसमें से परगने के मालिकों की जागीर को पृथक रख कर गवर्नर ऋण लेखा। इस प्रकार करने की उसको उनकी ओर से आज्ञा थी इसकिये वह इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। दूसरी मिल्कियतों की तरह परगने के मालिक की मिल्कियत पर कर लगाया जावे तो उन पर लगने वाले कर की रक्तम वर्ष भर में ५४० पौगड से अधिक होती थी। कर की सारी आय परगने की रज्ञा के लिये व्यय की जाने की थी। परगने का बचाव न किया जाय तो सबसे अधिक हानि परगने के जागीदार की ही थी। यह होते हुए भी जागीरदार ऐसे संकीर्ण हृदय वाले थे कि इतनी रक्तम के लिये भी अपनी हठ नहीं छोड़ते और व्यवस्थापिका सभा कीई दलील न सुनते।

कूँच सरकार के साथ होने वाली लड़ाई में सन् १७५४ से १७५८ तक पेन्सिलवेनियाँ प्रदेश ने अपने विपिचयों के साथ लड़ने में दो लाख अठारह हज़ार पौएड दिये। परन्तु, पेन कुटुम्ब

<sup>\*</sup> मुकाविला करता है।

वालों को एक ताँ वे का पैसा भी नहीं दिया। इझलैएड में राजा अपनी घरू मिल्कियत के सम्बन्ध से राज्य के सामान्य कर में अपने हिस्से का कर जमा करता परन्तु पेन कुटुम्ब वाले भेजनी कोई सुल्तान या बादशाह हों इस प्रकार अपनी जागीरी का कर देने से नाहीं कर देते।

पेन भाइयों का वर्ताद अनुचित और नीचता पूर्ण होने पर भी पेन्सिलवेनियाँ में उनके पन्न में कुछ ऐसे मनुष्य थे जो प्रतिष्ठित समभे जाते थे। मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, न्यायाधीश और दूसरे अधिकारी अपने स्वार्थ की और दृष्टि रख कर उन का पन्न लते। अच्छा स्थान और मान मिलने की इच्छा रखने वाले भी उन्हीं के लाभ की बात कहते परन्तु पेन्सिलवेनियाँ की बस्ती में देश-हितैषी और लोक-हित-कर कार्य्य करने को तत्परता दिखाने बर्श लोगों का कुछ दाष न था। पेन भाइयों के अनुचित वर्ताव के कारण कुछ आन्दोलन करने को ही उन्होंने फ्रेंकलिन के नेतृत्व में प्रयत्न किया था।

पिछले प्रकण में कहा जा चुका है कि ज्ञादन हटन से व्यवस्थापिका सभा में उपिश्यत होने को सन् १०५६ के फर्वरी मासमें फ्रॉ किलन श्राया था। सभाके श्रान्तिम श्राधिवेशन में पुराने भरगड़े फिर पैदा हुए। जिस कर के साथ पेन कुटुम्ब की जागीरें ज़ब्त न की जाय उस को स्वीकार करने से गवर्नर बिल्कुल इन्कार कर्न्स था श्रीर ऐसी शर्त किसी भी नियम में रखी जाय इस के लिये व्यवस्थापिका सभा नाहीं करती थी। इस बात पर खूब बाद विवाद होता। किन्तु, फल कुछ नहीं होता। श्रास्तिर को गवर्नर मोरिस ने तंग श्राकर श्रपनी दी हुई श्राज्ञाशों में से कुछ बतला दीं। जिन पर से स्पष्ट प्रकट हुश्रा कि वह लाचार है। मोरिस ने श्रपने श्रोहदे का त्याग पत्र भेज दिया था श्रीर वह

स्वीकार होकर नया गवर्नर आवे उस समय तक वही गवर्नर रहने वाला था।

मार्च सन् १७५६ में फ्रेंकिलन डाक विभाग के कार्य्य के लिये मेरिलेएड और वरजीनिया की ओर चल दिया। घर से निकलते समय उस को उस के अधिकार की पल्टनों में से ३०-४० घुड़ सवार कुछ दूर तक पहुंचाने को आये। यदि फ्रेंकिलन को इसकी पहिले से खबर होती तो वह उन को मना कर देता किंदु, अब वह उन से कुछ नहीं कह सका क्योंकि वे सब उस के दरवाजे पर आकर खड़े हुए थे। शहर में और शहर के बाहर कुछ दूर तक वे लोग नंगी तलवारों के बीच में फ्रेंकिलन को बड़े सम्मान से ले गये। ऐसा सम्मान परगने के मालिक अथवा अवर्त्तर को भी कभी न मिला था। व्यवस्थापिका सभा में कहे हुए कुछ कटु बचनों के कारण परगने के मालिक उस से चिढ़े हुए थे और अब तो वे और भी अधिक चिढ़ गये। फ्रेंकिलन को अलहदा कर देने के लिये उन्होंने पोस्ट मास्टर जनरल को लिखा परन्तु उस का फल कुछ न हुआ।

फ्रॅंकिलन की मुसाफिरी चार मास तक हुई। दो मास वर-जीनियाँ में आनन्द पूर्वक बिता कर समुद्र के मार्ग से वह न्यूयार्क गया और वहाँ से जुलाई के महीने में घर लौट आया। उस समय परगने का बचाव किस तरह करना इस विचार में वह बाहुत व्यस्त रहता देखा गया। नया गवर्नर अभी नहीं आया था और उस के आने तक कुछ हो सके ऐसा भी न था। छः सप्ताह के पश्चात् फ्रेंकिलन ने लिखा कि:—"अपनी सरहद पर कर लगाया जाता है" व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन हो रहा है और कुछ न कुछ करने को वह बहुत आतुर है। परन्तु, नया गवर्नर आने की प्रतीचा में है। उस के न आने तक कुछ नहीं हो सकता।" ये शब्द लिखने से पहिले कुछ घंटे पहिले ही गवर्नर जहाज पर से उतरा था श्रीर फ़िलाडेल्फिया में श्रा पहुँचा था। १९ ग्रगस्त सन् १७५६ के। रॉबर्ट मोरिस का अधिकार पूरा हुन्या श्रीर कप्तान विलियम डेन्नी ने उसका श्रोहदा पाया।

नया गवर्नर आ जाने से शहर में इस विषय की खूब चर्चा रही। इस प्रसंग को लेकर फूँ कलिन लिखता है कि:-"एक शैतान चला जाय और दूसरा त्रावे यह भी एक हुई की बात है। एक नाम वाला गया और दूसरा नाम वाला आया इस से सारा परगना हर्षित हो गया है। सब को ठगने वाली आशा ऐसा मनाती है कि इस मनुष्य के अञ्छे गुण भी गवर्नर की भांति प्रकट होंगे। उस का स्वागत इस प्रकार किया गया है कि मानों हमारा कोई बड़ा बचाव करने वाला आया हो। परगते के खुशामदी मेयर और कारपोरेशन ने उसको प्रीति-भोज दिया है। इस भोज में व्यवस्थापिका सभा के सभासदों को निमन्त्रण मिलने से वे भी पिछली बात को भूल कर भोजन करने गये हैं।"

इस महमानदारी में, भोजन हो चुकने पर गवर्नर डेन्नी खड़ा हुआ और एक सुन्दर भाषण देकर फूँ कलिन को रायल सोसा-इटी की ओर से एक सुन्दर पदक अर्पित किया। दूसरे लोग शराब पीने में लगे हुए थे उस समय गवर्नर डेन्नी फूँकिलन को एक एकान्त कमरे में ले गया और खुशामद तथा लालच से उस को जागीरदारों के पत्त में लेने का प्रयत्न करने लगा। फूँ कलिन कहता है कि उसने मुक्तसे बहुत कहा कि - "जागीरदार परगने की भलाई में ही प्रसन्न हैं। उन के साथ जो एक लम्बे समय से विरोध चल रहा है उस को छोड़ दिया जाय और उनमें तथा लोगों में परस्पर फिर ऐक्य हो जाय तो उससे सबका श्रीर विशेष कर तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ है। लोगों और जागीरदारों में तुम

बहुत आसानी से ऐक्य स्थापन कर दोगे ऐसी हमको तुमसे पूर्ण आशा है। यदि तुम इसमें सहायता करोगे तो विश्वास रखना कि तुम को इसका बदला मिले बिना न रहेगा।" हम भोजन के कमरे में वापिस न गये इससे शराव पीने वाली मण्डली ने एक पात्र भर कर हमारे पास शराव भेजी। गवर्नर ने उस में से खूब पिया और उस के नशे में वह मुक्त से और भी अधिक नम्रता कर के भाँ ति २ के प्रलोभन युक्त वचन देने लगा। फ्रेंक-लिन ने गवनेर डेन्नी को उत्तर दिया कि—"ईश्वरकी कृपा से मेरी स्थिति ऐसी है कि जागीरदार के आश्रय की मुभ्ने कुछ आवश्य-कता नहीं। फिर मैं व्यवस्थापिका सभा का सभासद हूं इस कारण नियम के अनुसार उस का दिया हुआ कुछ भी मुक्त से खीकार नहीं हो सकता। मैं पेन कुटुम्ब का दुश्मन नहीं हूं। उनके कार्य सुभको अनुचित लगते हैं इसी से मैं उन का सामना करता हूं। मुभसे बन सकेगा वहाँ तक मैं तुम्हारे राज्य कारवार को सरल श्रीर लोकप्रिय बनाने की चेष्टा करूँगा । परन्तु, मुभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पहले गवर्नर ने जो आशाएं प्रचारित की थीं उनको लेकर तुम नहीं आये हो" यह सुन कर गवर्नर ने कुछ उत्तर न दिया। इससे यह नहीं साल्य्म हुआ कि व्यवस्थापिका सभा ने उसके विरुद्ध कुछ और अनुमान किया हो। कारण कि सबने एक मत से उसको मान पत्र देकर उसका खागत किया 📆 और उसके खर्च के लिये ६०० पौराड की रक्तम मंजूर की। विरोध कर कर के वे थक गये थे और उन्हें आशा थी कि अब ऐसा करने का प्रसंग न आयेगा परन्तु शान्ति अधिक समय तक न रही। गवर्नर डेन्नी की श्रोर से सभा के नाम एक पत्र श्राया उसी पर से जान पड़ा कि मारिस श्रादि पहिले के गवर्नरों की भाँ ति वह भी ताबेदार गवर्नर है श्रीर जागीरदार की श्रोर से हुई आज्ञाओं के अनुसार ही चलने नाला है। जज़ात, चलर्मा नोट और जागीरदार की मिल्कियत पर कर; इन तीन आवश्यक वातों पर क्या करना इस के लिये जागीरदार ने उस को खास सूचनाएँ दे दी थीं और उस के बाहर वह एक पाँव भी न किंद सकता था।

गवर्नर और व्यवस्थापिका सभा किसी भी बात में एक मत न हुए। सभा का अधिवेशन स्थगित हो जाने के पश्चात् जब अधिवेशन होता तो फिर विरोध होता। गवर्नर के आने के पश्चात् चार मास तक इसी प्रकार वाद विवाद और भगड़ा चलता रहा।

सन् १७५६ में फ्रेंकिलिन को घड़ी भर का भी अवकाश न था। वह केवल राज दरबारी काय्यों में ही नहीं फँस रहा अक बिक इस वर्ष लन्दन में स्थापित हुई व्यापार और कला कौशल को उत्तेजना देने वाली एक समिति का सभासद भी निर्वाचित होगया था। समिति ने आग्रहपूर्वक लिखा था कि पत्र-व्यवहार जारी रख कर समय समय पर सूचना देते रहना। नवस्बर मास में फिर इण्डियन लोगों से सलाह करने को वह गवनर डेन्नी के साथ सरहद पर गया और वहाँ कई दिन रह कर उसके साथ विचार किया परन्तु उसका कुछ भी फल न हुआ।

दिसम्बर सन् १७५६ में व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन किर हुआ तब गवर्नर का मगड़ा और बढ़ गया। सभा को अब्धे कुछ धैर्य न रहा। खजाना खाली होगया था। सरहद पर रच्चा की कुछ व्यवस्था न थी। दुश्मन लोग पहिले की अपेचा अधिक कर लगा रहे थे। इस प्रकार, यह समय सब के एक- त्रित होकर बचाव के लिये प्रयत्न करने का था; न कि लड़ाई भगड़े कर के बैठे रहने का। देश भक्ति को जानने वाली

व्यवस्थापिका सभा प्रदेशों की आपत्ति टालने को अपनी आर से कुछ होसके उसके करने में तत्पर थी। इस नानुक समय में र्थेन कुटुम्ब की जागीर पर कर लगाने का प्रश्न फिर एक श्रोर रख कर सभा ने सब प्रकारकी शराब पर महसूल लगाने का निश्चय किया। ६० हजार पौराड का ऋरा लेकर लड़ाई के लिये सरकार को सहायता खरूप देना और प्रति वर्षे की शराब के महसूल की आमदनी देकर इस कर्ज को श्रदा करना ऐसा एक नियम बना कर उसने गवर्नर को भेजा। जुकात २० वर्ष तक रखनी थी और इस नियम में कुछ आपत्ति-जनक बात न थी। कारण कि जिस प्रदन के लिये अभी तक कृगड़ा हो रहा था वह इसमें न था। यह होते हुए भी गवर्नर ने अपनी सम्मति नहीं दी और कहा कि ऐसा नियम जारी करने के लिये मुभको मुमानिअत है। खर्च के लिये सोची हुई रक्कम बहुत अधिक है और बीस वर्ष की अविध भी बहुत लम्बी है। इसके अतिरिक्त इस नियम में दूसरी और छोटी २ वातें जो होनी चाहियें नहीं हैं। सभा की एक कमेटी और गवर्नर में परस्पर इस विषय पर बहुत दिन तक सलाह चलती रही। कुछ वातों का समा-धान करने को सभा राजी थी। परन्तु, गवर्नर को दीगई आजाओं के बाहर उससे एक पैर भी नहीं रखा जाता था। अमुक बात ियम में अवश्य दाखिल करने जैसी है ऐसा कमेटी विश्वास करं तब गवर्नर कहता कि यह तो ठीक है परन्तु, मेरी आज्ञात्रों में इस विषय की स्पष्ट मनाई है। श्राखिर को दस पंक्ति का मस-बिदा लिखकर गवर्नर ने पीछे भेजा और उसमें यह प्रकट किया कि अपनी सम्मति मैं नहीं देता। इस देश में गवर्नर श्रीर व्यवस्था-पिका सभा का फैसला कर सके ऐसा कोई शासन न होने से सम्मति न देने के कारण मैं इसे इक्क एड के राजा साहब के

पुस् भेज् गा । CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha यह हरका सा उत्तर त्राने के पश्चात् तीसरे दिन व्यवस्थापिका सभा ने सब भगड़ों पर विचार करके यह प्रस्ताव किया कि इतने समय तक अपना हक छोड़ देना और गवर्नर की सूचना के अभि-सार नया मसबिदा तय्यार करना।

यह आवश्यक कार्य्य पूरा हुआ कि शीघ्र ही गवर्नर की तरह व्यवस्थापिका सभा ने भी राजा से अपील करने का निश्चय किया। नियम और सनद के विरुद्ध जागीरदार की आज्ञा के अनुसार पेन्सिलवेनियाँ पर शासन किया जाय तो उसका कैसा फल होगा और पेन्सिलवेनियाँ की कैसी दुर्गति होगी तथा अभी कैसी दशा हुई है उसका इङ्गलैंड जाकर वहां के सत्ताधारियों के सन्मुख अज्ञरशः वर्णन करने के लिये व्यवस्थापिका सभा में से दो व्यक्तियों को चुन कर इंगलैएड भेजने का विचार हुआ। बेजामिन फ्रेंकलिन और आइमाक नोरीस; इन दो व्यक्तियों को उपयक्त समभ कर उनसे इंगलैंगड जाने की प्रार्थना की। आइ-माक नोरीस बहुत बृद्ध हो जाने के कारण जाने को राजी न था इस कारण सभा ने अपने प्रतिनिधि की हैसियत से अकेले फ्रेंक-लिन को ही भेजने का निश्चय किया। अपने लड़के विलियम को साथ ले जाने की फ्रेंकिलन की इच्छा थी इस कारण सभा ने उसका त्याग-पत्र स्वीकार करके उसको भी जाने की आज्ञा दे दी। इसके साथ ही यात्रा और इङ्गलैंगड के व्यय के लिये १५०० पौराड की मंजूरी भी दी। थोड़े ही समय में काम पूरा हो जाने की आशा थी इस कारण यह सोचा गया था कि इस रकम से काम चल जायगा।

## प्रकरण १६वां नियामक-समिति का प्रतिनिधि सन् १७५० से १७६२

लन्दन जाने की तैयारी-लार्ड लौड का समाधान-लंदन पहुँचना-को लिन्सन के यहां ठहरना-मुलाकात के लिये विद्वानों का ग्राना-केवन स्ट्रीट में मकान लेकर रहना-पेन कुटुम्ब से मुलाकात-पेन कुटुम्ब की ग्रोर से गवर्नर को गया हुआ उत्तर-विलियम पिट से मिलने का प्रयत्न — हिस्टोरिकल रिव्यू — गायन का शौक — १७५६ का फ्रेंकलिन — लन्दन के रास्ते साफ सुथरे कराने की योजना-केम्ब्रिज की यात्रा-जन्म भूमि में--स्काटलैयड जाना--पत्नी से पत्र-व्यवहार--ग्रपनी इच्छात्रों को पूरी करने में विघन — डेनी के पेन कुटुम्ब के विरुद्ध स्वीकृत किये हुए नियम - उसके सम्बन्ध में इंगलैयड में नियुक्त हुई कमेटी का अभिप्राय - कमेटी का अभिप्राय बदलने को फेंकलिन की की हुई युक्ति--सोचा हुमा अभिप्राय अन्त में पूर्ण हुमा--दुश्मनों के सम्बन्ध में फ्रेंक़िलन के विचार—इंगलैगड में अधिक रुकना पड़ा— आवादी बढ़ाने के लिये फ्रॅंकलिन के विचार—संधि के लिये किराये के लेखक - कनैडा को इंगलैगड के ग्रधिकार में रखनेके लिये की हुई सुचना-सद्गुणी होने की कला के विषय में लार्ड केम्स का लिखा हुआ पत्र। यामक समिति के प्रतिनिधि की हैसियत से इक्क लैंगड जाने की नियुक्त होने के पश्चात् फ्रेंकिलन वहाँ जाने की तैयारी में लगा। न्यूयार्क से छूटने वाले एक नहाज के लिये पिक्स पुत्र ने टिकट लिया श्रीर सामान श्रादि भी भेज दिया। जहाज के चलने में थोड़े ही दिन शेष थे कि इतने ही में श्रमेरिका के सरकारी लश्कर का सेनापित लाई लौडन, गवनर श्रीर नियामक सिमिति में समाधान करने को फिलाडेल्फिया श्राया। इस बड़े श्रादमी के बीच में पड़ जाने से क्या निपटारा होता है यह जानने को फ्रेंकिलन ने श्रपना जाना स्थिगत रखा श्रीर इस प्रकार जहाज छूट गया।

दोनों पद्म की हक़ीक़त सुनने की इच्छा से लाई लौड ने एक दिन नियत करके गवर्नर डेनी और फ्रेंकिलन को अपने पास्त सुनाया। नियामक सिमित को दलीलें फ्रेंकिलन ने स्पष्ट रूप से संचेप में कह सुनाई। गवर्नर डेनी को तो इतना ही कहना था कि मैं जागीरदार के साथ उस की आज्ञानुसार चलने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूँ और अब यदि उस से विपरीत चलूँ तो उसमें मेरी हानि है। हानि न हो ऐसा यदि तुम कर सकते हो तो मैं तुम कहो वही करने को तैयार हूँ। लाई लौडन से कुछ भी समाधान न हो सका। इस में सेनापित के योग्य कुछ भी गुण न थे। ऐसे मनुष्य को ऐसा बड़ा ओहदा किस प्रकार मिला, यह फ्रेंकिलन को विस्मय-जनक मार्छम होता था। उस समय इक्नलैएड में बड़े रे ओहदे वसीले वालों और सिकारशियों को दिये जाते थे यह बात फ्रेंकिलन को पीछे से मार्छम हुई।

यथा समय फिर जहाज की व्यवस्था कर के पिता पुत्र न्यूयार्क गये। परन्तु त्राज चले, कल चले इस प्रकार कुछ सप्ताह रुकनेके पश्चात् जहाज रवाना हुआ। लार्ड लौड ने सरकारी डाक भेजने के लिये जहाज को रोक रखा था। वह इतना आलसी था कि आज कल आज कल करते उसने डाक तैयार करने में बहुत दिन जिंकाल दिये। अन्त में लम्बी यात्रा सकुशल पूर्ण करके फ्रॅंकलिन कार्नवाल के फाल्मथ बन्दर पर उतरा। वहाँ से लन्दन २५० मील रहता है। पिता पुत्र मार्ग के दर्शनीय स्थानों को देखते हुए २६ जुलाई सन् १७५० को लन्दन पहुँचे और अपने मित्र पिटर कोलिन्सन के घर पर ठहरे।

यहाँ फ्रेंकिलिन की इस यात्रा से सम्बन्ध रखने वाली दो एक बातें रह जाती हैं जिस से उस की जिज्ञासा प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। अतः आगे का वृतान्त लिखने से पहिले हम यहाँ उन का उल्लेख कर देना ठीक सममते हैं।

फ्रेंकलिन कहीं जा रहा हो श्रीर कोई भी कार्य कर रहा हो किन्तु, उस की दृष्टि प्रत्येक वस्तु पर पड़ती थी। जहाज में जाते हुए उसने देखा कि श्रीर २ जहाजों के चलने में तो समुद्र के जल में एक लकीर सी बनती है किन्तु दो जहाजों की नहीं बनती इस का क्या कारण है। वह श्राश्चर्यान्वित होकर इस का पता लगाने को कप्तान के पास गया श्रीर उसे बाहर लाकर यह दृश्य दिखाया। कप्तान ने देखते ही कह दिया कि बाबरचियों ने बर्तन साफ किये हैं उस से जो चिकनाई गिरी है, यह उसी के कारण हैं। साथ ही यह भी कहा कि तुमने श्रकारण ही मेरा समय नष्ट किया। किन्तु, फ्रोंकलिन को इस की क्या परवाह थी वह तो इसी धुन में लग गया कि इसका ठीक २ श्रनुसन्धान करना चाहिये। श्रन्त में इस बात पर खूब विचार कर के वह इस परिणाम पर पहुँचा कि लकीर या लहर हवा के पानी से टकराने पर उठती है श्रीर तैल या किसी चिकनाई में वह नहीं टकरा पाती

इसी से ऐसा नहीं होता। जब यह विचार दृढ़ हो गया तो उसको उसके सिद्ध करने की इच्छा हुई। इसी में कुछ दिन लग गये और इस प्रकार जहाज में यात्रा करते हुए भी उसने अपने समय को व्यर्थ न खोया।

इस के पश्चात् जब जहाज विलायत के निकट पहुँचा तो रात होगई थी। कोहरा इतना अधिक पड़ रहा था कि सनुष्य एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। कप्तान आदि सब सो रहे थे। केवल फ्रेंकिलन दो यात्रियों के साथ किनारे पर खड़ा था। इन लोगों को ऐसा माल्र्म हुन्ना मानो कोई रोशनी इनके पास ही जल रही है। यह प्रकाश उस लालटेन का था जो समुद्र के किनारे चट्टानों पर ऊँचे २ बुर्ज बना कर रोशनी के लिये रख दिये जाते हैं श्रीर जिन्हें 'लाइट हाउस' कहते हैं। अर्थात् ये इस बात के चिह्न होते हैं कि यहाँ जहाज को मत लाश्रो, नहीं तो वह चट्टान से टकरा कर ट्ट जायगा। इसे देख कर कप्तान अपने जहाज का रास्ता ठीक कर लेते हैं। यह जहाज चट्टान के इतना निकट पहुँच गया था कि वह थोड़ी ही देर में चट्टान से टकरा कर टूट जाता। भाग्यवश उन यात्रियों में से जो उस समय तट पर खड़े थे एक जंगी जहाज का कप्तान भी था उसने लपक कर पतवार को मोड़ा और साथ ही बड़े वेग से कहा कि 'जहाज को मोड़ो'। इसे सुनते ही महाहों ने जो उस समय नौकरी दे रहे थे जहाज को जैसे तैसे करके मोड़ा। तब कहीं जाकर जहाज़ और सव लोगों के प्राण बचे।

फ्रेंकिलिन पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका में समुद्र तट पर कहीं एक भी 'लाइट हाउस' नहीं था। इस कारण इसने अपने मन में संकल्प किया कि अमेरिका पहुँच कर मैं अवश्य ही समुद्र तट पर 'लाइट हाउस' बनवाये जाने का प्रयक्ष

क कंगा। यह था परोपकार श्रौर खदेशानुराग जो सर्वदा उसके हृद्य को लोक-सेवा के लिये प्रेरित करता रहता था। जहाज से उत्रकर इस जहाज के यात्रियों ने सब से पहिले एक गिर्जे में पहुँच कर परमात्मा को धन्यवाद दिया जिस की असीम अनुकम्पा से जहाज टुटते २ बचा और सब लोग सकुशल रहे । इसके पश्चात् सब को अपने २ स्थानों पर पहुँचने की पड़ी। ऊपर लिखा जा चुका है कि फाल्मथ बन्दर से लन्दन २५० मील रहता है। किन्तु, उस समय रेलें नहीं थीं जो सहज हीं में पहुँच जाते। घोड़ा गाड़ी द्वारा पिता पुत्र ने यह कठिन यात्रा पूरी की ख्रीर लन्दन पहुँचे। अस्तु। कोलिन्सन का मकान बड़ा रमणीक था। फ्रेंकलिन के श्राने का समाचार पाकर इस श्रमेरिकन तत्त्वज्ञानी से मिलने को बड़े २ विद्वान् त्राने लगे त्रौर उसको त्राया जान कर बड़ी प्रस-क्रेत प्रकट करने लगे। जेम्स राह्फ अभी जीवित था। उसकी परिस्थति बहुत कुछ सुधर गई थी। वह भी अपने पुराने मित्र से मिलने को दौड़ा हुआ आया और सगे सम्बन्धियों का कुशल वृत्त पूछ कर अपने पराक्रम का हाल सुनाने लगा। फ्रेंकलिन का नाम यूरोप में प्रसिद्ध करने वाला डाक्टर फादरजील भी उस से मिलने को आया। मसाच्यु सेट्स के गवर्नर मि० शिरले ने भी अपनी प्रानी जान पहिचान को ताजा की । डाक्टर जान्सन के मित्र स्ट्राहन नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता का फ्रेंकलिन से पृहिली मुलाकात में ही बड़ा स्नेह होगया। फ्रांस, जर्मनी, हालैंड त्र्भीर इटली से विद्युत-शास्त्रियों से बधाई-सूचक पत्र आने लगे। फ्रेंकलिन को जैसे ही कुछ अवकाश मिला कि उसने शीघ ही इंग्लैंगड में पहिले पहिल बादल में से बिजली खींचने वाले और अपने आविष्कार में सहायता देने वाले डाक्टर केप्टन से भेंट की। पहिले पहिल लन्दन जाकर वह जिस छापेखाने में नौकर रहा था, वहां भी वह गया श्रौर सर्व कर्मचारियों को एक छापने का यंत्र बता कर कहा कि:- "आश्रो, भाइयो ! कुछ मनोर जन करें। चालीस वर्ष पूर्व तुम्हारी भांति मजदूर की हैसियत से मैं भी इसी यंत्र से काम करता था'। ऐसा कह कर उसने थोड़ी सी शराब मंग- वाई स्वयम् पीकर शेष सबको पिलाई। जिस स्थान पर ३३ वर्ष पूर्व फ्रेंकिलन लोगों को शराब पीने की बुराइयां बता कर उपदेश दिया करता था उसी स्थान पर बैठ कर उसने स्वयम् शराव पी यह अनुधित हुआ। किन्तु, उसको बड़े आदमी हो जाने का घमएड नहीं था क्योंकि वह अपनी पहिले की स्थिति को नहीं भूला था। इस समय शराब पीने से अभिप्राय यही था कि उसने इस प्रकार प्रेस कर्मचारियों को "छापे की उन्नति" के "जाम" पिलाये।

कुछ दिन तक पिटर कोलिन्सन के यहां महमान की भांति ठहर कर फ्रेंकिलन ने अपने रहने को क्रेवन स्ट्रीट में एक अच्छान मकान लिया। इस घर की स्वामिनी मार्गरेट स्टिवन्सन नामक एक अच्छे स्वभाव की महिला थी। उस महिला और उसकी कन्या के साथ फ्रेंकिलन की खूब मित्रता होगई और वह अन्त समय तक रही। लन्दन में फ्रेंकिलन की रहन सहन उच्च श्रेणी के मनुष्य के समान थीं। किलाडेल्फिया से वह एक नौकर अपने लिये और एक अपने पुत्र के लिये ले आया था। किराये की गाड़ियां असुविधा जनक और बेडौल हैं, यह देख कर फ्रेंकिलन ने एक घर की गाड़ी रखी; जिससे इंग्लैंगड के प्रधान और पार्लमेंगट के सभासदों के यहां वह पेन्सिलवेनियां के प्रतिनिधि की हैंसियत से शान के साथ जा सके। उसके लड़के का विचार बैरिस्टरी की परीचा में उत्तीर्ण होकर घर जाने का था इस कारण वह मिडल टैंम्पल नाम के एक 'ला स्कूल' (क़ानून की पाठशाला) में दाखिल हुआ और कुननून की पुस्तकें पढ़ने लगा।

कुछ जम जाने पर फ्रेंकलिन अपने अभीष्ट साधन के लिये तयारी करने लगा। पहिले तो वह पेन कुट्म्बियों से मिला। नियामक समिति की प्रार्थना उनको सुनाई और पेन्सिलवेनियां के साथ न्याय की रीति से बर्ताव करने में उनका लाभ है ऐसा विश्वास दिलाने को सभ्यता और नम्रता के साथ जितना फहा जा सकता था, कहा किन्तु, उनकी वातचीत से उस को शीघ्र ही मालूम होगया कि उन के हृदय पर इस का कुछ प्रभाव न पंडेगा। वे फ्रेंकलिन को असली उत्तर न देकर, क्रोध करते और खुले मन से न बोलते । बात चीत के समय याददाइत के लिये कें कुलिन ने एक काराज के ट्कड़े पर शिकायत की बातों का सारांश लिख रखा था। उसमें चार बातें थीं-(१) बादशाह के फ़रमान से नियम बनाने की सत्ता नियामक समिति को है; न कि कागीरदार को जैसा कि गवर्नर को की हुई अपनी आज्ञा से वे इस सत्ता को उससे ले लेते हैं। (२) रुपया इकट्ठा करने तथा खर्च का अधिकार इस वादशाही फरमान के अनुसार नियामक समिति की सत्ता में है और जागीरदार की त्राज्ञा से यह सत्ता रद्द होती है। (३) कर में से जागीरदार की मिल्कियत रद करना अनुचित है। (४) इन शिकायतों का विचार करने और उस को दूर फरने को जागीरदार से प्रार्थना की जाती है कि जिस से वह मेल से रहे। यह काग़ज फ्रॅकलिन ने जागीरदार को दिया। इस पर उसने ऐसा ढोंग रचा मानों उस का बड़ा अपमान अंत्रा हो, और फिर कहा कि यह काराज तो बहुत छोटा और अस्पष्ट है, न तो इससे कुछ मतलब ही निकलता है श्रोर न इस पर किसी के हस्ताचर ही हैं, तारीख भी नहीं लिखी गई है, और किस को देने का है यह भी नहीं माख्म होता। फ्रेंकलिन ने उस काराज पर हस्ताचर किये और २० अगस्त सन् १७५७ की तारीख लगा कर देदिया। परन्तु, अब भी जागीरदार कहने खगा कि हम नहीं समभते कि नियामक समिति क्या साँगती है और उस की क्या शिकायत है; हम को सब नियम देखने पड़ेंगे जिसमें बहुत समय लगेगा। इन दिनों छुट्टियां हैं और वक्षित्त लोग बाहर चले गये हैं। बिना वकीलों की सम्मति के हम ऐसी आवश्यक बात में हस्तक्षेप नहीं करते। वकीलों के आजाने पर उन की सम्मति ली जायगी।

इस पर से फ्रेंकिलन ने अनुमान कर लिया कि इन तिलों में तैल नहीं है—पेन महाशय से किसी प्रकार की आशा रखना आकाश-कुसुमवत् है। ज़बरद्स्त लड़ाई किये बिना मैं अपने कार्य में सफलता लाभ न कर सकूंगा। अखीरी फैसला देना राज महासभा (Privy Council) के हाथ में है और उसी के द्वारा इस का निपटारा होगा इस कारण जागीरदार को एक ओर छोड़ कर उसी को सची २ हक़ोक़त सममाना अधिक लाभ-दायक है।

स्वास्थ्य श्रच्छा न होने से लगभग श्राठ सप्ताह तक तो फ्रेंकलिन कुछ न कर सका। इसके पश्चात् उसको एक श्रच्छा
वैरिस्टर मिल गया श्रीर उसकी सम्मित तथा सहायता से वह
श्रपने पत्त को सबल बनाने लगा। बारह महीने में जागीरदार ने
शिकायत का जवाब दिया। इस जवाब को फ्रेंकिलन के पास न
भेज कर उसने गवर्नर डेनी की मारफत नियामक समिति को
बाला २ श्रमेरिका भेज दिया। यह उत्तर विस्तार से लिखा
गया था परन्तु उस में सभा की किसी माँग को स्वीकार नहीं
किया गया था श्रीर फ्रेंकिलन पर श्राचेप कर के यह लिखा गया
था कि ऐसे प्रविनिधि से कुछ नहीं हो सकता। इस कारण यदि
सहदय, शान्त श्रीर ठंडे मिजाज वाल व्यक्ति को प्रतिनिधि बना
कर भेजे तो कुछ हो सकता है। इस लेख के कारण नियामक
समिति पर फ्रेंकिलन के विरुद्ध कुछ प्रभाव न हुआ।

इस बीच में फ्रेंकलिन कुछ और ही प्रयत्न कर रहा था। नियामक-समिति और जागीरदार के आपसी भगड़ों का अन्तिम पर्सिला देने वाला राजा और उसका मन्त्रि-मएडलही था। रुग्णा-वस्था से उठने के पश्चात् फ्रेंकलिन एक ऐसे मनुष्य की खोज करने लगा कि जिसका राजा और मंत्रि मण्डल दोनों पर प्रभाव हो। विलियम पिट उस समय संसार भर में प्रथम श्रेणी का मनुष्य गिना जाता था। इसके कार्य-काल में दुनियाँ के सब भागों में इतनी अधिक सफलताएँ मिली थीं कि लोगों में उसकी बहुत ख्याति होगई थी। उसका कहना कोई न टाल सकता था। यदि यह महापुरुष फ्रेंकलिन की समस्या को अपने लक्ष्य में ले तो फ्रेंकलिन का वातावरण एक दम पलट जाय उसके अनुकूल होजाय स्मी पूरी सम्भावना थी। उस से मुलाकात हो जाय, इसके लिये फ्रेंकलिन ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु ऐसा सुग्रोग आया ही नहीं। उबुड और पाटर नामक उसके सेक्रेटरियों से फ्रेंकलिन की जान पहचान थी इस कारण उनके द्वारा उसने अपनी हकीकृत कह-लाई। किन्तु रूबरू मिल कर स्वयम् बात चीत करने का प्रसंग नहीं मिला। इंगलैंगड में आये हुए उसको दो वर्ष होगये परंतु जिस कार्य के लिये वह आया था उसको पूर्ण करने के लिये बहुत . थोड़ा प्रयत्न कर सका। सामयिक पत्रों में बुरे समाचार आने से लोगों के हृदम में यह बात बैठ गई थी कि यह सब दोष नियासक सिमिति का है। इस बुरी अफवाह को दूर करने के लिये फ्रेंकलिन श्रीर उसके पुत्र ने एक बड़ी पुस्तक लिखी जिसमें श्रादि से सब हकी-कृत का सविस्तर वर्णन था। पुस्तक वड़ी जल्दी में तयार की गई थी परंतु उसकी लेखनशैली बड़ी प्रभावोत्पादक थी। संसार के विख्यात पुरुषों को जो सफलता मिली है वह अधिकांश में उनकी रचना-चातुरी त्रौर लेखन-पटुता के ही कारण। साक्रेटिस, फ्रेंक-लिन, श्राडम स्मिथ, सिडनी स्मिथ,पामर्स्टन, कारलाइब, हेमिवार्ड CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

बीचर, लॉवेल, मेसन, स्पर्जन, गफ जैसे सभी महान कि बड़े वक्ता और ज़बरद्स्त शिचा गुरु तथा उच्चाधिकारियों के रचना चातुरी की एक खास खूबी मालूम होती है। फ्रेंकिलिन अपने मनोभाव प्रकट करने में श्रद्वितीय था। उसके हाथ से लिखा हुआ एक भी पचा ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें कोई उपयोगी दृष्टान्त अथवा महत्त्वपूर्ण और प्रभावोत्पादक बात न हो।

इस पुस्तक का नाम 'हिस्टोरिकल रिट्यू'र खा गया था। लोगों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रेंकिलन ने इसकी एक २ प्रति इंगलैंगड और अमेरिका के प्रायः सभी प्रख्यात पुरुषों को भेजी। पांचसी प्रति उसके साभेदार डेविड हाल को बेचने के लिये पेन्सिलवेनियाँ तथा पचीस अपने भतीजे मिकल को बोस्टल औरपचीस न्यूयार्क भेजी। इंगलैंगड में आने के पश्चात् पहिले दी वर्ष में इससे अधिक कुछ न हो सका। कार्य कुछ मन्द्गति से चलता था इस कारण फ्रेंकिलन को खूब समय मिलता, और समय का सदुपयोग करना वह जानता था। बड़े २ विद्वान् पुरुषों के समागम में उसका समय अच्छा कटता। उधर विद्युत् कला का भी उसको शीक था। अपने घर में उसने बिजली की मशीन लगा ली। उसके द्वारा कुछ न कुछ प्रयोग करके वह अपने मित्रों का मनोरंजन किया करता।

गायन का शौक होनेसे उसका समय बड़े आनन्द से बीतता । प्रश्यात जर्मन गर्वेया हेएडल उस समय लन्दन में ही था इस कारण फ्रेंकिलन को उसका गाना सुनने का भी अवसर मिल गया। फ्रेंकिलन को यह अभिप्राय था कि गाते समय जो बीज़ गाई जारही है वह स्पष्ट रीति से सब की समक्त में आनी चाहिये आवाज या खर इतना तेज नहीं होना चाहिये कि गाने की चीज दब जाय और ठीक २ न सुनाई है। इसके अविक्रिक्त गायकार होने

दूसरा कोई अच्छा उपयोग है ही नहीं। उस समय गेरिक नामक व्यक्ति नाट्यकला में बड़ा प्रवीण था। फ्रेंकिलन को नाटक देखने की शौक भी आरम्भ से ही था। इस कारण लन्दन में गेरिक का कौशल देखने को भी वह जाया करता।

उस समय के विद्वान् मनुष्यों की संगति में फ्रेंकिलन की कैसा त्रानन्द आता था यह उसके पत्रों की पढ़ने से अच्छी तरह जाना जा सकता है। हमें स्मर्गा रखना चाहिये कि सन् १७२४ अथवा १७४४ फ्रॅंकलिन जैसा था उसकी अपेद्या सन् १७५९ का फ्रोंकलिन कुछ बातों में भिन्न हो प्रकृति का होगया था। उसका शरीर ५३वर्ष के सुखी गृहस्थ की भाँ ति भारी होगया था। जहाँ पहिले की अपेता वह अधिक कर्त्तव्यशील होगया था वहां उसका आराम पाने का शौक भी बढ़ गया था। भोजन के पश्चात् कुछ देर बैठने श्रीर विश्राम लेने में वह कुछ हर्ज नहीं समभता था। साधारण परिचित व्यक्तियों में वह बहुत कम बोलता, किन्तु अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ होता तब तो बड़ा हँस मुख और बातूनी माछूम होता। गाना गाने में, हाजिर जवाबी में, और मजाक करने में उसको कोई नहीं पहुंचता था। उस समय के एक पत्र में फ्रेंकलिन ने लिखा है कि:- "मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि पहिले की तरह साथियों के साथ फिरने, गप्पाष्टक लगाने, और हँसी करने में मुक्ते अब भी अच्छा लगता है। परन्तु, उसके साथ ही वृद्ध पुरुषों के अनुभव सिद्ध और चतुरता पूर्ण वाक्य मुक्ते पहिले की अपेचा अधिक अच्छे लगते हैं। उसके स्वभाव में कभी परिवर्त्तन नहीं हुआ। इधर उधर सुधार करने की उसकी कचि तो हमेशा समान ही रही। एक समय उसने लन्दन के रास्तों का सुधारने का विचार किया। प्रतिदिन प्रातःकाल टूकानें खुलने से पहिले शहर की सड़कों की सफाई होजाने की व्यवस्था

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

करने का उसने एक योजना तयार की। वह लिखता है कि:-"थोंड़े से व्यय श्रीर समय में सड़क पर कितनी सफाई रह सकती है यह एक आकिस्मिक घटना से मेरी समक्त में आगया। क्रेंबिन स्ट्रीट में मेरे दरवाजे के आगे एक दिन एक दीन खी को मैंने माड लगाते हुए देखी। वह ऐसी दिखाई देती थी मानों अभी बीमारीस उठी हो। मैंने उससे पूछा कि तुमका इधर सफाई करने का किसने कहा है। इस पर उसने उत्तर दिया कि:- "किसी ने नहीं। मैं गरीव हूँ, इसलिये मुक्ते कुछ मिल जायगा और इस प्रकार में अपने पेट की ज्वाला शान्त कर सकूंगी यही सोच कर मैं बड़े अपदिमियों के घर के सामने माडू लगाती हूँ।" मैंने उस से कहा कि सारा मुहल्ला साफ कर डाल, मैं तुभ को एक शिलिंग दूंगा। यह बात नौ बजे हुई थी। दोपहर को बारह बजे वह अपनी मज़-दूरी मांगने आई। मैंने पहिले उस को धीरे २ सफाई करते देखी थी इस कारण मुक्ते विश्वास नहीं हुआ कि इतने थोड़े समय में उसने पूरी सफाई कर दी होगी। मैंन अपने नौकर को वहाँ भेजा उसने वहाँ जाकर देखा और फिर आकर मुक्तसे कहा कि इसने सारा मुहल्ला साफ कर दिया है और सब कूड़े को नाली में डाल दिया है। इसके पश्चात् वर्षा होने से सारी धूल धुल गई और रास्ता तथा नाली साफ होगई इस घटना का उसके हृद्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा कि जब यह वृद्धा इतनी बड़ी सड़क को ३ घएटे में माड़ आई तब यदि माड़ है लगाने वाले आदमी रखे जायँ तो वे और भी जल्दी भाड़ देंगे उसने लन्दन और वेस्ट मिनिस्टर की शहर की सफ़ाई की एक स्कीम बना डाली और जब डाक्टर फ़ाद्र लिंग उसके पास आये तो उन्हें ये सब समाचार कह सुनाये। सुन कर वे बहुत हंसे ऋौर कहने लगे यह विचार तो तुम जैसे उदार चित्त और परोपकारियों का है। लन्दन की क्या पूछते हो। यहां का तो बाबा आदम ही

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

निराला है। यहाँ प्रतिदिन डाके पड़ते हैं। किन्तु, किसी से इतना नहीं होता जो इसका प्रबन्ध करे। सर जान फील्डिंग ने मि० प्रदेश्याइल से जो इस समय महा सचिव हैं यहाँ तक कह दिया कि यदि आप केवल २४ सवारों की नौकरी बोल दें कि वे रात में घूम २ कर पहरा दिया करें तो लन्दन और उसके निकटवर्ती स्थान छुटेरों से मुक्त हो जायँ। यह कैसा अन्धेर है कि नाटक से अपने घरों पर जाते हुए लोग तक छुट जाते हैं। किन्तु, इसका उपाय करे कौन ? सड़क पर काडू न लगने से तो ऐसी विशेष हानि भी नहीं है। केवल थोड़ी सी घूल ही आँखों में जाती है।

श्रव क्या उपाय था ? सिवाय इसके कि फ्रेंकलिन चुप हो जाता। किन्तु, नहीं। वह तो श्रपनी धुन का पक्का था। शहर किकाई के लिये वह बराबर प्रयत्न करता रहा श्रीर तभी चुप हुआ जब उसे इसमें सफलता मिल गई।

+ + + +

फ्रेंकिलन इंगलैंगड में रहा तब तक प्रति वर्ष प्रीष्म ऋतु में कुछ सप्ताह अपने पुत्र के साथ यात्रा में विताता। सन् १७५८ में उसने केम्ब्रिज के जगत्-विख्यात विश्वविद्यालय को देखा। वहाँ की विद्वन्मगडली ने उसका बड़ा सम्मान किया और उसने भी वहाँ अपने कुछ नवीन आविष्कार करके दिखाये। एडिनवर्ग और सेंट एट्रज के विश्वविद्यालयों ने भी इसका बड़ा सम्मान किया और डाक्टर की उपाधि दी। म्यूनिसिपैलिटी ने उसको शहर की "आजादी" भेंट की और अमेरिका जाने से पूर्व आक्स- फर्ड विश्व विद्यालय ने भी उसको डाक्टर आफ लॉ कि की उपाधि से विभूषित किया।

<sup>&</sup>amp; Doctor of Law.

इसके पश्चात् वह अपने बाप दादों की जन्म भूसि में गया और वहाँ अपने सगे सम्बन्धियों से मिला। उनेलीगनरों में उसकी रिश्तेदार एक वृद्धा इतनी अधिक आयु की थी कि उसकी बाप ७३ वर्ष पहिले जब इझलैएड छोड़ कर अमेरिका गया था उस समय की बात उसको याद थी। यह बाई निर्धन, सन्तोषी और स्वतंत्र-प्रकृति बाली थी। बेश्जामिन काका के कुछ पत्र उसने फ्रेंकिलन को पढ़ने के लिये दिये। इनमें फ्रेंकिलन और उसकी बहिन छोटे थे उस समय की कुछ बातें लिखी हुई थीं। उनेलीगनरों से एक्टन आकर तलाश करने से जिस स्थान पर उसके पूर्वज छुड़ार का काम करते थे वह स्थान फ्रेंकिलन को मिल गया। उनका तीस एकड़ का एक खेत बिक चुका था। किन्तु, कोंपड़ी अब भी फ्रेंकिलन हाउस के नाम से विख्यात थीं और उसमें गाँव की पाठशाला होती थी। वहाँ पिता पुत्र ने अपने सगे सम्बन्धियों को ढूँढ़ लिया।

इस प्रकार अपने पूर्वजों की जन्म भूमि में घूम फिर कर पिता पुत्र वापिस लन्दन आये। †

† डाक्टर दयानिधान जी ने अपनी पुस्तक 'वेञ्जामिन फेंकलिन का जीवन चरित्र (पकाशक शंकरदत्त जी शर्मा मुरादाबाद ।) में लिखा है कि:—

"फ्रेंकलिन ने तो श्रमेरिका प्रस्थान किया और उसका पुत्र विलियन विलायत में ही रह गया । कारण यह कि एक मुयोग्य किशोरी से उसका प्रेम हो गया था जो श्रमेरिका की रहने वाली थी । इस सम्बन्ध में दोनों के माता पिता की सम्मित थीं । कुछ समय पश्चात विवाह करके विलियम अपनी पत्नी सिहत स्वदेश को श्राया । सबने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया और फ्रेंकलिन स्वयं जाकर पुत्र तथा पुत्र-वधू को बर्लिङ्कटन पहुंचा श्राया क्योंकि विलियम वहां का गवर्नर नियुक्त हो गया था ।

सन् १७५९ की श्रीष्म ऋतु में फ्रेंकलिन ने छः सप्ताह स्कॉट-लैंगड की यात्रा करने में बिताये। उस साल सेन्ट एन्ड्रयूज के विश्वविद्यालय की श्रोर से उसकी डाक्टर की सम्मान सूचक उपाधि मिली। अब फ्रेंकलिन डाक्टर की भाँति गिना जाने लगा। यह उपाधि मिलने से ही कदाचित् उसको उस वर्ष की श्रीष्म ऋतु में स्कॉटलैंगड जाने की इच्छा हुई थी। इस प्रसंग पर उसका स्कॉटलैएड में बड़ा आदर हुआ। एडिनवर्ग की कारपोरेशन ने उसको उस शहर की "स्वतन्त्रता" प्रदान की। बड़े २ लोगों ने उसको अपने यहाँ भोजन के लिये निमन्त्रित किया और विद्वान लोगों ने उसके साथ मित्रता करके अपने को गौरवान्वित सममा। ह्यम, रावर्टसन और लार्ड केम्स इनमें मुख्य थे। लन्दन से श्राने पर फ्रेंकलिन ने लार्ड केम्स को लिखे हुए पत्र में लिखा कि:- 'स्कॉटलैंग्ड में हमने जो कुछ देखा सुना, जो कुछ सुख तथा आनन्द लूटा और आपकी जैसी कृपा रही इस सम्बन्ध में यार्क पहुँ वने तक बातचीत चली। वहाँ हमारा अपनी धारणा से अधिक आदर सत्कार हुआ। संदोप में मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कभी न मिला हुआ सुख मुक्ते इन छ: सप्ताह के भीतर स्कॉटलैएड में मिला है। इसका मुक्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि गहरे सम्बन्ध के कारण दूसरे किसी ठिकाने पर मेरा मन नहीं जाता तो मैं अपने अवशिष्ट जीवन को सुख शान्ति से व्यतीत करने के लिये स्कॉटलैंगड में रहना ही पसन्दः करता।"

इन ज्ञानन्द के दिनों में भी फ्रांकिलन का अन्त: करण फिला-हेल्फिया में अपने घर में लग रहा था। उसकी पत्नी ने उसकी लिखा था कि यहाँ के मनुष्य आपके कारण मुक्त पर बड़ा स्नेह रखते हैं और उनसे बातजीत करने का अवसर मिलने से मुक्ते बड़ा श्रानन्द मिलता है। किन्तु, इतनी श्रायु में श्रापके श्रभाव में गाहरूथ्य सुख के बिना सन्तोष नहीं मिलता। श्रपने कुटुम्ब से दूर रहने के कारण सुमें श्रशान्ति श्रीर व्याकुलता रहती है क्योंकि प्रति चण उनसे मिलने की उत्करठा बनी रहती है। इस कारण कई बार जब मैं किसी श्रानन्द दायक मण्डलों में होती हूँ तो भी नि:श्वास% लेती हूं।" श्रपने घर को सजाने श्रीर श्रपनी खी तथा पुत्री के लिये फ्रेंकलिन नई २ सुन्दर वस्तुएँ घर पर भेजता श्रीर घर से इसकी खी भी उसके लिये उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ बना बना कर इक्षलेण्ड भेजती।

फ्रेंकलिन की स्त्री पत्र भेजने में बड़ी फुरती रखती थी। उसकी श्रोर से नियमित रूप से पत्र त्राते थे। सन् १७५८ में लिखे हुए एक पत्र में उसने फ्रेंकलिन को एक बड़ी आश्चर्य-जनक खबर भेजी कि गप्प उड़ रही है कि तुमको कोई विशेष सम्मान युक्त उपाधि और पेन्सिलवेनियाँ के गवर्नर का स्थान मिल गया है। यह गप्प सत्य नहीं थी परन्तु इङ्गलैएड में फ्रेंकलिन का बड़ा सत्कार हुआ है इसको उसकी स्त्री जान चुकी थी। इसलिये उसने सोचा, सम्भव है, ऐसा हो जाय । मि० स्ट्रोहन ने उसको एक पत्र में लिखा था कि:- "कृपा करके तुम यहाँ आत्रो, और अपने जीवन को दाम्पत्य रूप में सुखपूर्वक व्यतीत करी जिससे तुम्हारे पति की संगति का लाभ मुक्ते हमेशा मिलता रहे। तुम्हारे पति से साचात् न होने से पहिले ही उनकी अद्भुत लेखन कला और विद्वत्ता एवम् प्रतिष्ठा के कारण उनके विषय में मैंने अपना मत निश्चित कर लिया था किन्तु; प्रत्यत्त देख लेने और उनके सहवास का सुअवसर मिलने के पश्चात् से तो मेरी वह धारणा बहुत ऊँची हो गई है। मैंने उनके विषय में जो कुछ देखा सुना था

<sup>\*</sup>दुःख की ग्राह।

इसकी अपेता मैंने उनको और भी उच श्रेणी का पाया। मैंने श्रापनी त्रायु में ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जिसके समागम से इतना आनन्द प्राप्त हो। कोई किसी बात में अच्छा होता है, श्रीर कोई किसी बात में। परन्तु ये तो सभी बातों में श्रच्छे हैं। इसके बाद मि रट्रेहन फ्रेंकिलन के पुत्र के विषय में लिखते हैं कि—"अमेरिका से आये हुए जो युवक मेरे देखने में आये हैं उनमें तुम्हारे पुत्र को मैंने सर्व श्रेष्ठ पाया। इसकी समक ऐसी श्राच्छी है जैसी इसकी बराबरी के दूसरे युवकों में नहीं देखी जाती। इसका पिता इसके साथ अपने मित्र तथा भाई की भाँति बर्ताव रखता है और अपने सुयोग्य पिता के साथ रहने के कारण इसको सुधरने का अच्छा अवसर मिलता है। इससे सुभी मालूम होता है कि समय पाकर यह भी इस देश के लिये अपने पिता की भाँति बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।" मि० स्ट्रोहन की धारणा थी कि मेरे पत्र से फ्रेंकलिन की स्त्री इक्नलैएड आ जायगी किन्तु, फ्रेंकलिन जानता था कि मेरी स्त्री को सामुद्रिक यात्रा पसन्द नहीं है इससे वह न आयगी आखिर को ऐसा ही हुआ। मि० स्ट्रोहन को उसने साफ नाहीं लिख दी कि मैं इंगलैएड न श्रा सक्रंगी।

इस प्रकार फ्रेंकिलन के तीन वर्ष इंगलैंगड में व्यतीत हुए।

काम के लिये कके रहना पड़ा उस समय को उसने मनोर जक

मगडली में, पदार्थ विज्ञान के प्रयोग में, गायन में, नाट्य कला में,

श्रीर पार्श्वर्वा प्रदेशों की यात्रा श्रादि में व्यतीत किया। वह

उसको कुछ बुरा न लगा। जिस कार्य के लिये वह श्राया था

वह सन् १७६० की प्रीष्म ऋतु में पूरा होने को श्राया

किन्तु, फ्रेंकिलन को पूरे तौर पर सफलता नहीं मिली पेन्सिलवेनियाँ का परगना वर्जीनियाँ श्रीर न्यूयार्क की भाँ ति खालसे

कर लेने के लिये उसने सरकार से प्रार्थना की । परन्तु उसकी यह उत्तर मिला कि जागीरदार की सम्मति के विना वैसा होना कठिन् है। इस योजना में कृतकार्य न होने पर जो श्रीर बातें रही थीं इतकी स्रोर इसने लक्ष्य दिया:-(१) दूसरों की मिल्कियत की भाँति जागीरदार की मिल्कियत पर भी कर लिया जाय (२) जागीरदार अपने गवर्नर को मन मानी आज्ञाएँ देकर उनके अनु-सार चलने के लिये नियामक समिति को न सतावे। इन दोनों बातों का स्वीकार हो जाना कोई सहज की बात नहीं थी क्योंकि जिनसे न्याय की प्रार्थना की गई थी वे सनुष्य ऐन कुटम्ब जैसे ही थे।

सन् १७५७ में फ्रेंकलिन इझलैएड गया उसके पश्चात् गवर्त्र डेनी और व्यवस्थापिका सभा का पारस्परिक भगड़ा पहिले की अपेत्रा अधिक उप्र होगया था। दोनों के बीच में समाधान कराने वाला फ्रॉकलिन जैसे शान्त स्वभाव का कोई व्यक्ति न होने से क्तगड़ा कम न होता था और पहिले के गवर्नरों की भांति गवर्नर डेनी भी इस वैमनस्य से तंग आ गया था। १७५८ में उसने जागीरदार की आज्ञा के विरुद्ध कुछ ऐसे नियमों के लिये सम्मति दी कि जिसमें दूसरी मिल्कियतों की भांति जागीरदार की मिल्कि-यत पर भी कर लगाने का निश्चय किया गया था। जागीरदार को यह खबर लगते ही उसने डेनी को अलग करके उसके स्थान पर जेम्स हेमिल्टन नामक मनुष्य को नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव किया जो स्वीकृत हो गया। हेमिल्टन फिलाडेल्फ़्या निवासी था। जागीरदार की खोर से उसको भी दूसरे गवर्नरों की भांति कड़ी आज्ञाएँ दी गई थीं परन्तु ऐसी आज्ञाओं के विरुद्ध उसने भी कुछ नियमों पर अपना मत दिया। जांगीरदारों की सनद में एक ऐसी थी कि नियासक-समिति छोर गवर्नर के CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha प्रसारित किये हुए नियम पर राजाकी सम्मति मिलनी चाहिये। अतः उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि अपनी आज्ञाओं के विरुद्ध गवर्नर सम्मति दिये हुए नियम राजा से रह करादें। उन १९ नियमों में से कुछ नियम ऐसे थे कि जिनके सम्बन्ध में किसी को कोई अप्रापत्ति न थी। केवल ११ नियमों पर जागीरदारों ने आपत्ति की थी। सब मिल्कियतों पर कर लगा कर १ लाख पौगड एक-त्रित करने का भी एक नियम था। इस नियम का जो परिणाम हो उसी के अनुसार दूसरे दस का होने वाला था। पेन कुटुम्ब वालों ने वकील खड़ा करके उसको रह कराने के लिये मुकदमा चलाया। यह देखकर फ्रेंकलिन ने भी वकील करके यह बताया कि ये नियम उचित और इङ्गलैएड के नियम के अनुसार ही हैं। अर्ल ग्रॉफ हेली फॉक्स ग्रौर दूसरे चार व्यक्तियों की एक कमिटी नियुक्त करके राजा ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी। किमटी ने फ्रेंकलिन और व्यवस्थापिका सभा के विरुद्ध रिपोर्ट की और दिखाया कि सब मिल्कियतों पर समान रूप से कर लगाना न्याय से, इङ्गलैएड के नियम से त्रीर राजा के ऋधिकार से श्रनुचित है।

कमेटी के इस प्रकार मत दे देने पर सफलता की आशा रखना व्यर्थ था। परन्तु, फ्रेंकलिन ऐसा पुरुष न था जो हिम्मत इस कर बैठ जाय। उसने ऐसी युक्ति की कि जिससे कमेटी अपनी इस रिपोर्ट को वापिस लेकर दूसरी और रिपोर्ट करे जिसमें उसका पन्न समर्थन हो। १ लाख पौएड इकट्ठा करने का नियम रद हो जाय तो पेन्सिलवेनियाँ में लोकोपयोगी कार्य्य के लिये रुपये की तंगी आ जाने और जागीरदारों का बल बढ़ जाने की सम्भावना थी। फ्रेंकलिन ने सोचा कि बीच के मार्ग का अवलम्बन किया जाय तो कुछ हो सकता है। उसने कमेटी से प्रार्थना की कि नियम को रद्द करने की अपेचा उसमें जो आपित्तजनक अंश है उसमें सुधार करने की सूचना दो तो मैं सुधार
करने का दूसरा नियम व्यवस्थापिका सभा में पेश करा सक्का
हूँ। जागीरदारों की सारी मिल्कियत पर कर लगाना ठीक न ही
तो आमदनी होने वाली मिल्कियत पर कर क़ायम रख कर
दूसरी बिना मपी हुई और बिना पैदायश वाली भूमि पर के कर
की माफी दिलाओ। इस पर कमेटी ने दूसरी ऐसी रिपोर्ट की कि
पेन्सिलवेनियाँ की नियामक-समिति के प्रतिनिधि के कथनानुसार
नियमों में सुधार किया जाय तो उसको रद्द करने की आवश्यकता नहीं। इस रिपोर्ट में की गई सूचना के अनुसार आज्ञा
करना राजा ने मंजूर किया। इस सम्बन्ध में फ्रेंकिलन ने लार्ड
केम्स को लिखा कि—"हमको अनेक अंशों में संतोष मिल इस
प्रकार शिकायत का कुछ अन्त आया है।"

इसके पश्चात् सभा ने फिर एक कमेटी नियुक्त की। जिसने अपनी यह रिपोर्ट पेश की कि:—

(१) जागीर की उस भूमि पर जो अनुर्वरा थी और जिसकी पैमायश नहीं हुई थी कुछ कर नहीं लगाया गया है।

(२) जिस भूमि की पैमायश हो चुकी है उस पर भी न्याय-पूर्वक उचित कर लगाया गया है।

- (३) जागीर की सारी मिल्कियत पर पृथ्द पौगड 8 शिलिंग १० पेंस कर होता है जो सारे कर का पाँचवाँ भाग है।
- (४) कर सम्बन्धी इस व्यवस्था में कोई अन्याय नहीं हुआ है।

हमें यह न समकता चाहिये कि इज़लैंगड में रह कर फ्रॅंक-लिन के किये हुए काम को पेन्सिलवेनियाँ के सब लोग पसन्द करते होंगे। उसके पत्त में परगने का अधिकांश भाग था और वे सब उसकी वाहवाही करते थे। किन्तु, इसकी अनुपस्थिति में जागीरदारों का पत्त भी सबल होगया था खीर उनकी संख्या बद्धा गई थी। उस पत्त के लोग उसकी निन्दा करते और समा-चार पत्र तथा पुस्तकों की सहायता से उस पर खूव वाग्प्रहार करते। फ्रेंकिलन की स्त्रीने अभी तक अपने पर्ति की केवल प्रशंसा ही सुनी थी इस कारण इस अपवाद को सुन कर उसको बहुत रंज हुआ। उसने फ्रेंकिलन को इसकी सूचना दो। फ्रेंक-लिन ने उसको उत्तर लिखा कि-"मेरे विषय की ऐसी भंठी अफवाहों से तुमको बुरा लगता है इसका मुम्ने खेद है ! किन्तु, प्रियतमे ! याद रखना कि जहाँ तक ईश्वर सहायक है और उसकी प्रदान की हुई सद्बुद्धि मुक्त में क़ायम है वहाँ तक मेरे द्वारा ऐसा कोई अनुचित कार्य्य न होगा जिसकी लोग निन्दा करें।" एक दूसरे पत्र में वह लिखता है:- "किसी के झूँठे श्रौर ईर्षा भरे बचनों से तू अपने मन में दुखित मत होना। ईश्वर के प्रदान किये हुए सुख और अपने मित्रों के समागम में तू प्रसन्नतापूर्वक रहना। ऋौर सत्य की जय होती है इसे मत भूलना।"

अपने पित के वियोग में निर्वल हुई इस अवला को इन पत्रों से बड़ा आश्वासन मिला। वह सोचती थी कि मेरे पित को इक्लैंगड भेजने का अभिप्राय सिद्ध होगा और वर्ष प्रा होने से पहिले ही वह घर पर लौट आयँगे। परन्तु, पेन्सिलवेनियाँ विष-यक दूसरे कुछ और कायों के कारण फेंकलिन को शरद् ऋतु लगने तक इक्लैंगड में ही रहना पड़ा और शरद् ऋतु में उस समय सामुद्रिक यात्रा करना खतरनाक गिना जाता था, इस कारण वह वहाँ से न चल सका। दूसरे वर्ष में भी कुछ सरकारी और खानगी काय्यों के कारण उसको वहीं रहना पड़ा।

सन् १७६० के "एनुत्रल रजिस्टर" (Annual Register) में जन-संख्या बढ़ाने के विषय पर फ्रेंकलिन का एक लेख छपा था। उस समय लोगों में प्रायः ऐसा भ्रान्तिजनक विचारकील रहा था कि अमेरिकन प्रदेशों के बढ़ते जाने से इक्क राउड निधन होता जाता है। इस कारण इसका प्रतिवाद करने को ही उक्त लेख प्रकाशित हुआ था। बहुत से अङ्गरेज यह जानते थे कि इङ्ग-लैएड का पैसा और आवादी अमेरिका की ओर खिंचती जा रही है इसी से वहां धन और जन संख्या की वृद्धि हो रही है। इस भ्रान्ति को दूर करने के लिये फ्रेंकलिन ने अपने निबन्ध में जो जो बातें लिखी थीं वे ही उसके पश्चात् के सुविख्यात अर्थ-शास्त्री आडम स्मिथ ने भी लिखी हैं। फ्रेंकिलन कहता है कि:-"एक दूसरे की खाद्य-सामग्री में विघ्न डाल कर या एकत्रित हो कर वनस्पति तथा प्राणियों की संतति बढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होती। पृथ्वी तल पर दूसरी किसी जाति की वनस्पति न हो तो धीरे २ सारी पृथ्वी पर एक प्रकार का अन्त आ जाय। इसी प्रकार यदि पृथ्वी पर दूसरी बस्ती न हो तो अङ्गरेज प्रजा के समान एक ही प्रजा से थोड़े समय में सारी पृथ्वी भर सकती है। उत्तरी श्रमेरिका में पहिले लगभग ८० हजार श्रक्तरेज गये थे। किंतु, अब वहाँ लगभग दस लाख अंग्रेजों की बस्ती हो गई है। यह होने पर भी इंगलैएड की आबादी पहिले की अपेचा कम नहीं हुई, बिक माल की खपत अधिक होने से ज्यापार 🦓 उत्तेजना मिल रही है श्रीर बस्ती बराबर बढ़ रही है। अमेरिका की इस समय की दस लाख मनुव्यों की बस्ती २५ वर्ष में दुगनी हो जायगी ऐसा मान लिया जाय तो भी आज से एक सौ वर्ष पीछे वहाँ ऋधिकांश बस्ती अंग्रेजों की ही होगी। इस प्रकार स्थल श्रीर समुद्र पर ब्रिटिश राज्य की सत्ता में इससे कितनी अधिक बृद्धि होगी ?

फ्रॅंकलिन ने अपने इस निबन्ध में साबित कर दिया कि गुलामों के कारण गुलाम रखने वाले की ही अधिक हानि होती है। मालिक अपनी अकर्मण्यता के कारण बैठे २ निर्वल हो जाता है और अन्त में तीन चार पीढ़ियों के पश्चात् उसकी सन्तिति अशक्त बन कर किसी काम की नहीं रह जाती।

तीसरा जार्ज गद्दी पर बैठा कि शीच्र ही सारे राज्य में संधि के लिये शोर गुल होने लगा। पिट की भाँति फ्रेंकलिन का भी विचार था कि जब तक विपत्ती चिरस्थायी संधि न करलें लड़ते ही रहना चाहिये। इंग्लैंग्ड में उस समय पेट के खातिर लिखने वाले — माड़े के टट्ट — लेखक बहुत थे। फ्रांस ने ऐसे लेखकों को लिखवाये थे। संधि करने के पत्त में पुस्तकों, निबंध और लेख लिखवाये थे। संधि करने के इच्छुक अंग्रेज दरवारियों के पास भी कई ऐसे ही भाड़ेत् लेखक थे। संधि कराने में ऐसा प्रयत्न हो रहा है यह बात प्रसिद्ध करने के लिये "एक जिटेन निवासी" के हस्तात्तर से फ्रेंकलिन ने "मार्रानंग क्रांनिकल" समाचार पत्र में एक लेख छपवाया। इसका नाम "बैरी का ध्यान संधि की आर प्रक लेख छपवाया। इसका नाम "बैरी का ध्यान संधि की और प्रक पादरी स्पेन के किसी पुराने बादशाह को शित्ता देता है कि यदि तुम्हें अपने विपत्तियों के विचारों में परिवर्तन कराना हो तो खादिर करनी चाहिये।

संधि हो जाय तो इङ्गलैंग्ड के जीते हुए देश के अतिरिक्त अमेरिका में केनेडा या ग्वाडालोप के टापू रखने चाहियें इस विषय पर उन दिनों बड़ी चर्चा चल रही थी और उस पर बड़े २ राजनीति-विशारदों में मतभेद हो रहा था। फ्रेंकिलन ने एक

पुस्तक लिखकर उसके द्वारा स्चना दी कि यदि उत्तरी अमेरिका के अंग्रेजी प्रदेशों का हित चाहते हो तो केनेडा को इंग्लैएड के अधीन रक्लो। यदि वह फ्रेंच लोगों के हाथों में रहेगा ली उन लोगों की अंग्रेजी प्रदेशों पर हमेशा वक्रदृष्टि रहेगी। अस्तु।

"सद्गुणी होने की कला" पर एक पुस्तक 'लिखने के लिये फ्रेंकलिन का सन् १७३२ से ही विचार था। किंतु, उसको समय नहीं मिला था ऐसा पहिले कहा जा चुका है। इस अवधि में लार्ड केम्स को लिखे हुए एक पत्र में फ्रेंकलिन ने इस पुस्तक के सम्बन्ध में लिखा कि:- "युवकों के लिये सद्गुणी होने की कला" इस नाम की एक पुस्तक लिखने का मेरा विचार है। इसमें किन २ बातों का समावेश होगा वह इस नाम से तुम्हारी समभ में न त्रायगा । मेरा उद्देश्य कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को सुमार्ग पर लाने का है। मैं जानता हूं कि भूले भटके लोग ऐसा चाहते हैं। किन्तु, यह परिवर्तन कैसे हो ? उन लोगों को यह खबर नहीं कि हम कई बार निश्चय करते हैं और साथ ही प्रयत्न भी। परन्तु, उनका निश्चय दृढ़ नहीं होता । ऋौर न वे इसके लिये यथावत् प्रयत्न ही करते हैं। इसी से उन्हें सफलता नहीं होती। सदाचारी कैसे होना यह बात जब तक वे दूसरों को अपने आचारण द्वारा न बता दें तब तक उनका कुछ प्रभाव नहीं हो सकता। बहिक, यह तो एक ऐसी बात है कि खारें सामग्री, लकड़ी और कपड़े कहाँ से लाये जायँ यह बताये बिना एक भूखे, सरदी से ठिठुरे हुए नंगे मनुष्य से कहना कि तुम खात्रों, तापो श्रौर पहिनों। श्रनेक मनुष्यों में कुछ गुण स्वभावतः ही होते हैं। परन्तु, इस प्रकार किसी मनुष्य में सभी गुण नहीं श्रा सकते । सद्गुण प्राप्त करना श्रीर जो प्राप्त किये जा सकें छन्हें तथा जो खाभाविक रीति से मिले हों उनको सुरिच्चित

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ग्यना यह भी एक कला है। जिस प्रकार चित्रकारी आदि दूसरी कलाएँ हैं इसी प्रकार यह भी एक है।

**9** + + +

सन् १७६१ की घीष्म ऋतु में फ्रेंकिलन और उसका पुत्र यात्रा करने को हालैएड गये और सितम्बर में तीसरा जार्ज गद्दी पर बैठा उस समय वापिस आये। फिर सन् १७६२ की वसन्त ऋतु में उन्होंने अपने देश को वापिस आने की तैयारी करना शुक्र किया।

मि० स्ट्रोहन और अन्यान्य मित्रगण फ्रेंकिलन से आग्रहपूर्वक कहते रहे कि इंगलैंगड तुम्हारा ही देश है ऐसा समम कर
अब यहीं रहो तो अच्छा। फ्रेंकिलन को भी लन्दन तथा वहाँ का
मित्र-मगड़ल बहुत प्रिय लगता था किंतु, अपनी जनम भूमि को
छोड़ कर इङ्गलैंगड में रहने की बात उसको पसन्द न आई।



## प्रकर्गा २० वां दूसरी बार लन्दन में सन् १७६२-१७६४

ग्राक्सफ़र्ड विश्वविद्यालय से डी० सी० एत० की पदवी — फ्रेंकलिन का पुत्र न्यूजर्स का गवर्नर नियुक्त हुग्रा—फिलाडेल्फ़िया जाने की तैयारी— मार्ग में की हुई खोज—घर ग्राने पर लार्ड केम्स को लिखा हुग्रा पत्र— मकान बनाने का विचार—सात वर्ष के भगड़े का ग्रन्त—ग्रमेरिका में इिगडयन लोगों के साथ युद्ध—जॉन पेन गवर्नर—इिगडयन लोगों के विरुद्ध विचार—पेचटन के घुड़ सवार—इस सम्बन्ध में फ्रेंकलिन के विचार— मित्रता रखने वाले इिगडयनों की रच्चा के लिये की हुई व्यवस्था—गवर्नर पेन की विज्ञित्त—पेन ग्रीर नियामक—समिति में भगड़ा—परगना खालसा करने तथा स्टाम्प एक्ट जारी न करने के लिये सरकार से प्रार्थना करने को फ्रेंकलिन का फिर इंग्लिग्ड जाना।



म् न १७६२ का अधिकांश भाग डाक्टर फ्रेंकिलिन ने केवल घर जाने में ही बिताया था। उसने वसन्त ऋतु से ही लन्दन छोड़ने की तैयारी करना शुरू कर दिया था। उसके आने की खबर सुन कर अमेरिका के उसके मित्रों को जितनी प्रसन्नता हुई उसी प्रकार उसके जाने का हाल सुन कर यूरोप के मित्र दुखित हुए। इङ्गलैएड छोड़ने के दिनों की कुछ श्रौर बातें जानने योज्य हैं।

सन् १०६२ की फरवरी की २२वीं तारीख को आक्सफर्ड विश्वविद्यालय ने निश्चय किया कि डाक्टर फ्रॅंकिलन इधर आवें तब उनको सम्मान खरूप "डी० सी० एल०" की उपाधि दी जाय। इसके एक मास के पश्चात् ही फ्रॅंकिलन आक्सफर्ड गया। वहाँ उसने "डी० सी० एत०" की उपाधि प्राप्त की और इस प्रकार अब वह डवल डाक्टर होगया। इसी समय उसके पुत्र को भी एम० ए० (मास्टर आफ आर्ट) की उपाधि मिली।

फ्रेंकिलन का पुत्र क़ानून का अभ्यास पूरा करके वैरिस्टरी की परी हो गया था। पिता के साथ रहने के कारण उसकी अनेक बड़े र आदिमयों से मित्रता हो गई थी। तीसरे जार्ज के कृपापात्र लार्ड व्यूट के साथ भी फ्रेंकिलन का अच्छा परिचय हो गया था। उस समय न्यूजर्स के गवर्नर की जगह खाली होने से लार्ड व्यूट ने अवसर देख कर इस जगह पर विलियम फ्रेंकिलन को नियुक्त कर दिया। अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अपने बाप दादों के देश को अन्तिम नमस्कार करके फ्रेंकिलन घर की ओर चला। इस यात्रा में समुद्र बहुत शान्त रहा। एक जहाज में से दूसरे में सरलता से जा सकने के कारण अनकी यह यात्रा बड़े आनन्द और मनोर अन के साथ पूर्ण हुई।

इस यात्रा में फ्रोंकिलन ने अपने मित्र लाई केम्स की "विवेचन शास्त्र के मूल तत्त्व" नामक पुस्तक पढ़ी। उसके पश्चात् उसने अपने एक मित्र को पत्र लिख कर उस पर अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए बताया कि उसमें प्रकाशित स्कॉटलैंग्ड के पुराने गीत बड़े मधुर हैं।

अनुसंधान करने में फ्रेंकलिन का मन कैसा चपल था और वह कैसा सिद्धइस्त होगया था इस का नमूना दिखाने को इस यात्रा में उसके किये प्रयोग का संचित्र वर्णन करना यहाँ उपयुक्त होगा। गर्मी के दिन होने से जहाज में यात्रियों को सोने बैठने के कमरे की खिड़कियें खुली रखनी पड़ती थीं। इससे मोमबत्तियों के दीपक हवा से बुक्त जाते थे और बड़ी श्रमुविधा होती थी। मदीरा टापू में आने के पश्चात् जलाने का तेल मिल गया। एक गिलास में कार्क और लोहे के सहारे दीपक को रख कर फ्रेंकलिन ने एक प्रकार का दीपक बनाया और उसको कमरे की छत पर लटका दिया। इस दीपक् से खूब प्रकाश रहने लगा। गिलास में भाग पानी का, दे तेल |का और देखाली रखा गया था। दीपक की 'लो' गिलास के आस पास की ऊँचाई के भीतर रहने से वायु अधिक न लगती और वह स्थिर रहता। एक दिन भोजन करते समय फ्रॉकलिन ने देखा कि तैल का भाग स्थिर रहता है परन्तु नीचे जो पानी का भाग है वह हिलता डुलता है सब तैल जल चुका और केवल पानी रह गया तब तक दीपक को जलता हुआ रखा गया। जहाज की गति यद्यपि पहिले की तरह ही थी तो भी पानी का भाग अब स्थिर ही रहा। रात को जब उसमें तैल डाला गया तो फिर पानी का भाग हिलता श्रीर तैल का स्थिर रहा। इस प्रकार उसने सारी यात्रा में यही प्रयोग बार २ किया। आगे चल कर जहाजों में इसी प्रकार के दीपकों द्वार प्रकाश करने की व्यवस्था होने लगी।

पोर्ट स्मथ छोड़ने के नौ सप्ताह के परचात् फ्रेंकलिन अपनी जन्मभूमि में आ पहुँचा। घर आकर उसने लार्ड केम्स को लिखा कि:—"छ: वर्ष के वियोग के परचात् मैं पहिली नवम्बर को अपने घरपर सकुरालपहुँच कर अपनी स्त्री तथा।पुत्रीके शामिल हुआ हूँ। मेरी पुत्री अब बड़ी हो गई है और मेरी अनुपश्चिति में भी उसने विद्या तथा कला कौशल में निपुणता प्राप्त करली है। मेरे मिल मुभ पर पहिले की भाँति ही प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। मेरे यहां वापिस आते ही मुक्तसे मिलने के लिये आये हुए मित्रों से मेरा घर सदा भरा रहता है। मेरी अविद्यमानता में नियामक समिति में फिलाडेल्फिया की त्रोर से सभासद् की भाँति प्रतिवर्ष मेरा चुनाव होता था। मैं नियामक समिति में उपश्यित हुन्ना तब अध्यत्त के द्वारा मुक्ते सिमिति ने शाबाशी दी और तीन हजार पौरड बख्शीश में देने का निश्चय किया। फरवरी मास में मेरा पुत्र और पुत्रवधू घर पर आये हैं। मेरे इङ्गलैंगड छोड़ देने के पश्चात् मेरी सम्मति से उसने वेस्ट इण्डिया की एक युवती के साथ विवाह कर लिया है और यह सम्बन्ध अच्छा हुआ है। जब यह अपनी नियुक्ति की जगह पर गया तब मैं भी इसके साथ वहाँ गया था। वहाँ सभी श्रेणी के लोगों ने मिलकर इसका स्वागत किया था। मैंने देखा कि वहाँ वह सबसे हिल मिल कर कार्य्य करता है। उसके श्रीर इसके गाँव के बीच में केवल एक नदी है। मुक्त से इसका गाँव १७ मील की दूरी पर है इससे हम त्रायः मिलते रहते हैं।"

घर आने के पश्चात् फ्रॉकिलन पहिले की भाँति अपने काम कर्ज में लग गया। दूसरे वर्ष की प्रीक्ष्म ऋतु में पोस्ट आफिसों के सेम्बन्ध में उसने १६०० मील की यात्रा की और अपने भाई बन्धु तथा स्नेहियों से भेंट करके अपने परिचय को ताजा किया। इस समय फ्रॉकिलन की आयु ५७ वर्ष की हो चुकी थी। १५ वर्ष से वह देश सेवा कर रहा था। सन् १७४८ में उसने अपना धंधा छोड़ दिया। वह जिस सुख को पाने की आशा रखता था वह समय अभी न आया था। अब उसने एक नया और सब

प्रकार की सुविधा वाला मकान बनवाया और उसी में अपना समय विश्राम में, पदार्थ विज्ञान के चमत्कार में, सद्गुणी होने की पुस्तक लिखने में श्रीर मित्रों के साथ मन बहलाने में व्यक्तीत करने का विचार किया। परन्तु यह विचार उसका विचार मात्र ही रह गया। कुछ अपिरहार्य कारणों से उसको फिर बाहर जाना पड़ा।

सात वर्ष का भगड़ा सन् १७६३ ईस्वी की १०वीं फरवरी को संधि हो जाने से मिट गया। इस संधि से यूरोप में लड़ाई का अन्त आया परन्तु, अमेरिका में वैसा नहीं हुआ। उत्तरी अमे-रिका के इिएडयन लोगों की सन्धि हुई तब कुछ विचार नहीं किया गया था और न उनसे सन्धि के विषय में ही पूछा गया था। संधि होने से पहिले वे जिस प्रकार छूट मार और अल्या-चार करते थे उसी प्रकार सन्धि होने के पश्चात् भी करने लगें। नियेया से पले!रिडा तक के प्रदेशों में उन्होंने गाँव जला दिये, बहुत से कुटुम्बों को मार काट डाला, खेती उजाड़ दी, और स्त्री तथा बचों को गिरफ्तार कर लिया। उस समय पेन्सिलवेनिया में सबसे अधिक हाति हुई।

अक्टूबर मास में फिर गवर्नर की बदली हुई। गवर्नर हेमिल्टन ने त्याग पत्र दिया और उसके स्थान पर मि० जॉन पेन इङ्गलैएड से आया, जॉन पेन जागीरदार के कुदुम्ब का था इसलिये लोगों ने यह समका कि इसके शासन काल में जागीरदार और निया-मक समिति के मगड़े टट जायेंगे यही सोच कर जागीरदार ने खास तौर पर उसी को भेजा है।

इिएडयन लोगों की छुट मार यहाँ तक चलने लगी कि इिएड-यनों का नाम सन कर हर एक गोरे को भय होने लगा। कितने ही

सम्प्रदायों के लोगों में श्रीर विशेष कर स्काच श्रीर आइरिश श्रेस बिटेरियन पंथ के लोगों में ऐसी धारणा चली कि कनेकर लोगों के विचारों के अनुसार इण्डियन लोगों पर दया दृष्टि रखी जाती है यह बात देव को पसन्द नहीं और इस कारण देव ने क्रोधित होकर जान बुक्त कर इंग्डियन लोगों का जुल्म बढ़ाया है। इरिडयन लोगों को न काट डाला जाय तब तक देव शान्त नहीं होने के। दिसम्बर मास में कुछ मूर्ख गोरे खि्रस्तियों ने एक ऐसा जंगली और दिल दहलाने वाला काम किया कि जिसका हाल सुन कर सबके मन में दु:ख उत्पन्न हुआ। लेन्केस्टर के पास एक निरपराधी और दीन इंग्डियन गृहस्थ रहता था। इसके पूर्वज बड़े इज्जतदार थे श्रौर इसका सारा कुदुम्ब विलियम पेन के समय से गोरे लोगों के साथ हिल मिल कर रहता आया था। ें हुसरे इशिडयनों की भाति कर लगवाने में इस कुदुम्ब ने बिल्कुल भाग नहीं लिया था। इसमें ७ पुरुष, ५ स्त्री और ८ बालक इस प्रकार २० व्यक्ति थे। ये लोग गुण्वान स्त्रीर सममदार थे। इन्होंने अपना नाम अंग्रेजी रखा था और अपने अङ्गरेज पड़ौसियों के साथ ये हिल मिल कर रहते थे। १० दिसम्बर को पेकस्टन परगने के कुछ स्कॉच और आइरिश लोग घोड़ों पर सवार होकर हथियारों के साथ इस ग़रीब की मोंपड़ी पर टूट पड़े। ऋौर जो लोग इनके हाथ आये उनको मार कर भोंपड़ा जेला दिया। भाग्य-वश ऐसा हुआ कि उस समय घर में केवल ६ ही व्यक्ति थे। शेष १४ बाहर थे इसलिये वे बच गये। इन चौदह व्यक्तियों को लेन्केस्टर के मजिस्ट्रेट ने आश्रय देकर लेन्केस्टर की जेल में सुरित्तत रूप से रहने को भेज दिया। दो सप्ताह के पश्चात् उन्हीं घुड़ सवारों ने आंकर जेल को घेर लिया और बलात्कार भीतर घुस कर अवशिष्ट घातक कार्य की पूरा करना शुरू कर दिया। उस समय का यथार्थ वर्णन करते हुए हृदय विदीर्ण होता है।

उन बेचारों के पास कोई हथियार नहीं था और इस कारण अपनी रचा करने या उन अत्याचारियों में से निकल आगने का उनके पास कोई उपाय न होने के कारण वे बड़ी आतंवाणी में कहने लगे कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बल्कि, तुमको चाहते हैं। हमने अपने जीवन में तुम्हारी या तुम्हारे जाति भाइयों की कोई हानि नहीं की है। अतः हम पर दया करके छोड़ दो। परन्तु, उन निर्देइयों पर इसका कुछ प्रभाव न हुआ। उन्होंने इस स्थिति में भी सबके सिर धड़ से अलग कर दिये। इस हत्यारे को उसके मित्रों ने इस प्रकार छुपा रखा कि मजिस्ट्रेट ने बहुत प्रयत्न किया किन्तु, उसका कुछ पता नहीं लगा। गवर्नर ने भी उनको पकड़े जाने का वार्यट निकाला परन्तु उसका भी कुछ प्रभाव नहीं हुआ। बल्कि, उल्टे कई लोग घातकों को बचाने के लिये उनका यहाँ तक पत्त लेने को खड़े होगये कि अपने आत्मियों की मृत्यु के कारण शेष बचे हुए लोग पागल होगये और उन्होंने उस पागलपन में ही अपने बचे खुचे लोगों को मार डाला है। यह दुष्कम्म पेन्सिल्वेनियाँ के लोगों की अनुमति से हुआ है यह बात छिपाने को फ्रेंकलिन ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका अभिप्राय यह था कि यह कार्य कितना निन्दनीय और लजास्पद है। स्पष्ट किन्तु, नम्र भाषा में उसने इस हत्याकाएड की वास्तविकता पर प्रकाश डाला और वेचारे इण्डियन कैसे ग़रीब और सीधे थे तथा उनके काम और आयु क्या थी आदि भी उसमें लिखी और अन्त में यह भी बताया कि शरण में आने वाले दुश्मन को समा करके बचाना और अनाथ तथा अशर्गा की रचा करना ही सची वीरता है।

इस पुस्तक का कुछ स्थानों में बड़ा प्रभाव पड़ा। परन्तु घातक तथा उन्हीं जैसे श्रीर लोगों के कठोर हृद्य बिलकुल द्रवित

<sup>·</sup> CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

न हुए। अपने जाति भाइयों पर होने वाले अत्याचारों से त्रास पाकर, अंग्रेज लोगों के साथ मित्रता रखने वाले दूसरे १४० इंग्डियन विताग अपने प्राण बचाने को फिलाडे हिकया भाग आये। यहां उनको खाना पीना और आश्रय मिला। उनके साथ उनका धर्म गुरु भी आया था। वह उनके साथ रह कर सब से प्रति दिन नियमपूर्वक ईश प्रार्थना करवाता । इन इण्डियनों को मारने का निश्चय करके पेकस्टन से सैंकड़ों लोग दो हथियार बन्द जत्थों के साथ फिलाडेल्फिया पर आक्रमण करने को निकले । फिलाडेल्फिया में बड़ी खलबली मच गई। गवर्नर पेन घवड़ा गया। अपने पहिले के गवर्नरों की भांति वह भी फ्रेंकलिन के पास दौड़ कर सलाह लेने को गया। इस समय गवर्नर पेन ने फ्रेंकलिन के घर 😓 पर ही डेरा डाल दिया। समय २ पर वह उसी की सलाह से हुक्म दिया करता। फ्रेंकलिन ने नगर की रचा के लिये फिर एक मएडली स्थापित की खौर शीघ्र ही बनाई हुई १००० मनुष्यों की पल्टन के अफसर की भांति बाहर निकला । फ्रेंकलिन लिखता है कि:- "गवर्नर पेन मैं कहता सो ही करता, इस प्रकार जैसा कि मैं एक समय पहिले हुआ था उसी प्रकार इस समय भी लगभग ४८ घंटे के लिये एक बड़ा आदमी हो गया।"

पेकस्टन वालों का भुगड फ़िलाडेल्फिया से ७ मील की दूरी पर बसे हुए जर्मन टाउन तक आ पहुंचा था। गवर्नर के प्रार्थना करने पर फ़ें किलन तथा दूसरे तीन आदमी और बलवाइयों को सम-भाने के लिये जर्मन टाउन गये। स्वयं सेवकों की नई तैयार की हुई हथियार बन्द पल्टन शहर में ही रही। उनकी सहायता के लिये सरकारी लश्कर में से भी एक टुकड़ी आ गई। जिस मकान में इग्डियन लोगों को आश्रय दिया गया था उसके आस पास खाई खुदवादी गई थी। कवेकर लोग हथियार नहीं लेते थे परंतु खाई खोदने में रात दिन काम करते थे। नगर निवासी व्याङ्गल हो रहे थे कि क्या आपत्ति आ गई। डाक्टर फ्रेंकलिन ने पेक-स्टन के अफ़सरों को विद्वास दिलाया कि इग्डियन लोग ऐसे सुरिच्चत स्थान में हैं कि उनको ले जाना कठिन है। अन्त में हुआ भी यही विपन्नीं वहीं से वापिस लौट गये।

अब गवर्नर पेन अपने असली लक्त्या बताने लगा। जिस भय में से वह अपना बचाव करना चाहता था उसमें से फूंकिलन ने उसको निकाला था। किन्तु, उसको नीचा दिखाने वाले फेंक-लिन का यह उपकार सदा उसके मन में खटका करता था। वह पेकस्टन के बलवाइयों और उनके पत्त के लोगों की खुशामद करने लगा। इन खूनियों पर फौजदारी में मामला चला कर उनको उचित दएड दिलाने के लिये फूँ कलिन और उसके मित्र कहते तो गवर्नर उसकी उपेचा कर देता और अब खुल्लम खुल्ला उनका पच्च लेने लगा। घातकों की प्रशंसा और इण्डियन लोगों को आश्रय देने वालों की निन्दा से भरी हुई पुस्तकें गांव गांव में विकने लगीं। पेकस्टन पच्च को प्रसन्न करने के लिये गवर्नर ने एक लजा से भरा हुआ विज्ञापन प्रकट किया जिसमें इस प्रकार इनाम देने के लिये लिखा था:-इिएडयन पुरुष को पकड़ कर लाने वाले को १५० डालर इनाम, स्त्री को पकड़ कर लाने वाले को १३८ डालर और पुरुष के मस्तक को लावे उसको १३४ डालर तथा स्त्री की खोपड़ी लाने वाले को ५० डालर इनाम ! खोपड़ी इिएडयन की है अथवा अपने पत्त वाले की इसका निर्णय करने लिये विज्ञापन में कुछ खुलासा न था। इस प्रकार सन् १७६४ में फूँकिलिन के सामने ये दो जुदे २ पत्त एकत्रिक हुए:-गवर्नर श्रीर पेन कुटुम्ब के पन्न वाले, पेकस्टन वाले पागल (!) श्रीर

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

पहले के गवर्नरों ने नियामक समिति के नियम में विघ्न डाल कर परगनों में भगड़ा फैला रखा था और नियामक समिति की क्री धारणा थी कि गवर्नर पेन वैसा न करेगा। परन्तु, यह धारणा ठीक न हुई। इङ्गलैएड के द्रवार में फ्रेंकलिन ने जो सफलता प्राप्त की थी उसका भी कुछ फल नहीं हुआ। सन् १७६४ में नियामक समिति ने परगने की रत्ता के लिये आवश्यकता के दो मसौदे तैयार किये थे। उन दोनों पर गवर्नर ने ऋपनी सम्मति देने से नाहीं करदी। एक मसौदा सिरवंदी क्ष बनाने के सम्बन्ध में था और इसको फ्रेंकलिन ने खयम् बनाया था। इसके अनुसार ऊपर के अधिकारी को चुन सकने की सत्ता प्रत्येक ट्कड़ी के मनुष्यों को दी गई थी। वह धारा निकाल कर वह यह सत्ता गवर्नर को देने की धारा उसमें न लगाई जाय तब तक इस मसौदे पर अपनी सम्मति न देने के लिये गवर्नर पेन ने हठ पकड़ लिया, दूसरा मसौदा इिएडयनों के साथ युद्ध करने के खर्च के लिये पचास हजार पौराड इकट्ठे करने के सम्बन्ध में था। इसमें जागीरदार और दूसरों की मिल्कियत पर वरावर कर लगाने की एक धारा थी। इस धारा को निकाल कर उसके बदले में गवर्नर दूसरी इस आशय की धारा रखवाना चाहता था कि दूसरे लोग अपनी अनुवरा भूमि पर जो कर दें, उतनी ही जागी-रदार अपनी उपजाऊ भूमि पर दें। गवर्नर के मसौदे के अस्वी-कार करने के पश्चात् क्या हुआ इसका फूँकलिन इस प्रकार कर्मान करता है:-गवर्नर पेन ने अपना राज्य प्रबन्ध ऐसी उत्तम रीति से आरम्भ किया था कि उससे हमेशा अच्छी ही आशा की जाती थी। किन्तु, अन्त में ऐसा विदित हुआ कि उपद्रव बढ़ने

<sup>\*</sup> सिबंदी । काम पड़े तो लड़ना, ग्रन्यथा अपना धंधा करना इस शर्त्त पर रखा हुआ लश्कर ।

वाली श्रज्ञाएँ निर्मूल नहीं हुई, बिल्क, श्रीर बढ़ गई हैं। जिस समय गवर्नर प्रत्येक किल्पत प्रसङ्ग से लाभ उठा कर नियासक समिति को गालियां देने लगा श्रीर अपमान जनक श्राज्ञाएँ भेक्कों लगा तब इसमें कुछ श्राश्चर्य नहीं, यदि पुराने घाव फिर ताजा हो गये श्रीर कृपा का बदला विश्वास घातकता में पिरिण्त करने वाले व्यक्ति से उचित सम्मति मिलने की कुछ श्राशा न रही।

नियामक समिति ने खूब बाद विवाद चला कर जागीरदार के राज्य प्रबन्ध में जो २ दु:ख उठाने पड़ते थे उन्हें दिखलाने को सर्व सम्मति से २५ प्रस्ताव किये और अन्त में यह निश्चय किया कि जागीरदार के पास से सरकार परगने को खरीद कर खालसे कर ले और फिर उस को अपने राज्य प्रबन्ध में ले ले इस अभि-प्राय का एक प्रार्थना पत्र लिख कर सरकार को भेजना या नहीं इस सम्बन्ध में प्रत्येक सभासद् को आपस में सलाह कर की समिति के अधिवेशन में अपना मत देना चाहिये।

२०वीं मार्च को नियामक समिति कुछ समय के लिये स्थित रही और सात सप्ताह के पश्चात् उस का फिर श्रिधिवेशन हुआ। इस बीच में दोनों पत्त वालों ने एक पुस्तक छपा कर जागीरदार के कारबार में आने वाले दुःखों का प्रभावोत्पादक भाषा में वर्णन किया। गाँव गाँव में सभाएँ हुई और प्रार्थना पत्र लिखवाये गये। राज्य-प्रबन्ध बदल जाने के पत्त में ३००० हस्तान्तर युक्त अर्जियाँ आई। विपन्न की अर्जियों पर तीन सौ हस्तान्तर भी न थे। लोगों की कैसी इच्छा है यह हस्तान्तर की संख्या पर से स्पष्ट होगया। पेन्सिलवेनियाँ के परगने को खालसे करने के लिये सरकार से प्रार्थना करने का प्रस्ताव बहु मत से पास हुआ।

नियामक समिति का अध्यत्त आइजाक नोरिस इस तरह का अधिक फरफार करने के विरुद्ध था। इस कारण प्रार्थनापत्र पर हस्ताचर करने का अवसर न आने देने को उसने अन्त में अध्यच पने से त्याग पत्र दे दिया। इस कारण सर्व अन्त में अध्यच पने से त्याग पत्र दे दिया। इस कारण सर्व अध्यच चुना गया। उसने बड़ी प्रसन्नता से निवेदन पत्र पर अपने हस्ताचर किये। किन्तु, वह अधिक समय तक अध्यच नहीं रहा। नियामक समिति के सभासदों का चुनाव प्रति वर्ष होने के कारण अध्यच भी प्रति वर्ष नया नियुक्त होता था। पहिली अक्टूबर को नये चुनाव का दिन था। जागीर-दार का कारवार आगे चले या पूरा हो इस का आधार नये चुनाव पर ही निर्भर था। जागीरदार की ओर से ऐसी तजवीज चलाई गई कि नये चुनाव के समय अपने पच्च के सभासदों की संख्या बढ़े। इससे विपिच्चों ने भी अपना प्रयत्न शुक्त किया।

मि० जॉन डिकिन्सन नामक एक मालदार और अच्छी हैसियत वाला गृहस्थ भी नियामक समिति का समासद् था। यह राज्य कारबार में बदला बदली करने के विरुद्ध था और राजा से प्रार्थना करने के विरुद्ध बड़े कड़े शब्दों में बोला था। नये चुनाव के समय लोगों पर प्रभाव डालने को उस ने अपना वक्तव्य छपाया और एक मिन्न से प्रस्तावना लिखवा कर जनसाधारण में उस को वितरित किया। मि० जोजेफ गेहोंवे नामक एक व्यक्ति नगर की ओर से चुने जाने के लिये उम्मेदवार था जो परगना खालसा किये जाने को प्रार्थना पत्र देने के पत्त में आ। उसने अपना भाषण फोंकिलन से प्रस्तावना लिखवा कर छपवाया। इस प्रस्तावना में फोंकिलन ने जागीरदारी राज्य प्रबन्ध की खूब पोल खोली थी।

गेह्नोवे और फ्रेंकिलन नगर की ओर से उम्मेदवार थे। इन दोनों की हार हुई। चार हजार मत में से फ्रेंकिलन के विपित्तयों को २५ अधिक मिले। तो भी इकट्ठे में से जागीरदार के विपत्ती सभासदों की संख्या लगभग उतनी ही हुई जितनी गत वर्ष हुई थी। चुनाव के कुछ दिन पश्चात् नई समिति का अधिवेशन हुआला और अधिवेशन प्रारम्भ होते ही निवेदन पत्र का प्रश्न उठा।

सन् १७३४ के आरम्भ में इङ्गलैंगड के प्रधान गेन्विह ने असे-रिकन प्रदेशों के मुख्त्यारों को बुला कर कहा कि सात वर्ष के भगड़े के कारण इङ्गलैएड पर सात करोड़ ३० लाख पौएड का ऋग हो गया है। हमारा इरादा यह है कि अमेरिका में स्टाम्प एक्ट जारी करके, इस ऋण का कुछ भाग उस पर डाल दिया जाय परन्तु इसके अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार का कर लगाने की बात हमें सुमात्रोंगे तो हम उस पर ऋधिक ध्यान देंगे। अपने प्रदेशों को भी इसकी सूचना दे देना। प्रदेशों में यह खबर पहुँची तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पहिले जब इङ्गलैंगड को सहायता की आवश्यकता होती थी तब प्रत्येक देश को सूचना दी जाती थी श्रौर इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश श्रपने यहाँ की नियामक समिति के द्वारा कर लगा कर हो सकती उतनी सहा-यता करते थे। इङ्गलैएड की पार्लामेएट ने बाला बाला अमेरिका पर कर नहीं लगाया था। पेन्सिलवेनियाँ की नियामक समिति ने निश्चय किया कि परम्परागत रीति के अनुसार जब २ माँग की जाती है तभी तब यह सभा अपनी शक्ति के अनुसार सरकार की सहायता करती आई है और उस प्रकार अब भी आवश्यकता के समय करेगी।

पेन्सिलवेनियाँ की नई नियामक समिति में परगना खालसा करने का प्रार्थनापत्र भेजने का प्रश्न उठते ही ऐसा प्रस्ताव हुआ कि डाक्टर फ्रॅकलिन खयम् जाकर निवेदन पत्र पेश करे, इसके लिये उसको अपने प्रतिनिधि रूप से इक्सलैएड भेजा जाय। यह

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अपनी श्रोर से न केवल श्रच्छी वकालत ही करेगा बिल्क इक्षलेएड जो श्रपने ऊपर बिना श्रधिकार के स्टाम्प एक्ट जारी करना
चिता है इस सम्बन्ध में श्रपने कैसे विचार हैं यह बात भी
प्रधानों को जना सकेगा। फ्रेंकिलन की नियुक्ति न होने देने के
लिये जागीरदारों के पत्त वालों ने बड़ा प्रयत्न किया। डिकिन्सन
बोला कि—'यह मनुष्य कितना श्रधिक श्रप्रिय है इस बात का इस
पर से ही खयाल करो कि १४ वर्ष तक लगातार सभासद् रहने
पर भी वह श्रभी के चुनाव में बरावर मत न पा सका। एक
विद्वान की भाँ ति उसकी योग्यता चाहे जितनी श्रच्छी हो परन्तु,
राजनैतिक बातों में उसकी सम्मित के श्रनुसार चलने में श्रपने
ऊपर श्रापित श्रीर सङ्कट श्राये बिना न रहेगा। प्रधान लोग
इसको धिकारते हैं इस कारण इसके द्वारा तुम्हारा काम बिगड़े
बिना न रहेगा… श्रादि।" परन्तु, डिकेन्सन का प्रयत्न निष्फल
हुआ। फ्रेंकिलन को प्रतिनिधि की भाँ ति चुन कर इक्ष्तिएड
भेजने का प्रस्ताव श्रन्त में पास हो ही गया।

फ्रेंकिलन ने अपनी नियुक्ति को स्वीकार किया और इक्रलैएड जाने की तैयारी करने लगा। परगने की तिजोरी खार्ला होने से नियामक समिति ने ऋण लेने का विचार किया। २-१ घएटे में ही ११०० पौएड इकट्ठे होगये। फ्रेंकिलन को आशा थी कि थोड़े ही दिन में वापिस आजाऊँगा इससे उसने केवल ५०० पौएड ही लिए ये और १० नवम्बर को वह फिलाडेल्फिया से चल दिया। जिस जहाज से वह जाने वाला था वह फिलाडेल्फिया से १५ माइल चेस्टर बन्दर पर था। तीन सौ नागरिक घोड़ों पर सवार होकर उसको वहाँ तक पहुँचाने को आये। ३० दिन की जलयात्रा के पश्चात् वह १० दिसम्बर को लन्दन पहुँच गया और क्रेवन स्ट्रोट वाले अपने पुराने मकान में प्रविष्ट हुआ।

## प्रकरण २१वां

## स्टाम्प और जक्रात एक्ट के विरुद्ध इंग्लैण्ड में आन्दोलन । सन् १७६५-१७६६

येन्विल की मुलाकात—स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन—स्टाम्प एक्ट जारी हुआ—पेन्सिल वेनियां परगने को खालसे करने के खिले फेंकियन की की हुई व्यवस्था—स्टाम्प एक्ट से अमेरिका में हुआ प्रभाव—फेंकिलन स्टाम्प एक्ट को पसन्द करता है ऐसी नासमभी होने का कारण और उसका परिणाम—स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध इंग्लैगड का प्रजा—मत—नया प्रधान मंगडल—पालीमेग्ट में फेंकिलन की साची—साची में प्रकट किये हुए विचार अमेरिकनों को माल्म हुए तब फेंकिलन के विरुद्ध की नासमभी दूर हुई—स्टाम्प एक्ट का रह होना—फ्रेंकिलन का पत्नी को लिखा हुआ पत्र—हालेगड यात्रा—स्टाम्प एक्ट रह होने से अमेरिका में फेंली हुई प्रसन्नता—प्रदेशों पर इंग्लैगड की पार्लीमेग्ट के अधिकार प्रभाट करने का नियम—स्टाम्प एक्ट जारी कराने को चली हुई तजवीज—प्रधान मगडल में परिवर्तन—ज्ञात का कानून जारी हुआ—इस क्रानुन से अमेरिका में पहिले की भांति असन्तोष होने के कारण।

न्दन में आते ही फ्रेंकिलन को मालूम हुआ कि प्रदेशों के अधिकारी स्टाम्प एक्ट सम्बन्धो विचारों में पड़े हुए हैं। मुख्य अधिकारी प्रेन्विह प्रदेशों पर कर लगाने का निश्चय कर चुका था और वह उसका मसौदा पार्लामेग्रट में पेश करने की तैयारी कर रहा था। फ्रेंकिलन और दूसरे प्रदेशों के प्रधान स्टाम्प एक्ट का जारी होना बन्द कराने को क्या उपाय करना इसका विचार करने को प्रति दिन इकट्ठे होने लगे। उन्होंने यह निश्चय किया कि मुख्य प्रधान प्रेन्विल्ल से रूबरू मिल कर अपनी हानियाँ बताई जायँ। प्रेन्विल्ल ने उनसे मिलना खीकार कर लिया और २ फरवरी सन् १७६५ को अपने आफ़िस में वह फ्रेंकिलन तथा दूसरे तीन और प्रधानों की बातें सुनने को बैठा।

प्रधानों को बातें बहुत संचेप में थीं। उनको केवल इतना ही कहना था कि प्रदेशों पर कर लगाया जाय तो उनकी पार्लामेएट (नियामक समितियों) के द्वारा लगाना चाहिये। इङ्गलैएड की पार्लामेएट में प्रादेशिक समासद् नहीं हैं और किस प्रदेश पर इस समय कितना कर है और वे किस प्रकार का नया कर दे सकेंगे इस बात को इंगलैएड की पार्लामेएट नहीं जानती इस कारण इंगलैएड की पार्लामेएट का प्रदेशों पर कर लगाने का नियम जारी करना अनुचित है।

मेनिवल्ल ने कहा कि प्रदेशों पर कर लगाये विना छुटकारा नहीं होने का। यदि स्टाम्प एक्ट जारी हो जाने में तुम अपनी कुछ हानि समस्ते हो तो और कोई रीति बताओं जिसके अनुसार कर लगाया जाय। परन्तु, इङ्गलैगड की पार्लीमेग्ट कर तो अवश्य लगावेगी। फ्रेंकिलन ने कहा कि इङ्गलैगड को चाहिये जितना रूपया देने में हमें कोई आपित नहीं। पहिले भी हमने उसकी सहायता करने से कभी नाहीं नहीं की। अन्तिम युद्ध के

अवसर पर हमारी नियामक समितियों ने बड़ी २ रक़में स्वीकार करके सरकार की सेवा में पेश की थीं। प्रचलित नियमानुसार राजा को चाहिये जितना रूपया इंकट्ठा कर के देने में हुमुखी पेन्सिलवेनियां की मगडली ने सन् १७६४ में एक मत से यह तिश्चय किया है और उस प्रस्ताव की नक़ल आपको देने के लिये मुमे दी है जो यह है, ऐसा कह कर उसने वह नक़ल ग्रेन्विल्ल को दे दी। इस पर प्रेन्विल्ल ने कहा कि यह तो ठीक है परन्तु, प्रत्येक प्रदेश को किस प्रमाण से कितनी रक्तम देनी चाहिये इस का निर्णय तुम कर सकोंगे क्या ? मुख्स्यारों को स्वीकार करना पड़ा कि यह वे नहीं कह सकते। इस उत्तर का सहारा लेकर ब्रेन्विल्ल ने कहा कि जब ऐसा ही है तो स्टाम्प एक्ट इस प्रकार श्रमल में श्रावेगा कि जिस से प्रत्येक प्रदेश पर उसकी है सियंत के अनुसार कर लेगा। इस कारण तुम्हें कोई आपित्त न होनी चाहिये। इस पर प्रधान बोले कि हमको खास आपत्ति यह है कि इक्स्लैएड की पार्लामेएट हम से बहुत दूर है और उसमें हमारा कोई आदमी नहीं है इस कारण यदि यह पालीमेण्ट हमारी दलीलों को सुने विना तथा हमारी स्थिति को जाने विना हम पर कर लगायेगी तो हमारी खतन्त्रता नाम मात्र को भी न रहेगी। यदि इङ्गलैंगड की पालीमेगट ही हम पर कर लगाने का निश्चय करे तो फिर हमारी अपनी नियामक समितियों की कोई आव-श्यकता न रहने से वह अपने आप ही बन्द हो जायँगी। इसपुर ग्रेन्विल्ल ने कहा कि तुम्हारी नियामक समितियों को बन्द करने का सरकार का ऋभिप्राय नहीं है, पालीमेएट में स्टाम्प एक्ट का मसौदा पेश कर ने का मैंने बचन दिया है इस कारण मैं तो डसको पेश करू गा। तुम्हें जो कुछ कहना हो वह पार्लीमेगट में कह्ना। परन्तु, तुम्हारे प्रदेशों को सूचित कर देना कि सब कार्य भगड़ा न करते हुए धीरज और शान्तिपूर्वक करें।

स्टाम्प और जकात एक्ट के विरुद्ध इक्कलैएड में आन्दोलन २८७

प्रधान लोग अपने २ स्थानों को वापिस गये, मसौदा पार्लामेण्ट में पेश हुआ और कुछ सप्ताह में बहु मत से स्वीकृत भी होगया। क्या में उसके विरुद्ध केवल पचास मत हुए थे। अमीरों की सभा में तो एक भी विरुद्ध मत न था। राजा ने अपने हस्ताचर कर दिये और इस प्रकार देखते ही देखते स्टाम्प एक्ट जारी हो गया।

इस नियम का कैसा बुरा परिणाम होगा यह बात इक्कलैंग्ड में किसी के ध्यान में न आई थी। स्टाम्प के कर में से प्रति वर्ष एक लाख पौएड की आय होगी ऐसा अनुमान किया गया था। इतनी सी रक्कम के लिये अमेरिका कोई बड़ा सगड़ा करेगा ऐसी किसी अंग्रेज़ को कल्पना तक न हुई थी।

स्टाम्प एकट जारी हो जाने पर पेन्सिलवेनियाँ का परगना खालसा किये जाने की प्रार्थना पर लच्च देने का फ्रेंकिलन को अवसर मिला। इस प्रार्थना के सम्बन्ध में यहाँ उसका कुछ वर्णन कर देना ठीक होगा। फ्रेंकिलन ने यह प्रार्थना पेश की और उसका अमल कराने को नियामक समिति ने छः वार प्रयत्न किया। पेन लोग इसके मुकाबिले में कमर कस कर खड़े हुए। सन् १७६५ में प्रार्थना पेश हुई तब से सन् १७७५ तक (अमेरिका में राजकीय उथल पुथल आरम्भ हुई तब तक) इस प्रार्थना के महत्त्व के अनुसार उसका विचार करने के लिये प्रधान अगड़ली को शान्तिपूर्वक सलाह करने का समय नहीं मिला। जब अमेरिका में स्वतन्त्रता प्रविष्ट हुई तब पेन भाइयों ने अपनी खुशी से जागीरें बेचने की तजवीजें करना शुरू किया। पेन्सिल-वेनियाँ के परगने ने उनको एक लाख चालीस हजार पौराड दिये और इंगलैगड की सरकार ने उनके कुटुम्ब के बड़े बूढ़ों के लिये ४००० पौराड वार्षिक नियत कर दिये। यह रक्कम उनको बहुत

थोड़ी लगी तो भी उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया घौर इस प्रकार परगनों से उनका सम्बन्ध विच्छेद होगया।

स्टाम्प एकट जारी होने की खबर अमेरिका में पहुँचते ही वहाँ जो हाल हो रहा था उसकी खबर अब इंगलैंगड में आने लगीं। इस एक्ट के सन्मुख जनता ने कैसा भारी अगड़ा उठाया इसके समाचार प्रत्येक जहाज़ के साथ आने लगे। स्थान २ पर सभाएँ होकर प्रस्ताव किये जाने लगे कि यह एक्ट रह न हो तब तक इंगलैंगड का बना हुआ माल न लिया जाय। स्टाम्प काग़ज़ बेचने को नौकर नियुक्त हुए तब तो लोग बिल्कुल बिगड़ खड़े हुए। पेन्सिल्वेनियाँ में स्टाम्प विभाग का हाकिम जान ह्यूजीज नामक फ्रेंकलिन का एक मित्र था। वह बड़ा भला आदमी था किन्तु, एक दम सबका अग्निय हो गया। लोगों ने उसको धमकी दी कि तुम्हारा घर बार जला कर छट लेंगे। इस कारण उसको रात दिन अपने मकान पर पहरा रखना पड़ता था।

प्रदेशों में स्टाम्प विभाग का हाकिम नियुक्त होने से पहिले प्रेन्विल ने प्रादेशिक श्रधिकारियों को बुला कर कहा था कि इङ्ग-लैएड से श्रधिकारी भेजे जायँ तो वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इस कारण मेरा ऐसा विचार है कि अमेरिका में से किसी मनुष्य को चुना जाय। यदि कोई योग्य व्यक्ति नुम्हारी दृष्टि में हो तो मुक्ते बनाओ। इस प्रकार प्रेन्विल के कहने से फ्रॅकिलन ने पेन्सिलवेनियाँ के लिये जान ह्यूजीज का नाम बनाया था।

इस अवसर का लाभ लेकर फ्रेंकिलन के राजकीय दुश्मनों ने उस से बैर करना शुरू किया। उन्होंने ऐसी बात चलाई कि फ्रेंकिलन स्टाम्प एक्ट को पसन्द करता है और यह उसी ने जारी कराया है। उसका अमल करने को उसने अपने ही मनुष्य स्टाम्प और खकात एक्ट के विरुद्ध इङ्गलैएड में आन्दोलन २८६

नियुक्त किये हैं और वह खयम् स्टाम्प विभाग का हाकिम हो जाने के लिये खट्पट कर रहा है। कुछ अज्ञानी लोगों ने तो बेतरह एक माने पाछा किया और कुछ ऐसं व्यङ्ग चित्रवना २ कर सावंज-निक स्थानों पर रखे गये मानों शैतान फूँ किलन के कान में कोई मतलब को बात कह रहा हो। उस के विरुद्ध उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की। जिस घर में फूँ किलन की खी रहती थी उसको गिरा देने के लिये भी कुछ नीच मनुष्यों ने इराद। किया। गवर्नर फूँ किलन आनुरता से न्यू नसे से किलाडे हिकया आया और अपने सगे सम्बन्धियों को अपने घर बर्लिंगटन ले गया, कंवल उस की खी ही साहस करके घर पर रही। ९ दिन तक इस अवला को स्था के मारे घर के भीतर बैठा रहना पड़ा।

१ नवम्बर को स्टाम्प एक्ट अमल मैं आने वाला था। इस तारी ख के पहिले ही इझलेएड में खबर फैल रही थी कि सब प्रदेश एक मत से इस नियम का अमल न होने देने का निश्चय कर चुके हैं। इझलेएड का बना हुआ माल अमेरिका से कोई न मँगाता था इस से इझलेएड का व्यापार बिगड़ जाने का अवसर आगया था। शीघ्रता से जारी किये गये स्टाम्प एक्ट के सामने खास इझलेएड तक में हलचल होने लगी। परिणाम में प्रेन्विछ का शासन पूग होकर उसके स्थान पर मारिक्वस आफ रार्किंग को सेकेटरी एडमएड बके, डाक्टर फ्रेंकलिन का चिर परिचित मित्र था जो अमेरिका के साथ हार्दिक सहानुभूति रखता था।

देशभक्त डाक्टर फ्रेंकलिन रात दिन ईमानदारी से अमेरिका की त्रार से ज्ञान्दोलन चलाने के उपाय सोचा करता। पार्लामेएट के सभासदों के घर जा जा कर वह उनसे मिलता, उनका अमे-CC-O Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ajgitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha खुलासा करके उदाहरण श्रीर दलीलों से उनके भ्रान्तिपूर्ण विचारों को बदलता।

नये राज्य मग्डल में बर्क के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता थी। उसके तथा फ्रेंकलिन के विचार एकही तरह के थे। वर्क कहता कि अमेरिका सम्बन्धी अज्ञान के कारण ही पर्लामेएट ने भूल की है। इस कारण जब अमेरिका सम्बन्धी पूरी जानकारी होगी तभी सचा रास्ता सूभ पड़ेगा। इस पर से यह निइचय किया गया कि पार्लामेएट में अमेरिका सम्बन्धी साचियां लेनी चाहिये। इस पर अमेरिका के साथ सम्बन्ध रखने वाले सैकड़ों मनुष्य साची देने को आये। इस प्रसङ्ग पर डाक्टर फ्रॉकलिन की दी हुई साची सब से श्रेष्ठ गिनी जाती है। उससे पूछे हुए प्रदनों के उत्तर उसने ऐसी स्पष्टता और निर्भयता से दिये कि स्टाम्प एक्ट के पत्त में सभासदों में से भी कइयों के विचार उसकी साल्ती सुन कर फिर गये। लिबरल पत्त में फ्रेंकिलन के बहुत मित्र थे और वे उसके विचारों से परिचित थे इस कारण वे उससे ऐसे प्रश्न करते जिसका उत्तर स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध ही आवे। एक पन्न के प्रश्न का उद्देश फ्रेंकलिन को अपने विचार प्रगट कर सकने का अवसर देने का था किन्तु, दूसरे पत्त का उसकी घवराहट तथा भुलावे में डाल कर अपने मत को सहायता मिले ऐसी बातें उसके मुँह से कहलवाने का था। फ्रेंकलिन ने विना कुछ हिना किचाहट के सब प्रश्नों के उत्तर दिये।

फ्रॅंकिंति की साची लेते समय पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर में इसने कहा कि अमेरिकनों को अपने देश में कई तरह के कर देने पड़ते हैं इस कारण और अधिक कर उनसे इस समय न दिया जायगा ? 'ऐसा होते हुए भी कर की आव-

स्टाम्प और खकात एक्ट के विरुद्ध इङ्गलैएड में आन्दोलन २९१

लगाये हुए कर वे प्रसन्नतापूर्वक देंगे, परन्तु इक्सलेंड की प्रल पेपट का लगाय हुआ कर तो वे कभी न देंगे । बलात्कार किये बिना स्टाम्प का अमल वहां न होने का। यदि स्टाम्प की दर कम कर दो जाय तो भी वे अपनी प्रसन्नता से उसका अमल न करेंगे। स्टाम्प एक्ट के बदले दूसरे नियम का अमल किया जाय तो उसे भी वे न मानेंगे। किसी विशेष प्रकार के कर के लिये उनको कोई आपत्ति नहीं, उनकी आपत्ति तो यह है कि उन पर इङ्कलैएड की पार्लामेएट से कर लगना ही नहीं चाहिए। श्रीर इसी से उनका श्रान्दोलन पालीमेएट जो कर लगा रही है उस नीति के विरुद्ध है। इङ्गलैंगड, इङ्गलैंगड की पार्लीमेग्ट, और इङ्गलैएड का बना हुआ माल इन सब की श्रोर श्रमेरिका जारी होने के पश्चात् उनकी धोर वे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। अमेरिका बड़ा कला-कौशल पूर्ण देश है, अपने देश का माल तैयार होने में देर लगेगी तो भी अमेरिकन लोग इक्कलेंगड का माल न खरीदेंगे और अपने देश में कपड़ा तैयार हो वहां तक अपने पुराने कपड़ों को पहिन कर सन्तोष मान लेंगे। वे अपने क़र्ज दारों पर का ऋण रइ होजाने देंगे, परन्तु स्टाम्प का उपयोग न करेंगे। हथियार लेकर लड़ें ऐसे अमेरिका में हजारों आदमी हैं। इङ्गलैंगड की पर्लामेगट ने अमेरिका में डाक कियाग खोला है सही, परन्तु उसके द्वारा पत्र भेजने वाला व्यक्ति जो कर देता है वह पत्र पहुँचाने के परिश्रम का बदला है। इस कर को स्टाम्प कर की भांति समभ्रता उचित नहीं। स्टाम्प कर तो अख़ीर में बेचारे ग्रीब आदमियों पर पड़े हीगा । कारण कि, कृज्दारों का अधिकांश भाग ग़रीब लोगों में से ही होता है श्रीर उनको ब्याज देना पड़ता है । इसके श्रतिरिक्त स्टाम्प खर्च भी देना पहेगा इस प्रकार ब्याज की एक भारी रक्कम हो जायगी।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

स्टाम्प एक्ट रद्द होजाय तो भी अमेरिका पर कर लगाने के अधिकार को अमेरिकन लोग स्वीकार न करेंगे।

एक ज्यक्ति ने पूछा कि स्टाम्प एक्ट में कुछ प्रधार कर दिया जाय तो इस नियम को सब प्रदेश पसन्द करेंगे या नहीं ? इस पर फ्रेंकिलन ने गम्भीरता से उत्तर दिया:—

"मुक्ते स्वीकार करना चाहिए कि सुधार करने की एक बात पर मैंने विचार कर देखा है। यदि ये सुधार कर दिये जायँ तो नियम भले ही बना रहे किन्तु, फिर भी हमारे लोग उसका प्रतिवाद न करेंगे। यह सुधार बहुत संचित्त है—थोड़ा है केवल एक ही शब्द का फेरफार करना है। जिस धारा में इस प्रकार लिखा है कि यह नियम सन् १७६५ के नवम्बर की पहिली तारीख सं अमल में आयगा उसमें सुधार होना चाहिये। मेरी इच्छा ऐसी है कि इस धारा में सन् १७६५ में जो पहिला श्रङ्क (१) है उसके बदले (२) करो, फिर भले ही नियम बना रहे।"

फ्रेंकिलन के कथन में कोई श्रुटि निकालने वाला नहीं था, अपने देश की वकालत इस खूबी से कर सके ऐसे व्यक्ति को टोरी पन्न वाले भी कुछ दोष न दे सके। वर्क कहता है कि इसकी सान्नी ली गई उस समय का दृश्य ऐसा था मानों शिष्य-मएड निग्ठ की परीन्ना ले रही हो। डाक्टर फोधर गिल ने फिलाडेल्फिया के अपने एक मित्र को लिखा था कि:—"उसने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ऐसी स्पष्टता और सन्तोष जनक रीति से द्या है और इस विषय पर अपने विचार ऐसी सरलता और दृद्ता से अगट किये हैं कि उस के कारण उसको बढ़ा सम्मान मिला है और इससे

प्रमेरिका के हक में बहुत लाभ हुआ है !!! CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha स्टाम्प और जकात एक्ट के विरुद्ध इङ्गलैएड में आन्दोलन २९३

फ्रेंकलिन की साची का वृत्तांत कुछ समय के परचात् श्रमेरिका के सामायिक पत्रों में प्रगट हुआ और लोगों के पढ़ने में
स्माया तब कहीं जाकर उनके दिल से उस विषय की नासमभी
दूर हुई। कुछ समय के परचात् पार्लामेगट में स्टाम्प एक्ट रह करने
की प्रार्थना पेश हुई और भारी वाद विवाद के परचात् स्वीकृत हो
गई। ग्रेन्विछ ने श्रपनी डायरी में इसके सम्बन्ध में लिखा है
कि:—' शुक्रवार २१ वीं फरवरी सन् १७६६ के दिन मि० कोन्वे ने
स्टाम्प एक्ट रद्द करने की प्रार्थना की, और मि० ग्रे कूपर ने उस
के सहारा लगाया। सभा प्रात:काल के ४ बजे तक होती रही।
श्रम्त में १०८ व्यक्तियों के बहुमत से स्टाम्प का नियम रद्द करने
के लिए की गई प्रार्थना स्वीकार हुई।'

स्टाम्प का नियम रह होने से फ्रेंकलिन मारे हर्ष के फूला न समाता था। उसने शीघ्र ही अपने मित्रों को पत्र लिख २ कर इस शुभ-संवाद की सूचना दे दी। अपनी पत्नी को उसने लिखा कि:—'स्टाम्प क़ानून रह होगया है इस कारण मैं तुमको यहां का बना हुआ नया वस्त्र भेजता हूं। यदि दोनों देशों के बीच में ज्यापार बिल्कुल बन्द हो जाता तो भी अपने घर के बने हुए जैसे कपड़े मैंने पहिले पहिने थे उस से मुफ्ते विश्वास था कि बिना किसी असुविधा के अपने घर पर कपड़े तैयार हो सकेंगे। यह बात मैंने पार्लामेएट में प्रगट की थी और कहा था कि अमेरिकनों के इस समय के कपड़े फट जायँगे तब वे अपने हाथसे नये बना बना कर अपना काम चलायँगे, परन्तु स्टाम्प का क़ानून रह न होगा तब तक इंग्लैंड से न मंगायेंगे।'

अब फ्रेंकिलिन ने वापिस घर आने के लिये नियामक समिति से आज्ञा मांगी और वहां से उत्तर आवे तब तक वह हालैएड और हानोवर की ओर यात्रा करने को चल दिया। घर पर

वापिस आने की आज्ञा देने के बदले में नियामक समिति ने उस को एक वर्ष के लिए और इझलैंड रहने की प्रार्थना की।

स्टाम्प का कानून रह होने की खबर अमेरिका आ पहुंशी तब तो वहां के लोगों को खड़ा हर्ष हुआ। बोस्टन में तो ऐसे आनन्द के समय कोई भी मनुष्य दुखी न रहे इसके लिए क्रैदियों को भी छोड़ दिया गया। जिस जहाज के द्वारा यह खुश खबरी आई थी उसके कप्तान और खलासियों को फिलाडेल्फिया की जनता ने सरोपाव अ दिया। रात्रि को शहर में रोशनी की गई श्रीर सारी रात श्रीर दिन भर लोगों को मुफ्त में खूब शराब पिलाया गया। दूसरे दिन गवर्नर पेन ने तीन सौ मनुष्यों को एक शीति भोज दिया श्रीर वहां सब ने एकत्रित होकर साननीय डाक्टर फ्रेंकलिन की स्वास्थ्य कामना की। तथा राजा के आने बाले जन्म दिवस से इझलैंड में बने हुए कपड़े पहिन कर पुरानें देशी कपडे ग़रीबों को दे देने का निश्चय किया।

परन्तु, यह हर्ष-यह प्रसन्नता अधिक समय तक न रही । इक्नलेंड में स्टाम्प का कानून रह होजाने ये और ही प्रभाव हुआ था। इस कानून को रह करने की चेष्टा होरही थी तभी से मालूम हुआ था कि तीसरे जार्ज को यह बात पसन्द नहीं है। राजा और उसके मिलने वालों को प्रसन्न रखने के लिये प्रधान मगुडल ने प्रगट किया था कि स्टाम्प का क़ानून रह किया जायगा परन्तु उससे पहिले एक दूसरा क्रानून जारी करके ऐसा प्रगट किया जायगा कि प्रदेशों पर इंग्लैएड की पार्लामेएट की निरंकुश सत्ता है। इस प्रकार अधि-कार प्रगट करने का मसौदा पेश करके प्रदेशों पर इंग्लैएड की पार्लामेएट की निरंकुश सत्ता है। ऐसा अधिकार प्रगट करने याज्ञा क्रानुन प्रधान ने मग्डल जारी कराई।

<sup>\*</sup> पगड़ी दुपटा—पुरस्कार विशेष।

स्टाम्प और ज़कात एक्ट के विरुद्ध इक्नलैएड में आन्दोलन २९५

तो भी स्टाम्प का क़ानून रह किये जाने की बात राजा को माल्य न हुई। जिसकी सम्मित का कुछ मूल्य नथा उसने अपनी अपनी सम्मित दी तो थी किन्तु उस का अन्तः करण दुविधा में ही पड़ा रहता था। उस समय पार्ला मेएट के सभासदों को रिश्वत देकर उनकी अपना कर लेने के लिये राजा के पास बहुत साधन थे, अनेक सभासदों को राजा की ओर से पेन्शन मिलती थी और उन की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी। प्रेन्विल्ल और उसके पच्च के सभासदों का मत ता राजा के जैसा ही था। जो रिश्वत लेना चाहते उन को मान और ओहदे आदि दिये जाते। स्टाम्प का कानून रह होजाने के पश्चात् चार मास में तो राजा का पच्च इतना बलवान हो गया कि रार्किंग हाम के प्रधान मएडल को त्याग पत्र देना पड़ा। जिस प्रकार पहिले स्टाम्प का कानून अप्रय होगया था उसी प्रकार अब नये प्रधान मएडल में इस कानून का रह होना अप्रिय होगया।

नये प्रधान मण्डल में ख्जानची का श्रोहदा चार्ल्स टाउनसेंड को मिला। यह व्यक्ति बड़ा चलता पुर्जा था। वह सन् १७६५ में स्टाम्प का कानून जारी किये जाने के पच्च में था श्रीर सन् १७६६ में समयानुसार श्रपने विचार बदल कर यह कानून रह किये जाने के पच्च में भी हो गया। इस प्रकार उस ने श्रव सन् १७६७ में श्रमेरिका पर स्टाम्प के कानून की भांति दूसरा कोई श्रीर कर लगाने की योजना करना शुरू की। समय की गित के श्रनुसार चलकर सब को प्रसन्न रखना उसका मुख्य उद्देश था। कागुज, रंग, काच श्रीर चाय पर महसूल लगाने का उस ने एक ऐसा मसौदा तैयार किया जिसके द्वारा ४० हजार पौण्ड की वार्षिक श्राय हो। इस मसौदे को इक्कलेंड श्रीर श्रमेरिका दोनों देशों में पसन्द कराने के लिए उसने यह दलील की कि श्रमेरिकन लोगों ने स्टाम्प के कानून के सम्बन्ध में ऐसा भगड़ा उठाया था कि इन्नलैंड की पार्लामेएट को अमेरिका में कर लगाने का अधि-कार नहीं है, इस नये कर का अमल अमेरिका से बाहर ही की सकता है, इसके अतिरिक्त यह कर बाहर से आने वाले माल पर लगने का है इस कारण उस पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। बस! पार्लामेएट में राजा का पच सबल हो जाने के कारण यह नया मसौदा सुविधा से मंजूर होगया।

जिस नीति के विरुद्ध अमेरिका की ऐसी आपित्त थी उसका प्रश्न इस नये करके कारण स्वभावतः फिर उत्पन्न हुआ। कारण कि इज़्लैंड की पार्लामेग्ट में अमेरिका का प्रतिनिधि न होते हुए भी यह कर उसने अमेरिका पर लगा दिया जिसका सारा आर कर लिए जाने वाले माल का प्रयोग करने वाले अमेरिकनों प्रश्ने ही पड़ने वाला था। इस कारण जैसे ही इस करके नियम की स्वीकृति की सूचना अमेरिका में पहुंची वैसे ही स्टाम्प एक्ट की मांधि वहां के निवासियों ने उसका भी विरोध करने का निश्चय किया।



#### प्रकरण २२वां

## इंगलैण्ड में रह कर की हुई देश सेवा सन् १७६७ से १७७३ तक

मान्स की यात्रा—प्रदेशों ने ज़कांत के नियमों का विरोध किया—

मसन्तोष के कारण—''कृषकों का पत्र''—सामियक पत्रों में लेख—

प्रधान मण्डल में परिवर्त्तन—लार्ड हिल्स वरो—फ्रॅकिलन इंगलण्ड में—

प्रमेरिका जाने की तत्परता—डयोर्जिया, न्यूजर्स और मसाच्युसेटस प्रदेशों ने फ्रॅकिलन को अपना प्रतिनिधि चुना—फ्रॅकिलन की आर्थिक स्थिति—

आर्थरली—प्रधान मण्डल का मनस्ताप—फ्रॅकिलन को प्रदेशों की दी हुई सलाह—फिलाडेल्किया के न्यापारियों को लिखा हुआ पत्र—मि॰ स्ट्रेहन को दिया हुआ उत्तर—चाय के अतिरिक्त इसरी वस्तुओं पर का महसूल पार्लामेग्ट ने निकाल दिया—अमेरिकनों में उत्तेजना—फ्रॅकिलन की प्रधान मण्डल को दी हुई धमकी—फ्रॅकिलन की दृदता—हिल्स बरो की मुलाकात—

एलीगेनी पर्वत के पश्चिम में प्रदेश स्थापित करने की योजना—हिल्सबरो का त्याग पत्र—लार्ड डार्टपथ—मसाच्युसेटस की प्रार्थनाओं के साथ उसकी मुलाकात—बड़े राज्य को छोटा करने के नियम—पृशिया के राज्य का ढिंहोरा—इन लेखों का प्रभाव।



लेकर फ्रेंकलिन यूरोप की यात्रा को निकला था ऐसा लेकर फ्रेंकलिन यूरोप की यात्रा को निकला था ऐसा पिछले प्रकरण में कहा गया है। यात्रा में सर जान प्रिंगले नाम हैं। वात्रा में सर जान प्रिंगले नाम हैं। यात्रा में सर जान प्रिंगले नाम हैं। यात्रा में सर जान प्रिंगले नाम हैं। यात्रा में सर जान प्रिंगले नाम के पलची की त्रोर से वहां के प्रख्यात पुरुषों के नाम फ्रांक्स के एलची की त्रोर से वहां के प्रख्यात पुरुषों के सित-म्बर मास में वे पेरिस त्राये। विद्युत सम्बन्धी की हुई शोधों से फ्रेंकलिन का नाम फ्रांक्स के विद्वानों में पहिले से ही प्रसिद्ध हो जुका था। जहां गया वहीं उसका त्राञ्जा त्रादर सत्कार हुत्रा। फ्रांन्स के राजा त्रौर उसके कुटुन्बियों के साथ उसकी मुलाकात कराई गई; वहां से त्रान्यान्य राजकीय-पुरुषों के साथ उसका परिचय हुत्रा। सारांश यह कि इस यात्रा से उसकी फ्रांन्स संबंधी बहुत जानकारी बढ़ गई त्रौर उसके मित्र मएडल में भी खूब वृद्ध हुई।

फ्रेंकलिन एक मास के पश्चात् वापिस लन्दन आया तब उसे माल्म हुआ कि मि० टाउन्सेएड के जक़ात वाले नियम से अमे-रिका में बड़ी खलवली हो रही हैं। जक़ात की आमदनी में से गवर्नर, न्यायाधीश और दूसरे अमलदारों का वेतन देने का सर-कार का विचार था। इस प्रकार हो तो ये सब अमलदार सरकार के ताबेदार हो जायँ और प्रादेशिक नियामक-सामितियों की अपेत्रा न रखें। यह जकात का नियम, रद्द किये हुए स्टाम्प् एक्ट की भाँति ही था। प्रदेशों ने उसका विरोध करने का विचार किया। बोस्टन निवासियों ने निश्चय किया कि इक्नलैएड का बना हुआ माल न लेना चाहिये और दूसरे देशों से आने वाला सब प्रकार का माल अपने देश में तैयार करना चाहिये। इससे दुक्न-लिएड के प्रधान मएडल को बढ़ा क्रोध आया और वह कहने

लगा कि अमेरिकन जान यूक्त कर पार्लमेगट का अपमान करते हैं अगैर भगड़ा उठाते हैं। प्रदेशों के कुछ मित्रों को भी ऐसा लगा कि अभी मुकाबिला करने का समय नहीं आया है। बोस्टन के लोगों का किया हुआं कार्य सामान्यतः सव पत्त वालों ने निन्द-नीय समभा। बात कुछ ठएडो करने और अमेरिकनों के सामने होने के सच्चे कारण बताने को फ्रेंकलिन ने "अमेरिका में अस-न्तोष होने के सन् १७६८ से पहिले के कारण" इस नाम से एक निवन्ध लिखा श्रौर उसको "लन्दन क्रानिकल" नामक पत्र में छपवाया। सम्पादक ने फ्रेंकलिन के लेख में बहुत परिवर्तन कर दिया था तो भी यह लेख प्रसंगानुकूल ऐसे माध्यमिक मार्ग का अवलम्बन करके लिखा गया था कि विपित्तयों पर भी उसका अभाव पड़े बिना न रहे। उसमें प्रदेशों में असन्तोष उत्पन्न होने के आरम्भ से उस समय तक के कारणों का ऐसी खबी से वर्णन किया गया था कि उसी पर से पढ़ने वाले के मन में सारी हक्की-कत का चित्र खिंच जाय। बोस्टन के लोगों का किया हुआ। निश्चय, इङ्गलैएड की सरकार के ध्यनुचित कृत्यों का खाभाविक परिणाम है यह बात भी फ्रेंकलिन ने इस लेख में साबित कर दी। दूसरे शहरों ने बोस्टन का उदाहरण लेकर उसी के अनुसार निश्चय किया और थोड़े ही समय में सब प्रदेशों ने इझलैएड का माल काम में न लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

नये जकात कर के सामने अमोरिकनों की इच्छा प्रकट करने वाली कुछ खुली चिट्ठियाँ अमेरिकन पत्रों में "कुषक" के हस्ताचर से प्रकाशित हुई थीं। फ्रेंकिलन को इन पत्रों की नक्ष्ल सन् १७६८ के आरम्भ में मिली। इन का लेखक फ्रेंकिलन का विपची फिलाडे-क्षित्रया निवासी जान डिकेन्सन था। सामान्य दुःख के समय भीतरी लड़ाई भगड़ों को भूल कर फ्रेंकिलन ने ये पत्र इझलएड में छपवाये और एक बड़ी प्रस्तावना लिख कर उन की खूब प्रशंसा की। इक्नलैएड में इस प्रस्तावना के कारण इन पत्रों की इतनी प्रसिद्धि हुई कि कुछ ही समय में उस का फोंच भाषा में अनुवाद करके किसी ने उन को पेरिस से भी प्रकाशित किया। अमेरिकन विषयों पर सामयिक पत्रों में फ्रेंकिलन कुछ न कुछ हमेशा लिखा करता था और उसमें अपना सच्चा नाम प्रगट न करके "एटीकस" "पेसिफिकस" "सिकन्डस," "एमिकस" आदि उप नाम दे दिया करता था। ये सब लेख जानकारी, ढंग और चतुराई से भरे हुए हैं जिन में अमेरिकनों का बड़ा उत्तम और प्रभावोत्पादक रीति से बचाव किया गया है।

सन् १७६८ के आरम्भ में प्रधान मण्डल में फरफार हुआ। अमेरिका सम्बन्धी कार्य अभी तक लार्ड शेलवर्न के हाथ में अन वह अब से अमेरिका का पृथक् विभाग निकाल कर लाई हिल्स-बरों को दिया गया। लार्ड हिल्स बरो अमेरिका का संक्रेटरी आफ स्टेट तो था ही किन्तु बोर्ड आफ ट्रेड का सभापति भी था। दी बड़े बोहदे पर होने के कारण उस की सत्ता इतनी अधिक थी कि अमेरिका का अच्छा बुरा करना उसी के हाथ में था, यह व्यक्ति प्रामाणिक और अच्छे उद्देशों वाला था, परन्तु था जिद्दी। अपनी बात को अथवा अपने मत को वह हठ कर के भी पूरी कर-वाता। श्रभी यह नहीं माॡम हुत्रा था कि प्रदेशों के विषय में इस की धारणा अच्छी नहीं है फिर भी उसकी नियुक्ति से अमे-रिका का भला हो ऐसा प्रदेशों के प्रतिनिधियों को विदित नहीं हुआ। आरम्भ में लार्ड हिल्सबरो का प्रतिनिधियों के साथ श्रच्छा बतीव था। वह ध्यान पूर्वक उन की हक़ीक़त सुनता था। डाक्टर फ्रेंकिलन पर उसकी बड़ी कृपा थी। उस के साथ अमे-रिकन विषयों पर वह कई बार बातचीत करता और कहता कि

पुन्दारे विचार मुक्ते बड़े महत्त्व के माळूम होते हैं। उन दिनों पुसी अफवाह उड़ी थी कि लार्ड हिल्सबरो अपने अधीनस्थ विभाग में फ्रेंकलिन को किसी ओहदे पर नियुक्त करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में एक पत्र में फ्रेंकलिन ने लिखा है, "लार्ड हिल्स बरों के नीचे उपमंत्री की भाँति मेरी नियुक्ति किये जाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ऐसा मेरे सुनने में आया है परन्तु यह सम्भव नहीं। कारण, प्रधान मण्डल जानता है कि मुक्त में बहुत से अमेरिकन गुग हैं।" तो भी यह तो सची बात है कि ड्यूक आक प्रेफटन की सूचना से अमेरिका के पोस्ट मास्टर के स्थान के बदले फ्रेंकलिन को इझलैएड में कोई अच्छी जगह दिये जाने के सम्बन्ध में विचार हुआ था और इसके लिये फ्रेंकलिन से उस की इच्छा भी पूछी गई थी। परन्तु, उसने साफ इन्कार कर दिया था। ऋपने पुत्र को भेजे हुए एक पत्र में उसने लिखा कि "अब मेरी घर पर आकर विश्राम करने की इतनी इच्छा होती है कि इस जगह की , अपेता मुक्ते अपनी पुरानी जगह पर घर वैठने दिया जाय तो मैं अधिक प्रसन्न होऊँ। अमेरिका के काम काज में मैं जो तरवरता दिखाता हूँ उसको देखते हुए, मैं इस समय है वही जगह ले लेता तो भी मुम्मे दुःख न होता में वृद्ध हुआ हूँ। अब मेरी लोभ वृत्ति नहीं रही। यहाँ रहने पर में अपने देश की अधिक सेवा कर सकूँगा इसी आशा से पड़ा हुआ हूँ, अन्यथा मेरा मन एक चएए का भी विलम्ब न करके घर पर आजाने को होरहा है। क्योंकि वहाँ मैं अपने जीवन को निश्चिन्तवापूर्वक विता सकूँगा"।

अन्त में फ्रेंकलिन को जगह देने की कोशिश का छुछ फल नहीं हुआ। उसकी बुद्धि, उस का ज्ञान और मान इतना था कि यदि किसी प्रकार उस जगह को यह मंजूर कर ले तो इसके द्वारा

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

बड़ा काम हो इस बात को प्रधान मराडल जानता था। इसकी ईमानदारी ऐसी थी कि इस को फोड़ लेने की आशा करना नियं था। यही समक्त कर इस बात को प्रधान मराडल ने अधिक न बढ़ाया। फ्रेंकिलन को जगह मिलने की खबर अमेरिका पहुँची तब पेनिसल्वेनियाँ में उसके राजकीय शत्रुओं ने उसका आदर कम कराने के लिये फिर प्रयत्न करना आरम्भ किया। उन्होंने यह बात फैलाई कि फ्रेंकिलन देश का विश्वास घात करके प्रधान मराडल से मिल गया है और उपमंत्री का स्थान लेने की खटपट कर रहा है। परन्तु, इस निमूल बात का कुछ प्रभाव नहीं हुआ। अधीर अन्त में सब ने यह सहज ही जान लिया कि यह बात मूठी है।

अमेरिका के सम्बन्ध में इङ्गलैंगड निवासियों की आँखें खोलने को फ्रेंकलिन के किये हुये परिश्रम का प्रत्यत्त में कुछ फल नहीं हुआ। सन् १७६८ में सारा इङ्गलैएड "स्वतन्त्रता" के प्रश्न में ड्वा हुआ था । उस समय यह सम्भव न था कि अमेरिका जैसे दूर के देश की स्थिति को कोई सुनता और उस पर कुछ विचार किया जाता, तो भी फ्रेंकलिन के देश बन्धु उसके परिश्रम का मूल्य समभते थे और उनका वि-श्वास था कि अन्त में उसके परिश्रम का फज अच्छा ही निकलेगा। उस वर्ष बसन्त ऋतु में बह निराश होकर वापिस अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था कि इतने ही में उसको खबर मिली कि नार्जिया परगने ने उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है और सर्व सम्मति से वहां उसकी नियुक्ति भी हो गई है। इस परगने में उसका किसो से परिचय न था। किन्तु फिर भी उसने यह सोच कर कि उन लोगों ने मेरे द्वारा कुछ लाभ होने की आशा से ही मेरी नियुक्ति की होगी, घर जाने को विचार छोड़ दिया और कुछ

समय वहां रहने का निश्चय किया। दूसरे वर्ष उस को न्यूजर्स परगतेने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और तीसरे वर्ष मसाच्यु-दिद्स परगने ने भी वही किया। इन नियुक्तियों से तथा इंगलैंड में रहने के लिए उसके अमेरिकन मित्रों का बहुत आप्रह होने के कारण उसकी इक्सलैंड में ही रहना पड़ा। इस प्रकार दस वर्ष तक बरावर ऐसा ही होता रहा कि वह घर जाने की तथ्यारी करता और प्रति वर्ष उसको अपना विचार स्थगित कर देना पड़ता।

इन नई नियुक्तियों से उसकी आर्थिक अवस्था किसी अंश तक सुधर गई थी। उस पेन्सिल्वेनियां से ५०० पौएड, मसाच्युसे-टस से ४००, जार्जिया से २०० और न्यू जर्स से १०० पौएड मिलते थे। मसाच्युसंटस में कुछ लोगों ने उसकी नियुक्ति का विरोध कियाथा, और उसका कारण यह बताया जाता था कि इसके विचार बहुत नरम हैं। उन लोगों की ऐसी धारणा इस लिये होगई थी कि यद्यपि वह इगलैएड में अमेरिका सम्बन्धों आन्दोलन बड़े जारों से कर रहा था तथापि अपने देशवासियों को शान्त और सहनशील रहने का उपदेश दिया करता था। इसके अतिरिक्त जागीरदार के पत्त वाले भी उसका प्रभाव घटाने को उसके सम्बन्ध में मन मानी बातें फैलाया करते थे। यह होते हुए भी अधिक मत फर्के-लिन को ही मिले और अन्त में उसकी नियुक्ति दढ़ हो गई। अमे-रिका वापिस आने के समय उसकी अनुपस्थित में आर्थरली नामक व्यक्ति भी उसके साथ ही जुन लिया गया और यथा समय वह कार्य-भार सम्भाल ले इसके लिये उसे सूचना भी दे दी गई।

फ्रेंकिलन को मिले हुए नये सम्मान से प्रधान मण्डल की ईर्षाग्नि बढ़ गई थी, क्योंकि उसमें चतुर और विचारशील ज्यक्ति तो रहे नहीं थे। केवल राजा के खुशामदियों का दौर दौरा था और तीसरा जार्ज बुद्धि थोड़ी रखता था, इससे बुद्धिवान

प्रधान उसको पसन्द नहीं आते थे। पहली और दूसरी श्रेणी के राजनीतिश्च पुरुष उससे तंग आकर राज्य प्रबन्ध से दूर रहने लुरे थे। केवल तीसरे दर्जे के मनुष्य प्रधान-मग्डल के बड़े २ त्रोहदी पर हो गये थे। ऐसा हो जाने के पश्चात् प्रधान मगडल आँखें सीच कर काम करे और अमेरिका की शिकायत कोई न सुने इसमें क्या आश्चर्य ?

जब फ्रोंकलिन ने निश्चित रूप में यह जान लिया कि प्रधान सग्डल अमेरिका की शिकायतें न सुनेगा, तो उसने अपने श्रमेरिकन मित्रों को लिखा कि अंभेजी माल को न मँगाने और उपयोग में न लेने के प्रस्ताव को अब आप लोग कार्य रूप में परिगात कर दें। प्रधान मगडल ऐसा हठ सा करके बैठा है कि उसका प्रचलित किया हुआ नियम चाहे जितना भूल भरा हो , किन्तु, उसका पालन होना ही चाहिये। राजा की कोई भी प्रजा पालामिएट के बनाये हुए नियम का विरोध करे यह उसका अप-मान है, इस कारण परिणाम का विचार किये बिना बलात्कार करना पड़े तो भी कोई हानि न समझ कर उसका पालन कराना ही चाहिये।

प्रधान मण्डल का ऐसा विचार होने से फ्रेंकिलन जैसे सहन शील व्यक्ति को भी समाधान की कुछ त्राशा न रही। वह प्रार्थ-नाएँ कर कर के थक गया था और किसी प्रकार भी सनवाई न होने से अन्त में उसने तंग आकर अपने देशवासियों को यही अनुमित दी कि इस नियम का पालन हमको नहीं करना चाहिये। इसके लिये तुम जो कुछ प्रयन्न करना चाहो वह बराबर करना। इस पर उन्होंने कर देकर इझलैंगड की वस्तुएँ खरीदने के बदले सब वस्तुएँ अपने ही देश में बनाने के लिये पहिले निश्चय के

अनुसार कार्यारम्भ कर दिया। कर लगने वाली कोई वस्तु CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नहीं मँगाई जाने लगी श्रौर विदेशी माल का मँगवाना एक प्रद्भार से विल्कुल वंद कर दिया गया ।

किलाडेरिकया के व्यापारियों की एक मण्डली ने इंगलैएड से माल न मँगवाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किया था उसकी प्रति-लिपि उसने फ्रेंकलिन को भेजी और उससे प्रार्थना की कि इंग्लैएड के जिन व्यापारियों का श्रमेरिका के साथ सम्बन्ध था उनको यह अवश्य दिखावें। इसके उत्तर में फ्रेंकलिन ने सन् १७६९ के जुलाई मास में उन लोगों को लिखा कि-"अपने देश के हानि लाभ का विचार करके जो उपयोगी और प्रशंसनीय कार्य तुमने आरम्भ किया है उस पर डटे रहना। अंग्रेजी माल न मँगाकर केवल तुम्हारे देश में उत्पन्न होने वाले माल का ही चपयोग करोगे तो अपने देश की स्वतंत्रता तुमको किर मिलेगी। इतना ही नहीं, बिक वह ऐसी दृढ़तर रीति पर स्थापित होगी जिसको तुम्हारे वंशज भी भोगेंगे।" इस प्रकार शाबाशी देकर उसने अपने देश वासियों को बढ़ा आश्वासन और प्रोत्साहन दिया। यद्यपि वह अपने देश में नहीं था किन्तु दूर रह कर भी अपने देश हित के प्रत्येक कार्यों में ऐसे उत्साह से भाग ले रहा था मानों वह वहीं हो।

नई पार्लामेंट का श्रिधिवेशन होने से पहले मि० स्ट्रोहन ने के किलिन से इसश्रमिप्राय का एक प्रश्न किया कि यदि कस्टम एक्ट का कुछ भाग इस प्रकार रह कर दिया जावे कि पार्लामेंट का श्रिधिकार उसमें बना रहे तो श्रमेरिकन लोग उसको पसन्द करेंगे या नहीं ? इस पर फ्रेंकलिन ने उत्तर दिया कि यदि पार्लामेंट श्रिपना श्रिकार बना रखना चाहे तो सव से सुगम उपाय यह है कि वह श्रपने श्रिधकार की सत्ता का उपयोग न करे। नियमानुसार पार्लामेंट की सत्ता इम पर है ही नहीं ऐसा होने

पर भी हमको हानि पहुंचा सके ऐसे व्यापार आदि के सम्बन्ध में पालीमेंट की की हुई व्यवस्था का हम प्रसन्नतापूर्वक पालान करेंगे। किन्तु, बिना अधिकार के वह हम पर कर का बोभन लादती है उसे हम सहन नहीं कर सकते। जुकात के कर के सम्बन्ध में हमको कोई आपत्ति नहीं, हमारा अभिप्राय तो केवल यही है कि हम पर पार्लामेंट कस्टम अथवा और किसी प्रकार का कर न लगावें। हम पर कर लगा कर उससे होने वाली आय की व्यवस्था करने का अधिकार पालीमेंट की नहीं है। पार्लामेंट की इस प्रकार अनिधकार चेष्टा से हमारे अधिकार नष्ट होते हैं और हमारी अपनी नियामक-समिति की सत्ता घटती है। यदि बिना किसी विरोध के हम पालीमेंट को अपने ऊपर इतना कर लगाने देंगे तो आगे चलकर वह अपनी सत्तर का ऐसा उपयोग करेगी कि हमारी नियामक समिति की कुछ सत्ता न रहेगी और फिर वह विना हमारी सम्मति लिये हम पर चाहे जैसा कर लगा सकेगी। इसारा ऋगड़ा यही है कि इस पर इंग्लैंग्ड की पार्लामेंट किसी प्रकार का कर लगा ही न सके और इस कारण जब तक उसका हम पर लगाया हुआ कर बिल्कुल रद न कर दिया जावेगा हम शान्त न होंगे।

कुछ समय के पश्चात् इस विषय की चर्चा पार्लामें है में फिर छिड़ी। तीन वर्ष के अनुभव के पश्चात् सन् १७०० के अप्रैल मास में प्रधान मण्डल को विदित हुआ कि अमेरिकन लोगे बाहर से विल्कुल माल नहीं मँगवाते इस कारण इंग्लैग्ड का ज्यापार नष्ट हो रहा है। इस पर उन्होंने अमेरिका सम्बन्धी कर के नियम में यह परिवर्त्तन किया कि चाय के अतिरिक्त दूसरी बस्तुओं पर से महसूल उठा दिया जाय। यह सुधार अमेरिकन लोगों की अधिकार रहा के लिए नहीं बल्क इंग्लैग्ड के ज्यापार की उन्नति के लिये किया गया था। चाय पर थोड़ा महसूल था किंतु, कर लगाने का अधिकार पार्लामेंट को ही है ऐसा प्रगट करने के अभिप्राय से ही वह क़ायम रखा गया था। इसका फल श्रिह हुआ कि अमेरिकन लोगों का कोध शान्त होने के बदले पहिले की अपेत्ता और बढ़ गया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जकात की वस्तुएँ घटाने में पार्लामेंट कदाचित ऐसा समभती है कि हम लोग कर लगाने की नीति के विरुद्ध आन्दोलन नहीं कर रहे हैं बल्कि कर के पैसे के लिये लड़ रहे हैं और यह बात और भी स्पष्ट करने के लिये कि हमारा भगड़ा कर के पैसे के लिये नहीं बल्कि नीति के सम्बन्ध में है उन्होंने पहिले की अपेत्ता अधिक संगठित रूप से एकत्रित होकर यह निश्चय किया इंग्लैंगड से किसी भी प्रकार का माल अपने देश में न आने दिया जाय।

इंग्लैग्ड श्रीर श्रमेरिका में चलं हुए इस मगड़े के सम्बन्ध में फ्रेंकलिन जिस खतंत्रता से श्रपने विचार मित्रों पर प्रकट करता था वे इंग्लैग्ड के प्रधान-मग्डल को श्रच्छे नहीं लगते थे। उसके लिखे हुए कुछ पत्र मग्डल में गुप्त रूप से पहुँच गये थे श्रतः उसने चेतावनी की भांति उसकी श्रोर सङ्केत किया था कि यदि तुम लोगों को भड़काना न छोड़ दोगे तो तुम को पोस्टमास्टर जनरल के पद से पृथक कर दिया जायगा। समा-चार पत्रों में से कुछ पत्र ऐसे भी थे जिनको राजकीय सहायता मिलती थी। वे समय समय पर उसका बढ़ा श्रपमान किया करते थे श्रीर लिखते थे कि यदि सरकार के विरुद्ध ही श्रान्दोलन करना है तो तुम्हें श्रपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिये।

अमेरिका के डाक विभाग का सुधार करने में फ्रेंकिन को जो परिश्रम करना पड़ा था उसको देखते हुए उसको ऐसी आशंका कभी हुई ही न थी केवल अपने राजनैतिक विचारों के कारण कभी मैं इस पद से अलग किया जाऊंगा। उसने तो ऐसा निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो जाय, किंतु, मैं स्वतः तो कभी त्याग-पत्र न दूँगा। हाँ, सरकार चाहे तो भले ही इस पद को मुक्त से छीन ले। किंतु, मैं अपने अन्तः करण की प्रेरणा के विरुद्ध तो कभी न चलुंगा।

एक पन्न में फ्रेंकलिन लिखता है कि:- "जिन पत्रों पर प्रधान मगडल को आपत्ति है वे मेरे ही लिखे हुए हैं, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। कितु, मैं विवश था, क्योंकि खदेश के प्रति मेरा जो कर्त्तव्य था उसी से प्रेरित होकर मैंने वैसा किया है। पोस्ट मास्टर की हैसियत से मेरा कर्त्तव्य पृथक् है और खदेश-विषयक पृथक्। कुछ समय पूर्व स्टाम्प एक्ट रद्द कराने के लिये मैंने जो प्रयत किया या अथवा उस आन्दोलन में जो कुछ भाग लिया था उसके लिये उस समय का प्रधान-मण्डल सुभ पर स्तेह-भाव और प्रसन्नता दिखाता था उस समय मैं कहता था कि अमेरिका के लिये इद्गलैएड में किसी प्रकार का नियम न होना चाहिये। और यदि कोई हो भी तो उसे रद्द कर देना चाहिये। मेरा वही अभिप्राय अब भी है। जिस प्रकार राजा अपने मंत्री को बदला करता है उसी प्रकार मैं भी अपने विचारों को बदलता रहता हूँ, ऐसी कल्पना करना ही व्यर्थ है क्योंकि मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। प्राय: ऐसा कहा जाता है कि सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रधान-मग्डल की इच्छानुसार चलना चाहिये, फिर चाहे वह उसे श्रच्छा लगे या न लगे श्रौर मैं इस नीति का श्रनुसरण नहीं करता हूँ इसी से वह मुक्त पर अपसन्न रहता है। परन्तु, मैंने ऐसा सुना है कि मेरे व्यक्तित्त्व के विषय में उनका मत अच्छा है और इसीसे वे मुक्ते इस पद पर से न हटायँगे। यह बात दूसरी है कि अब वे अपना मत परिवर्तन करके मुक्ते हटा भी दूँ। किन्तु, इस भय से

में अपने राजनैतिक विचारों को कभी बदलने का नहीं। मेरा तो यह सिद्धान्त है कि खार्थ के विचार से अपने निश्चित संकल्पों में मनुष्य की कभी परिवर्त्तन न करना चाहिये और जिस समय जो बात सची हो वह निडर होकर कहनी चाहिये।"

इस प्रसंग पर लार्ड हिल्स बरो उस पर जल उठा। अमेरिकन लोगों को नरम करके उनसे सरकारी आज्ञा का पालन कराने को वह आगे बढ़ने की इच्छा करता था किन्तु फ्रेंकलिन उसको बड़ी बुद्धिमानी से रोक देता था। कई वर्षों से मसाच्युसेट्स के कुछ लोगों से राजनैतिक विषयों के सम्बन्ध में उसका पत्र व्यवहार चल रहा था। उसमें से डाक्टर सेम्युएल कूपर नामक एक विद्वान् को जो पत्र भेजे गये थे वे कुछ लोगों के देखने में आये थे। उन से उन्हें माछ्म हो गया था कि फ्रेंकलिन कैसे विचारों वाला व्यक्ति है श्रीर क्या करता है। सन् १७७० के श्रक्टबर मास में मसाच्यु-सेट्स परगने की राज्य-मण्डली ने फ्रेंकलिन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और सारे परगने के प्रार्थियों की सूची भेज कर उस से प्रार्थना की कि इनको न्याय प्राप्त कराने के लिये तुम से जितना प्रयत्न किया जा सके, करना। प्रार्थना पत्रादि आ जाने पर फ्रेंक-लिन अपनी नियुक्ति की सूचना देने की इच्छा से सबसे पहिले तो अमेरिका के सेकेटरी आफ स्टेट - लार्ड हिल्स बरो से मिलने को ेग्या। हिल्स बरो उस समय घर में ही था। किन्तु, उसने नौकर से कहला दिया कि अभी 'साहब' बाहर गये हैं। इस पर फ्रेंकलिन लौट कर कुछ दूर गया ही था कि दूसरे नौकर ने आकर कहा:-"चलिये, आपको साहब बुलाते हैं।" इस बर्ताव से फ्रेंकलिन को कुछ आश्चर्य हुआ। किन्तु, फिर भी वह गया और मिलने को श्राने का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि:- "मसाच्यु-

स्टर्स की नियामक-समिति ने मुफ्तको श्रपना प्रतिनिधि (वकील) CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नियुक्त किया है, यह आप पर प्रगट करने को आया हूं।" यह सुन कर हिल्स बरो ने कहा:-"मिस्टर फ्रेंकलिन, मुक्ते तुम्हारी भूल को ठीक करना चाहिये। तुमको वकील नियुक्त नहीं किया गया है।" इस पर फ्रेंकलिन ने उत्तर दियाः— "मैं नहीं समभ सका कि आप क्या कह रहे हैं ? मेरे पास इस नियुक्ति की सनद है।" हिल्स बरो ने प्रत्युत्तर में कहा:- "बेशक तुमको नियामक-समिति ने नियुक्त किया होगा। किन्तु, गवर्नर हचिन्सन ने उसको स्वीकार नहीं किया, ऐसा मुभी विश्वसनीय रूप से विदित हुआ है।" ऐसा कह कर उसने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया और हचिन्सन का आया हुआ पत्र ले आने को कहा। पत्र में इस सम्बन्ध में कुछ भी न लिखा था। उसको देख कर फ्रेंकलिन बोला:- "त्राप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिनिधा की नियुक्ति नियामक-समिति करती है। इससे गवर्नर का कोई सम्बन्ध नहीं। यदि आप कृपापूर्वक मेरी सनद को देखेंगे तो विदित हो जायगा कि सुभको नियामक-समिति ने नियुक्त किया है।" ऐसा कह कर फ्रेंकलिन ने अपनी जेव में से सनद निकाल कर उसके आगे रख दी। हिल्स बरो ने उसे उठाली किन्तु, बिना पढ़े ही कोध में आकर कहा कि नियामक-समिति अपनी इच्छा से ही प्रतिनिधि की नियुक्ति करदें यह ठीक नहीं। जिस प्रतिनिधि को समिति तथा गवर्नर दोनों मिल कर नियुक्त नहीं करते उसको हम प्रतिनिधि नहीं मानते । इस पर फ्रॉकलिन बोला कि:-- "इस् में गवर्नर की सम्मति की कोई आवर्यकता नहीं क्योंकि प्रतिनिधि को जनता का कार्य करना पड़ता है, न कि गवर्नर का । इस कारण बिना गवर्नर के मध्यस्य हुए कोई भी ऐसा प्रतिनिधि जिसको समिति ने नियुक्त किया हो, बिना किसी आपत्ति के वहां का प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसी कार्यवाही बरसों से होती आ रही है और अब तक उसमें भगड़े की कोई बात नहीं प्रतीत हुई।"

इस प्रकार फ्रेंकिलन ने हिल्स बरों को कई प्रकार से सममाया।
परन्तु, उसने एक भी बात न मानी क्योंकि वह तो पहिले से ही
प्रमा निश्चय कर चुका था। उसके अपमान-सूचक बर्ताव को
फ्रेंकिलन अब तक सहन कर रहा था। किन्तु, जब उसको यह
विदित हुआ कि मसाच्युसेट्स की नियामक-समिति का अपमान
करने के इरादे से ही उसने यह हठ पकड़ रखी है तो उसने कहा
कि:— "मेरी नियुक्ति को तुम स्वीकार करों यह मैं आवश्यक
नहीं सममता क्योंकि इस समय के बातावरण को देखते हुए
समितियों को अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किसी प्रकार का लाभ
होना कठिन है।"

प्रतिनिधियों की नियुक्ति गर्वनर की सम्मित से होनी चाहिये ऐसा हिल्स बरो का जो विचार था, वह नया था, श्रौर था भी सिमितियों के लिये हानिकारक। यदि इसका श्रमल होने लगे तो प्रजा को श्रपनी शिकायतें राजा श्रथवा राजमंत्री तक पहुंचाने का कोई साधन न रहे, कारण कि फिर गवर्नर ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जो लोकप्रिय हो। इसके स्थान पर वे ऐसे ही मनुष्यों की नियुक्ति करेगा जो उस के पच्च के हों श्रौर यह श्राशा नहीं कि ऐसे लोगों से जनता का कुछ हित-साधन हो।

लाई हिस्स बरो ने बोई आफ ट्रेड से कह कर ऐसा प्रस्ताव करवाया कि यदि किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति विना गवर्नर की सम्मति के हुई हो तो उसको प्रतिनिधि न समभा जाय। उधर नियामक-समितियों ने इस प्रस्ताव का अमल न करते हुए अपनी नियुक्ति के प्रतिनिधियों को भेजना जारी रक्खा। इस प्रकार जनता की प्रार्थनाओं को भेज कर उनके विषय में सदों से घरू तौर पर मिल कर किसी प्रकार की सम्मित लोने में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई।

एलिगेनी पर्वत के पश्चिमी भाग के जंगलों में कुछ गाँव आबाद करने के लिये फ्रेंकलिन बीस वर्ष से कह रहा था। उसका कहना था कि वहां आवादी होजाने से इिएडयन लोग दूर चले जायँगे और अपना व्यापार बढ़ जायगा। इसको पहिले तो किसी ने न सुना किंतु, अन्त में सन् १७७१ में एक कम्पनी ने इस कार्य को करने का निश्चय करके सरकार में प्रार्थना पत्र भेजा। इस कम्पनी के डायरेक्टरों में से फ्रेंकलिन भी था। सम्मति के लिये वह प्रार्थनापत्र बोर्ड आफ़ ट्रेड में भेजा गया। उस पर बोर्ड के सभापति ने अपनी यह सम्मति दी कि कम्पनी को भूमि न मिलनी चाहिये। इस पर फ्रॉकलिन ने शीघ ही एक छोटी सी पुस्तक लिख कर अपनी अकाट्य-युक्तियों से उसका विरोध किया। सन् १७७२ के जुलाई मास में वह प्रार्थनापत्र प्रीवीकौन्सिल में आया वहाँ पर हिल्स बरो का अभिप्राय और फ्रेंकिलन की द्लीलें साथ साथ पढ़ी गयीं। वहाँ से बोर्ड आफ ट्रेड का अभिप्राय अस्तीकार हुआ और प्रार्थियों की इच्छानुसार भूमि मिलने की मंजूरी हो गई। इससे हिल्स बरो चिढ़ गया। उसको यह बात ऐसी बुरी लगी कि उसने अपने पद् से त्याग-पत्र दे दिया। उसका स्थान लार्ड डार्ट मथ को मिला। यह व्यक्ति स्टाम्प एक्ट रह किये जाने के पन्न में था और अमेरिका के प्रति हार्दिक सहानुभूति रखता था। इसके अतिरिक्त वह फ्रेंकलिन का मित्र भी था। यह भी कहा जाता है कि फ्रेंकलिन की शिफा-रिश से ही उसको वह जगह मिली थी। अमेरिका के प्रतिनि-धियों के विषय में हिल्स बरो ने जो निर्ण्य किया था उसको डार्ट मथ ने रह कर दिया और उनकी नियुक्ति को उचित मान कर

उनकी भेंट लेने लगा। वह कहता था कि यदि अमेरिकन लोग सत्र रक्षेंगे और शान्ति से काम लेंगे तो मैं बहुत थोड़ी अवधि के उनकी शिकायतों को दूर करवा दूंगा। प्रदेशों के मुख्तयारों को भी वह समय समय पर बुलाता रहता और उनसे सम्मति लिया करता था।

फ्रॅंकलिन नये मंत्री से पहले पहल मिलने की गया तब जाते ही उसने मसाच्युसेट्स की नियामक-समिति की राजा को भेजी हुई प्रार्थना उसको दी। अब तक गवर्नर का वेतन नियामक-समिति ही खीकार कर के दिया करती थी। किंतु, प्रचलित प्रथा के अनुसार न करके गवर्नर हचिन्सन ने अपना वेतन सरकार की खोर से लेना आरम्भ कर दिया। इस नई रीति के अनुसार ऐसा हो गया था मानो गवर्नर पर नियामक-समिति की कुछ भी सत्ता नहीं है। क्योंकि उसकी कुछ भी अपेत्ता न करके गवर्नर अब चाहे जो कर सकता था। अब प्रजा को प्रसन्न रखने की उसको कुछ आवश्यकता न रही। वेतन देने वाले की अधी-नता में रह कर उसकी आज्ञानुसार काम करना ही उसका उत्तर-दायित्व और कर्तन्य रह गया, और इस प्रकार अब उसको किसी से अय खाने का कोई कारण न रहा। गवर्नर का वेतन स्वीकार करने का अधिकार जाय तो उसके साथ ही अपना महत्त्व भी कम होता है यह बात मसाच्युसेट्स की नियामक-सुमिति अच्छी तरह जानती थी। अतएव इस नवीन पद्धति के विजद्ध उसने कुछ प्रस्ताव किये और अपनी सुनवाई होने तथा न्याय मिलने के लिये राजा से प्रार्थना की। यह प्रार्थनापत्र समिति के मुख्त्यार की हैसियत से फ्रेंकलिन ने लार्ड डार्टमथ को दिया। जब दूसरी बार वह गया तो डार्ट मथ ने उस प्रसंग को लेकर कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं यह प्रार्थनापत्र आगे भेजने में कोई हानि नहीं समभता । लेकिन, मेरी सलाह मान कर

थों है दिन सब रक्लो तो अधिक उत्तम होगा। क्यों कि इसके कारण जो कगड़ा इस समय चल रहा है वह और भी अधिक बढ़ेगा और सरकार तुम पर अधिक अप्रसन्त हो जायगी। इस पर फेंट्रिक लिन बोला कि समिति ने अच्छी तरह विचार और निश्चय करके ही यह प्रार्थना पत्र भेजा है और मुक्ते ऐसा दिखाई देता है कि इस सम्बन्ध में वह अपने विचार नहीं बदलेगी। फिर भी यदि आपका आप्रह हो तो में उससे पूछूँ यदि वह कह दे तो भले ही इस प्रार्थना को आगे न भेजी जाय।

नियामक-समिति के प्रार्थना भेजने के पश्चात् बोस्टन में स्तबर आई कि गवर्नर की भाँति न्यायाधीशों के वेतन भी सर-कार ने देने आरम्भ कर दिये हैं। इसको सुन कर लोग ऐसे विगड़े कि उन्होंने एक बड़ी भारी सभा करके सरकारी नीति की विरुद्ध आन्दोलन करने का निश्चय किया। स्टाम्प एकट जारी करके सरकार ने जो अमेरिकन लोगों की स्वतन्त्रता का अप-हरण कर लिया था उसकी उन्होंने बड़ी तीव्र आलोचना की, श्रीर अपने प्रस्तावों की प्रतिलिपि प्रत्येक नगर श्रीर गांव में भेजी तथा सबको सूचित किया कि सभाएँ करके उसमें इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाय। बोस्टन निवासियों को भेजा हुआ प्रस्तावों का यह पत्र जब फ्रेंकलिन को मिला तो उसने उसके साथ अपना कछ और भी वक्तव्य जोड़ दिया उस्से प्रदेशों की स्थिति और उनकी शिकायतें चपेज्ञा आदि वातों का प्रभावीत्पादक शब्दों में वर्णन किया गया था । जब नियामक-समिति फिर एकत्रित हुई तो उसने भी वोस्टन-निवासियों की भाँति वैसे ही प्रस्ताव किये श्रीर एक और प्रार्थना पत्र लिखकर सरकार में पेश करने के लिये फॅकलिन के पास भेजा। वह शीघ्र ही लार्ड डार्टमथ से मिला और उस से कहा कि अब चुपचाप बैठे रहने में कोई ला नहीं अतः कृपा कर इस प्रार्थना पत्र को पहिले की अर्जी के साथ असी भेज दीजिए। डार्टमथ ने ऐसा ही करने का वचन दिया।

इस समय प्रकाशित किये हुये फ्रेंकिलन के दो लेख बड़े उत्तम हुए हैं। अमेरिका की शिकायतों को साधारण रूप में लिखा जाय तो यह सम्भव न था कि उसको अधिक लोग पहें गे इस कारण उसने अपने लेखों का आरम्भ बड़े आकर्षक ढंग से किया था श्रीर उनके शीर्षक भी ऐसे रक्खे थे जिन्हें देखकर लोगों की इच्छा अकारण ही उनको पढ़ने की हो जाय। एक लेख का शीर्षक था " बड़े राज्य को छोटा करने के नियम "। इंग्लैएड की सरकार के अमेरिका पर किए हुए अन्त के पांच सात अनुचित कृत्यों से बीस भाग करके ही उनको उसने उपर्युक्त लेख का रूप दिया था। इसका उद्देश्य यह बताना था कि अमेरिका की शिका-यतें न सुनी गई तो इंग्लैएड उसको खो बैठेगा। दूसरे लेख का शीर्षक या "प्रशिया के राजा का 'ढिंढोरा"। इस ढिंढोरे में प्रशिया का राजा प्रगट करता है कि हमारे पूर्वज हेंजीस्ट, होर्सा, त्रादि ने इंग्लैएड में जिन प्रदेशों की स्थापना की थी उनके निवासी श्चव उन्नत तथा मालदार हुए हैं श्रीर हमें रूपये की आवश्यकता है इस कारण आज्ञा दी जाती है कि अपनी तिजोरी भरने के लिए अशिव्र ही हमारी प्रजा-इङ्गलैएड निवासियों-पर कर लगाया ज्ययगा। जो जो कारण इंग्लैंड ने अमेरिका पर कर लगाते समय बताये थे उनका फ्रेंकलिन ने इस हिंहोरे में बड़ी मनोरश्वक रीति से वर्णन किया था जिसको पढ़ कर स्वभावतः हँसी त्राती थी।

इन दोनों लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ा। लगभग सभी समा-चार पत्रों में ये प्रकाशित हुए और हजारों मनुष्यों ने उन्हें पढ़ा यद्यपि ये बिना नाम के प्रकाशित हुए थे तो भी यह बात छिपी न रही कि उनका लेखक फ्रॅंकलिन ही है। इन लेखों से अमेरिक्स पत्तवालों को जितना आनन्द हुआ उतना ही सरकारी पत्तवालों को कोध आया। उनको भय था कि ऐसे लेखों से जनता में सर-कार के किये हुए कार्यों के विषय में असन्तोष और कुविचार उत्पन्न होंगे और इस प्रकार परस्पर का भगड़ा जोर पकड़ेगा। अब वे उन लेखों के लेखक के प्रति अपूसन्नता दिखाने लगे और यह प्रयत्न करने लगे कि जिस प्रकार भी हो सके अपने इस कंटक को दूर करना चाहिये।





#### प्रकरण २३वां

### लन्दन में अभ्यास और एकान्त जीवन।

फ्रेंकितन का लन्दन का घर—सेली फ्रेंकितन का मि० बाख के साथ विवाह—जँवाई\* को दी हुई शिज्ञा—बचों को लाड़ प्यार में न रखने के लिये अपनी स्त्री को दिये हुए उपदेश—फ्रेंकितन की लोकोपयोगी काम करने की पश्चिति—पेसिफिक टापुओं में खुराक और जानवर भेजने के लिये की हुई हलचल—अँग्रेज़ी भाषा की श्रनियमितता पर विचार—प्रकृति अव-लोकन—मदिरा के शीशे में इवी हुई, मक्खी जीती होगई—इस सम्बन्ध में फ्रेंकितन के विचार—धुँआ न फेलाने वाला चुल्हा—विजली की कमेटी में सभासद —फ्रेंकितन के मिन्न—नीति का बीज गणित—आयर्तेण्ड की यात्रा—पानी पर तेल के प्रभाव का प्रयोग—फ्रेंकितन के लेख।

किलान, बेंजामिन, एस्क्वायर, फिलाडेल्फिया का एजेन्ट, क्रेबन स्ट्रीट, स्ट्रेएड" इस प्रकार सन् १७७० की डाइरेक्टरी में फ्रेंकिलन का परिचय दिया गया है। इक्जेंड में इसके साथ इसका पौत्र विलियम टेम्पल फ्रेंकिलन रहता था। यह बालक ऐसा दिखाई देता था मानो भविष्य में

<sup>\*</sup> दामाद ।

एक होनहार नागरिक बनेगा। वह बाल्यावस्था से ही अपने दादा के पास रहता था और दादा का उस पर बड़ा स्नेह था।

बालक टेम्पल के अतिरिक्त सेली फ्रेंकिलन नामक अपेने एक रिश्तेदार की लड़की भी फ्रेंकिलन के पास रहती थी। उसकी शिचा देने का उत्तरदायित्व फ्रेंकिलन ने अपने अपर लिया था। सन् १७३३ में जब उसकी अवस्था अधिक हुई तो उसने विचार किया कि इसका विवाह किसी धनवान कृषक से करना चाहिये। फ्रेंकिलन के घर के मालिक की लड़की मिस स्टिबन्सन का विवाह डाक्टर हुंसन नामक एक सुविख्यात वैद्य के साथ हुआ था। इस सुखी दम्पति तथा उनके वालकों पर फ्रेंकिलन बड़ा श्रेम रखता था।

अमेरिका में उसके घर के निकट जो जो नई पुरानी बातें होतीं उनकी सूचना फ्रेंकिलन की स्त्री उसको अपने विस्तृत पत्र में बराबर भेजा करती थी। इसके साथ ही वह घर का भी सब हाल पूरा २ लिखती थी। नया मकान कितना बन चुका, कितना बनना रहा और किस कमरे में किस २ तरह का क्या २ सामान रखा गया, कितने मज़दूर काम पर लग रहे हैं और उन्हें क्या मज़दूरी दी जाती है। अब तक कितना व्यय हो चुका और आगे कितना और व्यय होने की सम्भावना है अधि इस विश्व विद्या मज़दूरी दी जाती है। अब तक कितना व्यय हो चुका और आगे कितना और व्यय होने की सम्भावना है अधि वर्ष व्या परंद था, सास को भी इसमें कोई आपित्त न थी, किंतु फ्रेंकिलन की क्या इच्छा है, यह अभी विदित नहीं हुआ था। अतः यह जानने को उसकी स्त्री ने एक पत्र भेज कर उससे पूछा। विचारानन्तर फ्रेंकिलन ने भी आज़ा दे दी। इस प्रकार फ्रेंकिलन की अनुपरिवान ने भी आज़ा दे दी। इस प्रकार फ्रेंकिलन की अनुपरिवान में सन् १७६७ के अक्टूबर मास में इनका विवाह फिज़ा-

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

डेल्फिया में हो गया। फ्रॅंकिलन की स्त्री अकेली थी इस कारण अपनी लड़की और जँवाई को उसने आठ वर्ष तक अपने पास पक्खा। फ्रॅंकिलन की स्त्री प्रति सप्ताह अमेरिका के नये २ फल अपने पित को जहाज द्वारा भेजती थी। उन सब को फ्रॅंकिलन नहीं खा पाता था अतः बचे हुए फलों को वह अपने इष्ट मित्रों में भेंट खरूप बांट देता था।

मि॰ वाख जब सन् १७७१ में इझलैएड आया तो फूँ कित ने उसको पहिले पहिल देखा। उसकी इच्छा अमेरिका में सरकारी नौकरी करने की थी। अतः वह इस आशा से वहां गया था कि फूँ किलन इसके लिये मेरी कुछ शिफारिश कर देगा। किंतु, इस समय इंग्लैएड और अमेरिका में जैसा सम्बन्ध था उसको देखते हुए फूँ किलन यह अच्छा नहीं सममता था कि अपने किसी रिश्तेदार के लिये नौकरी के मामले में कुछ खटपट की जाय। अतः उसने मि॰ वाख को सम्मित दी कि तुम नौकरी करने की अपेना अमेरिका जाकर कोई खतन्त्र धंधा करों तो अधिक उत्तम हो। वहां तुम कोई दूकान खोल लो और केवल नक़द रुपये लेकर व्यापार करो। अपने धन्धे में उद्योग से लगे रहना और साख जमाये रखना। इस प्रकार प्रामाणिक रीति से कार्य करने पर उसमें अवश्य ही तुम्हें अच्छी सफलता मिलेगी। अपने वाख ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में उसे अपने रोजेगार में अच्छा लाभ हुआ।

सेली फ्रेंकिलिन और मि० बाख के कुछ समय परचात् एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा चंचल और होनहार बालक था। फ्रेंकिलिन की स्त्री का उस बालक पर बड़ा स्नेह था। अपने प्रत्येक पत्र में उस बालक के सम्बन्ध में भी वह फ्रेंकिलिन को कुछ न कुछ लिखा करती थी। प्राय: बड़े यूदों के अनुचित लाड़ प्यार में बालक बिगड़ जाते हैं। श्रत: फ्रेंकिलन श्रपनी स्त्री को लिखा करता था कि बालक को सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करना श्रीय उसके सुधार के लिये यदि उसके माता पिता उसको किसी प्रकार की ताड़ना दें तो तुम बीच में मत बोलना। ऐसा करने से बालक किस प्रकार बिगड़ जाते हैं इसके लिये वह एक पत्र में लिखता है:—

"एक बालक मार्ग में खड़ा खड़ा रो रहा था इतने में दूसरे बालक ने आकर उससे पूछा कि भाई, क्यों रोता है ? इस पर पहिले बालक ने कहा कि मुभे मेरी माता ने एक पैसा दे कर दही लेने को भेजा था किंतु मेरी असावधानी से कटोरा गिर गया। दही तो गया ही, किंतु, कटोरा भी फूट गया। मुभे भय है कि अब माता मुभे मारेगी।" इस पर दूसरा बालक बोला:— "जा, जा, नहीं-मारेगी" बालक ने फिर कहा:— "नहीं भाई, अवइय मारेगी" इस पर दूसरा बालक फिर बोला कि:— "क्या तेरे दादी नहीं है ?

फ्रेंकिलन दस वर्ष तक इंगलैंगड में रहा। इस अविध में उस की वृत्ति हमेशा लोकोपयोगी कार्य्य करने में रही। यदि कहीं उसे कोई औषधालय दिखाई देता तो शीघ्र ही उसे अपने स्थापित किये हुए फिलाडेल्फिया के औषधालय का स्मरण हो आता। वह औषधालय का निरीच्चण करता और जो जो नियम, सूच-नाएं, व्यवस्था क्रम आदि नवीन बातें देखता उन्हें लिख कर वह अपने औषधालय को भेजता। एक बार जब उसे विदित हुआ कि औषधालय के कार्यकर्त्ताओं का विचार वैद्यकप्रन्थों के संप्रह करने का है तो उसने अपने पास जो एक वैद्यक शास्त्र का उप-योगी प्रन्थ था वह भेंट खरूप भेजा और दूसरे लोगों से मिलकर उनको भी कुछ प्रन्थ औषधालय के लिये दान-खरूप भेजने को

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

श्रीरत किया। पेन्सिल्वेनियां में रेशम त्यार करने का कारखाना खोलने के लिये उसने अनेक उपयोगी साधन जुटाये और एक मर्खिली ऐसी स्थापित की जो इस कार्य की सुचार रूप से कर सके। कारखाना खुल गया और कार्य्यकर्ताओं के परिश्रम से वह अती प्रकार चल निकला। पहिले पहल तैयार किया हुआ रेशम सर जॉन प्रिंगले के द्वारा उन्होंने रानी को भेंट खरूप भेजा। यह भेंट केवल भेंट ही सममली गई हो ऐसा नहीं बल्कि रानी ने उसको अपनी खास पोशाक बनाने के काम में लिया। इसके पश्चात् फ्रोंकलिन को जब यह विदित हुआ कि हार्वर्ड कालेज के लिये एक दूरवीन की आवश्यकता है तो उसने वह भी तय्यार करके भेजी। वह इस कालेज को अपनी ओर से समय २ पर कुछ उपयोगी पुस्तकें भेंट खरूप भेजा करता था। अमेरिका से जी नवयुवक कानून का अभ्यास करने को इझलैएड आते उनकी वह बहुत सहायता करता और एक सच्चे अभिभावक की आंति उनकी सम्हाल रखता था। उसको परोपकार करने का सब से अच्छा अवसर सन् १५७१ में मिला था। इस वर्ष के जून मास में केप्टिन कूक नामक व्यक्ति संसार का भ्रमण करके त्राया था। फ्रेंकलिन के भित्र मंडल में केप्टिन क्क की की हुई नई खोज की चर्चा चलने पर एक व्यक्ति ने कहा कि पेसिफिक टापुत्रों में एक बड़ी शूरवीर जाति के लोग रहते हैं। किंतु, वेचारों के देश में अनाज बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता । वहां सिवाय कुत्तों के कोई जानवर भी नहीं होता। इझलैएड जैसे सुधरे हुए देश का कर्ताव्य है कि उनको कुछ खाद्य पदार्थ भेजे । यह विचार फ्रेंकलिन को बहुत पसन्द आया। उसने शीघ्र ही कहा कि यदि उन लोगों को खाद्य पदार्थी ऋौर जानवरों का एक जहाज भेजा जाय तो मैं बड़ी प्रसन्नता से उसके लिये एक अच्छी रक्म सहायता खरूप देने को उद्यत हूँ। श्चस्त

चन्दा करके आवश्यक वस्तुएं खरीदना और एक जहाज भर कर वहां भेजना यह विचार सब को पसन्द आया। सि० अले-कदा कर हार्लीन्पल नामक एक नाविक वहां उपस्थित था। किन कहा कि इस यात्रा में ३ वर्ष लगेंगे और लगभग पन्द्रह हज़ार पौराड व्यय होगा। यदि जहाज भेजना निश्चित कर लिया गया हो तो मैं कत्तान की हैसियत से जाने को सहर्ष तय्यार हूँ। इस सब हक्तीकृत को लेकर एक विज्ञापन तय्यार किया गया जिस में फ्रेंक-लिन ने संचित्र किंतु प्रभावोत्पादक शब्दों में लिखा कि इस योजना में सहयोग देना इक्तलैंगड जैसे व्यापार-प्रधान देश का प्रधान धर्म है। इतना ही नहीं इसमें उसका अपना स्वार्थ भी है। क्योंकि ऐसे प्रदेशों में सुधार होने से वहां इक्तलैंगड में बनी हुई वस्तुओं की, अवश्य ही आवश्यकता होगी और उनकी खपत होने से उसका व्यापार (रोजगार) बढ़ेगा।

यह योजना कार्य रूप में परिएत हो जाय इतने रुपये थोड़े ही समय में इकट्ठे हो गये। उक्त प्रदेश में आवश्यक वस्तुएँ किसी जहाज में न भेज कर केंदिन कूक के साथ ही भेजने की व्यवस्था सोची गई क्योंकि वह अपनी खोज सम्बन्धी यात्रा के लिये फिर उधर जाने वाला था। अनेक प्रकार के जानवर, अनाज आदि वस्तुएँ केंदिन कूक ने उन टापुओं में पहुँचाई। इस प्रकार यह प्रारम्भ हुआ शुभ कार्य आगे चल कर पादरी आदि परोपकारी लोगों की सहायता से उन प्रदेशों के निवासियों के लिये बड़ा स्विध-योगी सिद्ध हुआ।

श्रंप्रेजी भाषा की श्रानियमित लेखन शैली श्रौर उचारण प्रणाली के सम्बन्ध में डाक्टर फ्रेंकिलन कई बार श्रानेक प्रकार से युक्ति युक्त दलीलें उठाया करता था। वह प्रायः हँसी में कहा करता कि जो इस भाषा के लिखने में भूल करते हैं वे ही सची श्रीर शुद्ध भाषा लिखना जानते हैं। कारण कि वे अन्तरों को उन के उचारण के अनुसार प्रयोग में लाते हैं। वह कहता कि 'किफ" शब्दों को जब "Tul" लिखने से काम चल सकता है तो फिर उसको "Tough" इस प्रकार लिखने की क्या आवश्य-कता है ? "बो" शब्द को "Bo" लिखने में सुविधा होती है तो फिर उसको "Beau" इस प्रकार लिखने से क्या होता है ? " आदि २।

फ्रेंकलिन का प्रकृति को अवलोकन करने का शौक्र जैसा बचपन में था वह युवावस्था में भी बना रहा । वायु, जल, प्रकाश, त्रृदु-परिवर्तन आदि के कारणों की खोज करने में वह अपना बुहुत समय लगाता था। श्वासोश्वास से वायु दूषित होती है इस की खोज करने का श्रेय डाक्टर स्मॉल नामक विद्वान फ्रॅंकलिन को ही देता है। घर, पाठशाला, औषधालय आदि में खुले तौर पर ताजा वायु का प्रवेश होना कितना आवश्यक और उपयोगी है इस पर वह लोगों का ध्यान आकर्षित किया करता था। हाउस ष्प्रॉफ कामन्स के अवन में श्रधिक वायु और प्रकाश किस प्रकार लाया जाय इसके लिये जब वहाँ विचार हो रहा था तो उस समय फ्रींकलिन से भी सम्मति ली गई थी। फ्रींकलिन के सारे जीवन की बातें छोड़ कर केवल उन्हीं दिनों की उसकी इस प्रकार की क्रिरवज्ञान की सारी बातों का बल्लेख किया जाय जो उसने श्रपनी खों ज द्वारा इंग्लैएड में की तो भी उनसे कई बड़े र प्रन्थों की रचना हो सकती है। वह किसी भी वस्तुको व्यर्थ समक्त कर बुच्छ दृष्टि से नहीं देखता था, वित्क साधारण से साधारण बातों में भी जब तक उसका समाधान न हो जाता कुछ न कुछ मनन किया ही करता था। वह प्रत्येक बात का कारण जानने की जिज्ञासा रखता था और उसको अपने ही परिश्रम से खोज कर

आनन्दानुभव करता था। सुनी हुई आश्चर्य जनक बातें कहाँ तक सत्य हैं उनको वह स्वयं परीचा करके देखा करता था। एक दिन भोजन करते समय शराव की बोतल में से जब उसने प्याले से शराब निकाली तो उसमें से २-३ मरी हुई मिक्खियें निकल पड़ीं। यह बोतल कई मास पूर्व उसने वर्जीनियाँ में भरवाई थी। एक बार उसने किसी से सुना था कि शराव में ड्व कर मर जाने वाली मक्बी सूरज की किरणों से जीवित हो जाती है। अतः इस समय उसे ध्यान आया कि यह बात ठीक है या नहीं इस की आज्माइश करना चाहिये। यह सोच कर उसने शराब को एक चलनी में छान लिया श्रौर उसमें बारीक छेदों के कारण जो मरी हुई मिक्खयाँ श्रटक गई थीं उनको चलनी समेत धुप में रख दिया तीन घंटे के बाद उनमें से दो मक्खियाँ कुछ हिलाने लगीं मान् उनमें कुछ चेतन शक्ति आई हो। इस पर उसने उनके पंख और पाँव जो सिकुड़े हुए से थे, ठीक किये तो वे जीवित होकर खड़ गई। तीसरी सन्थ्या समय तक मरी हुई ही पड़ी रही ऋत: उस के जीने की आशा छोड़ कर उसने उसे फेंक दिया।

इस प्रसंग को लेकर फ्रेंकिलन लिखता है कि:—"चाहे जिस समय जीवित कर लिया जाय इस प्रकार मनुष्य को डुवाये रखने की युक्ति हाथ आ जाय तो कैसा अच्छा! एक सौ वर्ष के पश्चात् अमेरिका की कैसी दशा होगी यह देखने की मेरी बड़ी उत्कर्तर है अत: यदि ऐसी कोई युक्ति हाथ लग जाय तो मृत्यु से मरने की अपेचा कुछ मित्रों के साथ मिद्रा के पीपों में दूव कर मर जाने और सौ वर्ष परचात् अपने प्यारे देश के सूर्य की गरमी से जीवित हो जाने को मैं अधिक पसन्द कहाँ।"

लन्दन में पहिले जिस प्रकार से कोयले काम में लाये जाते थे उनसे खुआं बहुत फैलता था। इसलिये फ्रेंकलिन ने सन् १००२ में एक ऐसा चून्हा बनाया जिसमें घुआँ अधिक न हो आहेर जितना हो वह भी उसी में समा जाय। जब चून्हा बन चुका और ठीक २ काम देने लगा तो उसने इसका विज्ञापन देने का विचार किया। किंतु, अनेक राजकीय कार्यों में फँसे रहने से उसकी अवकाश न मिला। अन्त में उसके इस आविष्कार का प्रचार होने का सन् १८४० में अवसर आया।

विजली के सम्बन्ध में आश्चर्य जनक खोज करने के कारण फ्रेंकिलन की विद्वत्समाज में बड़ी ख्याति हो गई थी। सन् १७६९ में सेन्टपाल गिर्जे की रहा के लिये उस पर विजली के सिलये लगाने की सब से सुगम रीति निकालने को जो एक कमेटी बनी उसके सभासदों में इसका भी नाम रक्खा गया। इसी प्रकार बारूद गोली के कारखाने की रहा के लिये जो कमेटी सन् १७७२ के लगभग बनी उसमें भी उसकी चुना गया। कमेटी की रिपोर्ट फ्रेंकिलन से ही लिखवाई गई थी जिसमें उसने बारीक नोक वाले सिलये रखने की सम्मित दी। एक व्यक्ति के श्रतिरिक्त श्रन्य सब सभासदों ने फ्रेंकिलन की सम्मित का ही समर्थन किया। उस व्यक्ति ने श्रपनी यह सम्मित दी थी कि सिलये का सिरा कुछ मोटा रहना चाहिये। इस पर खूब वाद विवाद हुआ। किंतु, अन्त में बहुसम्मित इसके ही पत्त की होने के कारण सरकार ने भी उसे की खीकार किया। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों स्थानों के श्रतिरिक्त बिकाहाम के महल पर भी वैसा ही सिलया लगाया गया।

फ्रेंकिलन को देशाटन करने का बड़ा शौक था। प्रति वर्ष वह श्रवकाश का समय देखकर बाहर फिरने को निकलता श्रीर दो तीन मास श्रमण करके तिबयत सुधारता। इसके मित्रों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी। बड़े २ श्रमीर उमराव उसकी सुद्धांगित में रहना श्रपने लिये सम्मान श्रीर गौरव की बात समभते थे। किसी के यहाँ कोई भी छोटे से छोटा खुशी का काम होता तो भी फ्रेंकिलन को उसमें अवश्य निमन्त्रित किया जाता लन्दन के मौसम में परगने के बड़े बड़े आदमी आकर वहाँ रहते थे। उस समय फ्रेंकिलन को सप्ताह में ६ बार अपने परिचितों के घर पर भोजन करने को जाना पड़ता था। अनेक विद्वान् और उदार विचार बाले धर्म गुरुओं से फ्रेंकिलन की गहरी मित्रता होगई थी। इनमें ढाक्टर प्राइस, मि० प्रिस्टली और डाक्टर शिपली मुख्य थे।

डाक्टर त्रिस्टली ने एक समय फ्रेंकिलन से पूछा कि अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं इस में जब तुम्हें कुछ असमंजस हो जाता हो तब तुम क्या करते हो ? इस प्रश्न का दिया हुआ उत्तर उसका नीति का बीजगिएत कहा जाता है। उसने कहा कि:— "मैं एक काराज लेकर उसमें दो खाने करता हूँ। इसके पश्चात् किसी भी कार्य के पच्च और विपच्च की दलीलें उस पर पृथक् २ लिख लेता हूँ। २-४ दिन तक विचार करके उन दलीलों को मैं फिर गिन कर देखता हूँ। जिस पच्च में अधिक दलीलें होती हैं मैं उसी प्रकार करता हूँ। ऐसा करने से मुक्ते बड़ा लाभ होता है जिस में प्रत्यच्च लाभ तो यही है कि मुक्तसे ऐसा कोई कार्य नहीं होने पाता जिसको 'बिना विचारे किया हुआ कार्य' कहते हैं।"

श्रायरलैंड की यात्रा करने का फ्रेंकलिन का बहुत दिन से विचार था। इस विचार को वह सन् १७०२ में कार्य रूप में परिणत कर सका। जिस समय वह वहां गया तो वहां के देश भक्त लोगों ने बड़े उत्साह श्रीर सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया श्रीर इस खुशी में श्रनेक प्रीति-भोज हुए। लार्ड हिल्स-वरो जो इङ्गलैएड में फ्रेंकलिन पर वक्र दृष्टि रखता था वह उसको श्राप्तहपूर्वक श्रपने घर ले गया और बड़ी प्रसन्नता से उसका श्रातिथ्य सत्कार किया। श्रायलेंग्ड निवासी श्रधिकतर निर्धन हैं यह देखकर फ्रेंकलिन को श्राश्चर्य हुआ इस पर से उसको विश्वास हुआ कि यहां के निवासियों। की अपेना श्रमेरिकन लोग हजार दर्जे श्रधिक सुखी और प्रसन्न हैं। वहाँ से कुछ समय के पश्चात् वह स्काटलैंग्ड गया और वहाँ कुछ सप्ताह श्रपने इष्ट सिन्नों के साथ श्रामोद प्रमोद में निकाल कर तीन मास का श्रमण करके वापिस लन्दन श्राया।

सन् १००३ की प्रीष्म ऋतु के कुछ सप्ताह उसने लार्ड डिस्पे-न्सर के गावों में विताये। वहां रह कर उसने एक प्रार्थना की पुस्तक लिखी। आगे चलकर वह प्रकाशित भी हुई किन्तु, उसका यथोचित प्रचार नहीं हुआ।

वायु के कारण हिलते हुए जल पर तेल डालने से हिलता हुआ पानी बन्द हो जाता है यह दिखाने को उसने भिन्न २ अव-सरों पर भिन्न २ प्रकार के प्रयोग कर के दिखलाये थे। जिस समय सर जॉन प्रिंगले के साथ वह उत्तरी इङ्गलैएड में अमण के लिए गया था उस समय ऐसा प्रयोग उसने चिस्तिक स्थान के निकट डरवएट नहीं के जल में बड़ी सफलता के साथ किया। अस समय डाक्टर ब्राइनिंग भी वहीं उपस्थित था। उसके प्रश्न के उत्तर में फ्रेंकलिन ने इस संबंध में किये हुए प्रयोगों का सारा इतिहास उसे कहकर सुना दिया और पानी को शांत करने का तैल में ऐसा कौन सा गुण है यह भी समसाया। अनेक प्रयोग करके फ्रेंकलिन ने यह प्रमाणित कर दिया कि तालाब अथवा सरोवर में पानी हवा के वेग से हिल रहा हो तो उस पर थोड़ा सा तैल डाल देने से वह शान्त हो जाता है।

प्रकेतिन का मित्रिक, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति, अवलोकन शिक और सबी लगन इन सब के मिलने और होने से ही वह तत्त्वज्ञान की उत्तमोत्तम खोजें करने में समर्थ हुआ। वह हमिला कुछ न कुछ किया ही करता था। अकर्म एयता तो उसके पास हो कर भी न निकली थी। उसने जो जो लोकोपयोगी कार्य्य किये वे कम नहीं हैं किन्तु, इस से उसकी मनस्तुष्टि हो गई हो यह न समम लेना चाहिये। अपने देश के राजकीय कार्यों में उसका बहुत समय गया अन्यथा वह अपने परिश्रम से हमारे लिए तत्त्वज्ञान की और भी अनेकानेक समस्याएं हल करके रख जाता।

लेखक की हैसियत से भी संसार को उसने बहुत कुछ ज्ञानप्रदान किया। किंतु, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यदि राजकीय कार्यों में उसको इतना अधिक समय न देना पड़ता तेलें
वह साहित्य में भी कोई उत्तम सृष्टि करता। उसके सम्पादन काल
में सामयिक पत्रों की जैसी रीति नीति रही, उसने समय २ पर
जैसे निवन्ध लिखे और विभिन्न विषयों पर उसके जो संचित्र
नोट मिलते हैं उनको देखने से यह सहज में ही अनुमान किया
जा सकता है कि उसका अधिक समय विद्याभ्यास में ही
बीतता था।

पेरिस के बर बोडुवर्ग नामक विद्वान् ने उसके लेखों का फ्रेंच भाषा में अनुवाद करके सन् १७७३ में प्रकाशित कराया थरा उसमें उसने उसके कुछ राजनैतिक विचारों का भी समावेश किया था, उसी वर्ष अङ्गरेजी भाषा में भी उसकी पांचवीं आवृत्ति हुई थी।

# प्रकरण २४ वां हचिन्सन के पत्र।

र्जन्ध

बोस्टन में सेना का भय—इस सम्बन्ध में पार्लामेगट के एक सभासद के साथ वातचीत—हचिन्सन ब्रादि के पत्र—मि० किशंग को लिखा हुआ पत्र—हचिन्सन के पत्र अमेरिका में प्रकाशित हुए—हचिन्सन और ब्रोलिवर को एथक् कराने के लिये प्रार्थना—टामस उवेटली और टेम्पल में द्वन्द्व युद्ध—पत्र किस प्रकार अमेरिका गये इसका किया हुआ फ्रेंकलिन का स्पष्टीकरण—फ्रेंकलिन पर टामस का किया हुआ दावा—हचिन्सन और ब्रोलिवर को प्रथक् कराने की प्रार्थना के विषय में प्रिवीकौन्सिल में चली हुई चर्चा—प्रार्थना सम्बन्धी किम्बदन्तियाँ—प्रिवीकौन्सिल में चले हुए कार्यों का वर्णन—नियामक समिति की प्रार्थना अस्वीकार हुई—फ्रेंकलिन का हिप्टी पोस्टमास्टर के पद से प्रथक् होना—कौन्सिल के प्रस्ताव से अमेरिका में हुआ प्रभाव—हचिन्सन का त्याग पत्र ।

बिरटन निवासियों को उराकर जकात का क़ानून अपने अधीन करने के लिये प्रधान मएडल ने सन् १७६८ में बोस्टन पर एक बड़ी सेना भेजी। इनमें से १४ पस्टनों के जहाजों ने बन्दरगाह पर और दो ने नगर में पड़ाव डाला।

सन् १७७२ में एक दिन पालीमेंट के एक सभासद् से इस विषय में फ्रेंकलिन कुछ बातचीत कर रहा था। बात ही बात में उसने कह दिया कि प्रधान मगडल इस प्रकार जोर जुल्म करता है है यह ठीक नहीं। यह सब काम प्रधान मएडल का ही है। लेकिन, अमेरिकन लोग ऐसा समभते हैं कि यह सब कुछ इंग्लैएड की प्रजा द्वारा ही हो रहा है। इस प्रकार की नासमकी होने से अमेरिका में उपद्रव खड़ा होता है और लोगों के विरुद्ध होने से इक्क लैएड निवासी उनके विषय में बुरे अभिप्राय सोचते हैं। इस पर पार्लीमेएट के सभासद् ने कहा कि तुम बास्तविक बात नहीं जानते हो। प्रधान मएडल ने अपनी इच्छा से फौज नहीं भेजी है बल्कि कुछ अमेरिकन निवासियों ने ऐसा प्रगट किया था कि हमारे देश की भलाई के लिये लोगों पर कुछ रोब रखने को कुछ सेना भेजी जाय तो श्रच्छा हो। इस पर फ्रेंकलिन बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। सभासद् ने फिर कहा कि इस में मंठ बिलकुल नहीं है यह तुम्हें आगे चलकर स्वयं विदित हो जीयगा। कुछ दिन के पश्चात् वह सभासद् उस से फिर मिला और उसके हाथ में उसने कुछ ऐसे पत्र दिये जो अमेरिका से श्राये हुए थे। उन पत्रों पर लिखा हुत्रा पता फाड़ डाला गया था किंतु, उस सभासद ने कहा कि ये विलियम उवेटली नामक एक सभासद के नाम पर भेजे गये थे। वह प्रधान सराइल में एक मुख्य कर्मचारी था। जब ये पत्र प्रधान मएडल के देखने में आये 🎥 तो उस ने फौज भेजने का विचार किया। इन पत्रों में से छ: पत्र तो गवर्नर हचिन्सन के लिखे हुए थे। वह अमेरिका का रहने वाला, और हारवर्ड कालेज का मेजुएट था। आरम्भ में वह संखानों के पत्त में था किंतु, पीछे से उच पद पाने की उमंग में प्रधान मएडल के पन्न में चला गया। चार पत्र एन्डू अोलिवर नामक मसाच्युसेट्स के एक दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखे हुए थे। यह

व्यक्ति मसाच्युसेट्स के लेपिटनेएट गवर्नर के पद पर था। शेष पत्र खुकात और दूसरे सरकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों के लिखे हुए र्जी यह पत्र गुप्त नहीं थे बल्कि खास तौर पर इसी हेतु से लिखे गए थे कि वे किसी प्रकार प्रधान सएडल तक पहुँचे और उस पर इनका प्रभाव पड़े। प्रधान मण्डल के अतिरिक्त और भी कई व्यक्तियों ने उनको देखा था। सन् १७७२ में उवेटली मर गया तत्र दूसरे कागुजों के साथ वे भी दक्षतर में मिले। इन पत्रों में अमेरिका के कतिपय निवासियों ने अपने देश बन्धुओं के विषय में कुछ अशुभ चिन्तना की थी। उन लोगों ने लिखा था कि यहाँ जितने अले आदमी हैं वे तो अपने देश और संस्थानों में परस्पर स्नेह बने रहने के इच्छुक हैं केवल थोड़े से भगड़ालु श्रीर राजद्रोही अनुष्य ऐसे हैं जो असन्तोष और अगड़ा फैलाने के लिये लोगों को उकसा रहे हैं। यदि सरकार सेना भेज कर कुछ सख्ती करेगी तो वे लोग सहज में ही शान्त हो जायँगे। इन पत्रों को पढ़ने से फ्रोंकलिन को विश्वास हो गया कि ये करतूर्ते मेरे देश के कुछ खुशामदी लोगों की हैं। सभासद ने फ्रेंकलिन की इच्छानुसार उन पत्रों को इस शर्त पर देना स्वीकार कर लिया कि न तो इन की प्रति लिपि की जाय, न ये छापे जायँ और विना कुछ परिवर्तन हुए इसी दशा में वापिस दे दिये जायें। दिसम्बर सन् १७७२ में फ्रॅंकलिन ने ये पत्र, मसाच्युसेट्स की नियामक मएडली की पत्र व्यवहार कमेटी के सभापति मि० कशिंग को भेज दिये और लिखा कि:-"मैं आप को सूचना देता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ ऐसे पत्र आये हैं जो मानों अपनी वर्तमान शिकायतों के मूल कारण हों। ये पत्र मुक्ते किस प्रकार मिले यह बताने की मुक्ते स्वतंत्रता नहीं है। इसके अतिरिक्त में वचन दे चुका हूँ कि इन पत्रों की प्रतिलिपि न की जायगी और न उन्हें छपाया ही जायगा। हाँ, इतनी स्वतंत्रता अवश्य है कि संस्थानों के मुख्य २ व्यक्तियों

में से जो उन्हें देखना चाहें देख सकते हैं। मैंने जैसा वचन किसी को दिया है इसका तुम भी बराबर पालन करोगे ऐसी आशा रखन कर मैं तुम्हें ये असली पत्र जिस दशा में मिले हैं उसी दशा भी भेजता हूँ। ये किस के लिखे हुए हैं, यह बात इनको देखने पर विदित हो सकेगी। यदि उनका भेद खुल जायगा तो कदाचित् वे इसे अच्छा न सममेंगे। किन्तु, यदि वे भले आदमी होंगे अथवा अपनी गणना भलों में कराने के इच्छुक होंगे तो वे स्वीकार करेंगे कि सभी देशवासी श्रीर खंखानों में परस्पर प्रेम रहना चाहिये। वे लिजत तो अवश्य होंगे क्यों कि जन साधारण के आगे अब यह बात स्पष्ट रूप में आ जायगी कि उनकी प्रामाणिकता और देश भक्ति कसी है। यदि वे केवल खेद प्रगट करके ही रह जाय तब तो जानना चाहिये कि उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ किंतु, इससे वे आगे के लिये कुछ शिचा प्रहण करें तो अच्छा है। मैं सममता हूँ सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है कि वह हमारे साथ अनुचित बर्ताव करती है। क्योंकि अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हमने ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लगाई है-हमारी सम्मति, सूचना और माँग के वल पर ही सरकार ने घोखा खाकर ऐसी सख़ती करने का विचार किया है। मेरा ज़याल ऐसा है कि कदाचित् तुमको भी यह बात ठीक माळूम होगी। मुक्ते रह रह कर खेद होता है कि मुक्ते इन पत्रों को प्रका-शित करने का अधिकार नहीं है। हाँ, तुमको मैं इतनी आक् देता हूँ कि तुम इन पत्रों को देख कर पत्र व्यवहार कमेटी के सभासदों को भी दिखा सकते हो । इसके सिवाय बोडोइन, पीट्स, चोन्सि, कूपर श्रौर विन्थोप श्रादि के श्रतिरिक्त श्रन्य जिस किसी को योग्य समभो इनको दिखलाना और इस प्रकार काम हो जाने के पश्चात् ये पत्र सुरचित रूप से मुक्ते लौटा देना।"

श्रमेरिका पहुँचने पर ये पत्र कई लोगों को दिखाये गये। जान आडम्स नामक वेरिस्टर जहाँ जाता वहीं उन पत्रों को ले जाता शीर जो कोई माँगता उसी को बताता। थोड़े ही समय में इनकी चर्चा सारे देश में फैल गई और इतनी माँगे आने लगीं कि फ्रोंकलिन को पत्र व्यवहार कमेटी से यह प्रार्थना करने को विवस होना पड़ा कि कृपा कर इन पत्रों की प्रतिलिपि करने की आजा प्रदान की जाय। इस पर उसकी यह प्रार्थना तो स्वीकार नहीं हुई । किंतु, इतनी स्वतंत्रता और मिल गई कि तुम इनको चाहे जितने समय तक रख सकते हो और चाहे जिस को दिखा सकतें हो। जून मास में नियासक मएडली की बैठक हुई तब सभासदों ने पत्रों के सम्बन्ध में इतनी पूछताछ करना त्यारम्भ किया कि कमरे के दरवाजी बन्द करके सब पत्रों को मण्डली के सन्मुख पढ़े जाने का निश्चय हुआ। पत्र पढ़े गये। किन्तु, प्रतिलिपि करने का प्रतिबन्ध था इस कारण आगे कुछ कार्य्यवाही न हो सकी। कुछ समय के पश्चात् एकाएक एक दिन उन पत्रों की छपी हुई प्रतिलिपियाँ आगईं। उनके आने पर यह प्रगट कर दिया गया कि य इक्कलैएड की डाक से हाल ही में आई हैं।

नियामक मण्डली ने पत्रों की बात जान लेने पर ऐसा विचार किया कि राजा से प्रार्थना करके हचिन्सन और ओलिवर को अपने २ पदों से पृथक कराया जाय। प्रार्थना पत्र तय्यार किया गया और फ्रेंकलिन के पास भेजा गया। फ्रेंकलिन ने वह लाई डार्ट-मथ को दिया और जैसे बने वैसे जल्दी ही राजा के पास भेजने की विनती की। डार्टमथ ने उत्तर दिया कि जैसे ही मुमे राजा से मिलने का अवसर मिलेगा वैसे ही मैं इसे उनकी सेवा में पेश कहंगा। ऐसा बचन दे देने पर भी वह प्रार्थना पत्र कई दिन तक उसके आिकस में ही इधर उधर पड़ा रहा।

कुछ समय के पश्चात् ऐसा हुआ कि अमेरिका में प्रकट होने बाली पत्रों की प्रतिलिपियां लन्दन पहुँच गईं श्रीर प्रायः सभी सामयिक पत्रों में छप गई इस पर से यह पूछ ताछ आरर्रो हुई कि ये पत्र अमेरिका कैसे गये ? इसकी छान बीन होने पर लोगों को भैयत उवेटली के भाई टामस पर सन्देह हुआ क्योंकि मैयत का उत्तराधिकारी वही हुआ था और उसकी सब वस्तुएँ उसको ही मिली थीं। इस वेचारे ने इन पत्रों को कभी देखा भी न था। उसका संदेह जीन टेम्पल पर था, कारण कि उसने उससे मैयत के काग्ज पत्र देखने की आज्ञा माँगी थी। टामस की ऐसी धारणा थी कि जिस समय मैंने टेम्पल की अपने आई के पत्रादि देखने की आज्ञा दी थी उसी समय यह उन पत्रों को ले गया है। यह बात सत्य न थी, इस कारण इसका परिणाम यह हुआ कि टामस उवेटली और टेम्पल में परस्पर कगड़ा हो गया। जिसमें टामस उवेटली बुरी तरह घायल हुआ। थोड़े दिन के पश्चात जब फ्रेंकिलन को ऐसा विदित हुआ कि उन में फिर लड़ाई होने वाली है तो उसने सोचा कि अब इनके बीच में पडकर सममौता करा देना मेरा कर्त्तव्य है। उसने शीघ्र ही "पब्लिक एडवर टाइजर" नामक सामयिक पत्र द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली कि पत्र अमेरिका भेजने का उत्तरदायित्व मुभ पर है। ये पत्र टामस को उस के भाई से नहीं मिले हैं खत: यह सम्भव नहीं कि वह इन्हें किसी को दे दे अथवा टेम्पल जैसा व्यक्ति उसक से ले सके। इस प्रकार जब बास्तविक बात प्रगट हुई तो डाक्टर फ्रेंकलिन पर चारों त्रोर से वाग्प्रहार होने लगा। एक छोर टामस ध्वेटली के मित्र ऐसा कहने लगे कि जब यह सच्ची बात जानता था तो उसने उसे पहिले से ही क्यों प्रगट न किया जिससे इन दोनों में जो परस्पर व्यर्थ ही मनाड़ा हुआ, न हो पाता। दूसरी श्रोर से प्रधान मण्डल के आश्रित लोग ये पत्र लेकर अमेरिका

भेजने के कारण उसकी गालियाँ देने लगे और खरी खोटी सुनाने लगे। पहिले दोषारोपण के विषय में इतना ही कहना बस होगा कि स्म दोनों का मगड़ा हो चुका तब तक फ्रेंकिलन को उसकी खबर ही न हुई जब उसे खबर हुई तो उसने वास्तिवक बात को प्रगट करके टामस और टेम्पल को दोष मुक्त ठहराया और इस प्रकार उनके मगड़े का अन्त आया। इसके लिये फ्रेंकिलन की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। दूसरे आरोप के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि उसने ये पत्र अपने व्यक्तिगत खार्थ के लिये नहीं भेजे थे बिष्क कर्तव्य के नाते—अपने देश की सेवा के लिये भेजे थे। और इन पत्रों को प्राप्त करने के लिये उसने किसी अनुचित मार्ग का अवलम्बन नहीं किया था।

टामस खेटली पर फ्रेंकलिन ने कई बार अनेक उपकार किये थे और अमेरिका में भूमि दिलाने के लिये उसने उसकी अच्छी सहायता की थी। अब पत्रों के सम्बन्ध में भी फ्रेंकलिन ने सारा आर अपने उपर लेकर उसकी एक प्रकार से निर्दोष कर दिया था। किंतु, टामस इन सब बातों को भूल गया और उसने फ्रेंकिलिन पर दाबा कर दिया इतना ही नहीं उसने वे पत्र अमेरिका भेज कर कुछ स्वार्थ साधन किया है ऐसा प्रसिद्ध कर के उसकी मिले हुए लाभ के रुपये मिलने की इच्छा प्रगट की। इस पर फ्रेंकिलिन ने यह उत्तर दिया कि पत्र मुक्ते मिले उस समय उन पर कुछ पता ठिकाना न था और न मुक्ते यही खबर थी कि ये किसके लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनसे मुक्ते कुछ लाभ भी नहीं हुआ है।

ये पत्र किस प्रकार अमेरिका गये इसका सामिथिक पत्र द्वारा स्पष्टीकरण करने के १४ दिन पश्चात् उसको नोटिस मिला कि राजा ने उसके प्रार्थनापत्र को त्रिबीकौन्सिल में भेजा है और सीन दिन के पश्चात् उसकी सुनवाई होने वाली है जात: उसे इस दिन उपस्थित होना चाहिये। इसके श्रमुसार वह १४ जनवरी सन् १७७४ को मि० बोलन नामक मसाच्युसेट्स कौन्सिल अ एक मुख्तार को साथ लेकर पहुँचा। प्रार्थना पत्र पढ़े जाने के पश्चात् फ्रेंकलिन से पूछा गया कि तुम्हारा इस सम्बन्ध में और क्या बिशेष वक्तव्य है। उसने उत्तर दिया कि मि० बोलन सेरी श्रोर से पैरवी करेंगे। मि० बोलन कुछ कहने लगा तो कौन्सिल के सभासदों ने उसको यह कह कर रोक दिया कि तुम नियासक मर्डली के वकील नहीं हो अतः तुमको इस सामले में पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर फ्रेंकलिन ने कहा कि हचिन्सन तथा त्रोलिवर की त्रोर से एक प्रख्यात बैरिस्टर वेडर बर्न नियुक्त हुए हैं और वे इस सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहते हैं। फिर हमको ही वकील खड़ा करने का अधिकार किस क़ानून के श्रनुसार नहीं दिया जा रहा है ? उसने श्रपनी प्रार्थना के सम्बन्ध में सफाई के रूप में कुछ पत्रों की प्रतिलिपियाँ पेश कीं। इस पर वेडर वर्न ने यह आपत्ति की कि ये पत्र नियामक मण्डली को किस प्रकार मिले, किस किसने इनको देखा और ये असल में किस के लिखे हए हैं इन बातों का जब तक सन्तोष जनक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक प्रतिलिपियों को नहीं पढ़ा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश का अभिप्राय भी ऐसा ही था। वह बोला कि जिन काराजों पर किसी का पता ठिकाना नहीं ख्रौर जिनके लिये यह भी नहीं मालूम होता कि ये किसने किसको भेजे हैं उन पूर से किसी व्यक्ति पर कोई अपराध नहीं लगाया जा सकता। इस पर फ्रेंकिलन खड़ा होकर बोला कि विपत्ती की छोर से जब बैरिस्टर को बोलने की आज्ञा दे दी गई है तो हमें भी अपना बेरिस्टर क्यों नहीं नियत करने दिया जाता ? पहिले हमें यह विदित नहीं था कि इस छोटे से मामले में क़ानून के ऐसे २

बारीक और गूढ़ प्रश्न किये जायँगे। हम तो यही समसे हुए थे कि अपने प्रार्थना पत्र में हमने जी कुछ लिखा है उसके विषय में अपि लोग स्वयं ही पूछताछ करके उस पर उचित आज्ञा दे देंगे। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है कि क़ानूनी वाद विवाद ही किया जाय तो हमें भी अवसर दिया जाय। यह प्रार्थना स्वीकार हुई और तीन सप्ताह के लिये तहक़ीक़ात स्थगित की गई।

फ्रॅंकलिन लिखता है कि:- "अब नगर में ऐसी चर्चा होने लगी कि मुक्ते भरी कौन्सिल में वेडरवर्न ने बहुत सी भली बुरी सुनाई और गालियाँ दीं। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, उसका ऐसा इरादा अवश्य था। कुछ लोगों से मैंने ऐसा भी सुना कि मैंने पत्र बाहर भेजे इसके लिये प्रधान मण्डल और इरवारी लोग मुझ से अप्रसन्न हैं। मुझे ही कगड़े का मूल कारण बताया जाता है खौर सामयिक पत्रों में मेरी कुछ निन्दा करने का भी विचार हो रहा है। इतना ही नहीं एकाध बार विश्वसनीय रूप से मुक्ते ऐसा भी विदित हुआ कि मुक्ते शीघ्र ही कैंद किया जायगा और मेरे सब काराज पत्र छीन कर मुक्ते न्यूगेट की जेल में वन्द किया जायगा। इसके अतिरिक्त मेरा पद भी सदा के लिये छीन लिया जायगा । सम्भवतः ऐसा प्रस्ताव बहु सम्मति से पास भी हो गया है श्रौर इस प्रार्थनापत्र का विचार हो जाने के श्रियात् उसको प्रयोग में लाया जायगा। पहिले मेरी निन्दा इस लिये की जायगी जिससे मेरे साथ उपर्युक्त बातों में से जो कुछ भी हो उसके लिये कोई यह न कह सके कि मेरे साथ अन्याय किया गया है। प्रार्थनापत्र का क्या फल होगा यह बात भी कुछ लोग जानते हैं। वे कहते हैं कि उस प्रार्थना के सम्बन्ध में तुम्हें कदापि अभीष्ट सिद्धि न होगी। सरकार नियामक मएडली पर एतराज् करके गवर्नर को सम्मान देना चाहती है। ये सब बातें इन लोगों को कैसे विदित हुई यह नहीं कहा जा सकता। कदा-

नियामक मण्डली की खोर से मि॰ डिलेंग खौर मि॰ लीं नामक दो सुविख्यात बैरिस्टरों को फ्रॉकिलन ने बुलवाया। निश्चित तिथि के दिन फिर प्रार्थना के सम्बन्ध में विचार हुआ। उस समय जो कुछ कार्यवाही हुई उसका कुछ वर्णन डाक्टर फ्रॉकिलन ने इस प्रकार किया है:—

"मुफ्ते पहिले से सूचना मिल चुकी थी! किंतु, यह होते हुए भी
मैं नहीं समक्षता था कि कौन्सिल में, इस समय जो मुख्य काम है
उसको छोड़कर उस मनुष्य पर कोई दूसराही अपराध लगा दिखा
जायगा जिसके सम्बन्ध में उसके पास इस समय कोई तब्यार्ती
नहीं है। किंतु, फिर भी इसी प्रकार हुआ। मैं समक्षता हूँ बहुत
करके ऐसा करने का पहिले से ही निश्चय हो गया था। कारण
कि मैं देखता था कि वहाँ सब द्रवारियों का ऐसा जमघट लगा
हुआ था जैसे उनको किसी प्रीतिभोज में पहिले से निमन्त्रित
किया गया हो। साथ ही सभासदों की संख्या भी उस दिन ३५
थी जितनी कभी न होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ दर्शक भी थे।

"तहकीकात शुरू होने पर, प्रार्थनापत्र के साथ भेजा हुआ। लाई डार्टमथ को मेरा लिखा हुआ पत्र भी पढ़ा गया। इस्कि पश्चात् प्रार्थनापत्र के पढ़ने का नम्बर आया। फिर नियामक मण्डली के प्रस्ताव पढ़े गये और सब से पीछे पत्र। पहिले की तहक्रीकात में प्रगट किया गया था कि पत्रों के सम्बन्ध में वेडर-बर्न को कुछ आपत्ति है किंतु, इस समय उसने कोई आपित्त न की। तब हमारे बैरिस्टर मि० डिजंग ने अपना वक्तव्य प्रारम्भ किया और जिन जिन बातों पर उसको जो कुछ कहना था वह

श्रच्छी तरह कहा। किंतु, फेंफड़े का रोग होने के कारण उसकी आवाज जैसी चाहिये वैसी जोरदार न थी। फिर उसने विपत्ती की छोर से कुछ कहा। आरम्भ में उसने अन्त के दस वर्षों का परगने का इतिहास सुनाया जिसमें परगने के लोगों को उसने स्पष्ट रूप से खूब फटकार बताई और गवर्नर की प्रशंसा की। उसके वक्तव्य का सब से उत्तम अंश अपने एजेएट के विरुद्ध था। मुक्ते एक घंटे तक चुपचाप उसकी बौछारें सहनी पड़ीं। किन्तु, किसी से यह न कहा गया कि यह तो प्रार्थनापत्र लाने वाला नौकर है और इस प्रार्थना से उसके वर्ताव का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि पत्र प्राप्त करने श्रौर उन्हें श्रमेरिका भेजने में उसने कोई बुरा काम भी किया है तो उसका इस न्यायालय में कुछ न्याय न होने का। इसके विषय में तो दूसरे न्यायालय में प्रयत्न हो रहा है। कौन्सिल में इस समय जो प्रार्थनापत्र उपिथत था उसके विषय में विना सम्बन्ध की बातों पर बोलने से किसी ने वेडरवर्न को मना नहीं किया। विलक्त बहुत से सभा-सदों का वर्ताव मुक्ते ऐसा माळ्म हुआ मानों मेरे विरुद्ध यहाँ जो कुछ हो रहा है इससे उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वेडरवर्न के वक्तव्य का यह ऋंश इतना अच्छा गिना गया कि मेरी निन्दा फैलाने को वह छपवाया गया। इतना अवश्य हुआ कि जो बहुत बुरा ग्रंश था उसको छपते समय निकाल डाला गया। श्रतः जो कुछ कार्यवाही वहाँ हुई उसके मुकाबले में छपा हुआ अंश अधिक बुरा नहीं है। इसके साथ में इसकी एक प्रतिलिप तुम्हारे पास भी भेजता हूँ। मेरे मित्र मुक्ते सम्मति देते हैं कि मुभी भी उसका उत्तर लिख कर छपवा देना चाहिये इस कारण मैंने उसे तय्यार करना शुरू किया है।

मि० डनिंग ने उत्तर दिया इतने ही में कार्य समाप्त हो गया। उसका खारथ्य अच्छा न होने और बहुत देर तक खड़ा रहने के कारण वह थक सा गया था और इसी लिये उसकी आवाज ऐसी घीमी निकलती थी कि उसकी सब लोग ठीक र नहीं सुन पाते थे। जो बातें मैंने सुनी उन्हें उसने यथावत् रिक्ति से प्रगट किया था किंतु, उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ।

"कौन्सिल ने उसी दिन रिपोर्ट की। उसकी नक्ष में तुमको इस पत्र के साथ भेजता हूँ। इस पर से तुमको विदित होगा कि इसमें प्रार्थियों और प्रार्थना पत्र की कड़ी आलोचना की गई है।"

त्याय के इस विचित्र खरूप से आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। कौन्सिल ने रिपोर्ट की थी कि:—"यह प्रार्थना भूल भरी, अनुचित, आधार हीन, और कुविचारों से पूर्ण है। इसका मुख्य अभिप्राय यह माछ्म होता है कि प्रार्थीगण मसाच्युसेट्स पर्गने में चले हुए भगड़े को और अधिक बढ़ाकर अशान्ति उत्पन्न किया चाहते हैं। गवर्नर हचिन्सन तथा उसके लेफिटनेन्ट मि० ओलीवंट की प्रतिष्ठा, प्रामाणिकता और सद्व्यवहार में बट्टा लगावे ऐसी कोई बात उनके विरुद्ध प्रमाणित नहीं होती अतः हमारी नम्रतापूर्वक यह विनय है कि यह प्रार्थना अस्वीकार करनी चाहिये।" राजा ने इस रिपोर्ट को पसन्द किया और प्रार्थना अस्वीकृत हुई।

दूसरे दिन फ्रॉकिलन को आज्ञा मिली कि तुमको अमेरिका के डिप्टी पोस्ट मास्टरी के पद पर से पृथक् किया गया है। इससे फ्रॉकिलन को कोई खेद और आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि कौन्सिल में जो मामला चल रहा था और पिहले से वह जो कुछ सुन चुका था उस पर से उसको ऐसी ही सम्भावना थी। उसको अब यह भी विश्वास हो गया कि सरकार के विचार जनता की ओर से अच्छे नहीं हैं और उसको उसकी प्रार्थना उचित नहीं ज्यती अतएव यह आशा करना कि देश में सुख शान्ति रहेगी, व्यर्थ है। बिना शिकायत को अच्छी तरह सुने दाद नहीं मिल सक्ती। अतः यह तो जानना ही चाहिये कि शिकायतें क्या हैं ? और इसके लिये प्रार्थना पत्र लेना आवश्यक है। किन्तु, अब जब प्रजा प्रार्थना करती है तो सरकार उसमें अपना अपमान सममती है और जिसके द्वारा प्रार्थना भेजी जाती है उसे अपराधी ठहरा कर दण्ड दिया जाता है तो अब प्रार्थना करने से भी कुछ लाभ नहीं। फ्रेंकलिन के साथ सरकार ने जैसा कुछ वर्ताव किया यह उसको बुरा लगा किन्तु उसने सहन शीलतापूर्वक उस सब को बरदाश्त किया। उसका अन्तः करण उससे कहता कि तैने किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया, केवल सचाई और ईम्यानदारी से अपने देश की सेवा की है। बस यही उसके लिये सब से बड़ी सान्त्वना थी।

इस घटना का वर्णन जव अमेरिका पहुँचा तो लोगों के मन
में सरकार के प्रति बहुत घृणा और तिरस्कार के भाव उरपन्न
हुए जहाँ तहाँ फ्रेंकिलन की बाहबाही होने लगी। और स्थान २
पर वेडरबर्न तथा हचिन्सन के पुतले बना २ कर जलाये गये।
हचिन्सन ने जब यह सुना तो उससे अपना ऐसा तिरस्कार न
सहा गया अतएव वह अपने पद से त्याग पत्र देकर इझलेंग्रेड
चुना गया। वहां सरकार ने उसको अच्छी पेन्शन दी किन्तु,
उसमें उसका भली प्रकार निर्वाह न हुआ। कुछ वर्ष चिन्ता और
दुःख में निकाल कर अन्त में वह मर गया और मरा भी इस
रीति से कि किसी ने पूछा भी नहीं कि उसकी क्या दशा हुई।
फ्रेंकिलन को जब सरकार ने पोस्ट मास्टरी के पद पर से पृथक्
कर दिया तो देश भक्त अमेरिकनों ने अपने पत्रादि डाक द्वारा
ब भेज कर घरू तौर पर भेजना शुरू कर दिया। फ्रेंकिलन उस

पद पर था उस समय सरकार को डाक विभाग से तीन हजार पौरह वार्षिक की आय होती थी वह एक दम बन्द हो गई।

हचिन्सन के पत्र फ्रॅंकिन को जिस व्यक्ति के द्वारा मिले के उसका नाम अब भी कोई न जान पाया था। अरोसे की बात किस प्रकार गुप्त रखनी चाहिये इस बात को फ्रॅंकिलन भली प्रकार जानता था। उस व्यक्तिने फ्रॅंकिलन से कह दिया था कि मेरा नाम प्रगट मत करना अतः उसने उसका नाम अपने खास मित्रों पर भी प्रगट नहीं किया था।



## प्रकरण २५वां

## वापिस अमेरिका जाना सन् १७७४-७५

----

अमेरिका वापिस जाने का निश्चय—कुठ समय इस विचार को स्थागित रखने के कारण—मि॰ किन्सि के पुत्र का अमेरिका से लन्दन आना—फेंक-खिन की पत्नी का मृत्यु-संवाद— उसकी पत्नी के गुण—संस्थानों की प्रथम कांग्रेस द्वारा भेजी हुई पार्थना—गेलोवे की पार्थना के सम्बन्ध में फेंकलिन के विचार—फेंकलिन का भविष्य—लार्ड चेथाम की मुलाक्रात—फेंकलिन के विचार जानने को प्रधान मण्डल की की हुई गुप्त व्यवस्था—मिसेज हो— डाक्टर फ्रोधर गिल और डेविड बार्किल के साथ की हुई फ्रोंकलिन की बातचीत—फेंकलिन की तथ्यार की हुई समाधान की शर्ते—लार्ड हो की मुलाक्रात—खार्ड चेथाम की पार्लामेग्ट में की हुई पार्थना—फेंकलिन के विषय में लार्ड चेथाम का अभिप्राय—फेंकलिन की टढ़ता—वापिस कीर जाना।

यथा सम्भव शीघ्र ही लन्दन से चले जाने का विचार किया। मसाच्युसेट्स सम्बन्धी काग़ज पत्र उसने मि० आर्थरली को

सौंप दिये। किन्तु, वह किसी आवश्यक कार्य वश कुछ सास के लिये बाहर जाने वाला था श्रतः जब तक वह वापिस न श्रान जाय तब तक फ्रेंकलिन ने श्रमेरिका वापिस जाना स्थगित रक्तुः। इतने ही में खबर आई कि सब संस्थानों की सम्मिलित कांग्रेस शीघ्र ही किसी स्थान पर होने वाली है अतः उसके सित्रों ने भी आप्रह किया कि इसका क्या फल होता है और उसमें क्या २ प्रस्ताव होते हैं यह प्रकाशित हो तब तक तुम इंग्लैंगड में ही रही। सन् १००४ में लिखे हुए पत्र में फ्रेंकलिन लिखता है कि "मेरा यहाँ रहना बड़ा जोखम भरा हुआ है ऐसा कई लोग कहते हैं कदाचित संयोग से फौज और बोस्टन के लोगों में कुछ मार काट हो जाय तो मेरा अनुमान है कि मुक्ते शीघ्र ही पकड़ लिया जायगा कारण कि लोगों की ऐसी धारणा है कि जनता में कुविचार फैला कर अशान्ति उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। प्रधान मएडल तो इस बात को खुरलम खुरला कहता है। इसी से कई मित्र मुकी सम्मति दिया करते हैं कि तुम्हें अपने काग़ज़ पत्र सुरिचत रखने चाहियें श्रीर खयं भी बहुत सावधान रहना चाहिये। कई तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हें शीबाति शीघ इस देश को छोड़ देना चाहिये। यह सब होते हुए भी कांग्रेस का परिणाम विदित हो तब तक के लिये मैंने यहीं रहने का साहस किया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, बहुत सम्भव है तुम्हारे यहां रहने से कोई बात ऐसी निकल त्रावे जो उपयोगी सिद्ध हो। वैसे मैं निरपराधी हूं यह तो मेर अटल विश्वास है। बहुत तो यह होगा कि सन्देह पर मुभी क़ैद कर लिया जायगा तो भी मुक्त से हो सकेगा वहां तक मैं ऐसा प्रसंग न आने दूंगा। क्योंकि यदि ऐसा हो जाय तो मुभी बहुत श्राधिक हानि उठानी पड़े, कष्ट सहना पड़े और अपने जीवन को जोखम में डाल देना पड़े।"

उस वर्ष के नवस्वर मास में जोशिया किन्सि नामक बोस्टन का एक प्रख्यात बैरिस्टर लन्दन में आया। ब्रिटिश सरकार की निरंकुशता के सामने किन्सि की समानता कर सके ऐसा वहां कोई व्यक्ति न था। पहिले जिस फ्रेंकलिन के मित्र मि॰ किन्सि का उल्लेख हो चुका है उसका यह पुत्र था। इसके आ जाने से फ्रेंक-लिन को एक मन भाता साथी मिला। अमेरिका में जो जो बातें हुई थीं उनकी फ्रेंकलिन को इसके साथ बातचीत करने पर सन्तोषप्रद जानकारी मिली। इन दोनों के विचार प्राय: मिलते-जुलते से ही थे इस कारण थोड़े ही समय में उनमें परस्पर प्रगाढ़ स्नेह हो गया। किन्सि अपने पिता को लिखे हुए सन् १७७४ के नवस्वर मास की २७वीं तारीख के पत्र में लिखता है कि "डाक्टर र्फेकलिन वास्तव में सचा अमेरिकन है, इस पर तुम्हें पूरा विश्वास ब्रौर भरोसा रखना चाहिये। वह ऐसे संकीर्ण विचारों वाला नहीं है जो केवल जकात के कर से मुक्त हो जाने पर ही प्रयत्न रहित हो कर बैठ जाय। उसका विचार देश को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कराने का है। इस विषय पर वह स्पष्ट शब्दों में बड़ी उत्तम रीति से साहसपूर्वक बातें करता है और मेरी भांति उसका भी टढ़ विश्वास है कि अमेरिका एक दिन अवश्य ही खतंत्र होगा।" किन्सि चार मास तक इङ्गलैएड में रहा इस अवधि में वह प्रति दिन नियमित रूप से फ्रेंकलिन से मिलता। लार्ड नार्थ, लार्ड ि झार्टमथ और अन्य प्रधानों के इच्छा प्रगट करने पर वह उनसे भी मिला श्रीर उनके तथा पार्लामेएट के श्रन्य सभासदों के साथ उसने उसी निर्भीकता और स्पष्टता से बातचीत की जिस प्रकार वह अपने इष्ट मित्रों में किया करता था। इतना ही नहीं अपने देश की परिस्थिति और अधिकार आदि का भी उसने बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया।

फ्रें कलिन यह आशा बाँध रहा था कि। दस वर्ष के वियोग के पश्चात अब मैं शीघ्र ही अपनी धर्म पत्नी से जाकर मिलूँगा किंत्र इसी बीच में उसकी उसकी मृत्यु का अशुभ-संवाद मिला। उसकी एकाएक अर्द्धाङ्ग (लकवा) की बीमारी हो गई थी इस कारण उसका शरीर ऐसा शिथिल होगया कि केवल पांच दिन की बीमारी से ही सन् १७७४ के दिसम्बर मास में उसका देहान्त हो गया। वैसे कई मास से वह साधारण बीमार रहा करती थी। किन्तु, इतनी शीघ्रता से उसकी मृत्यु हो जायगी इसकी किसी को भी कल्पना न थी। इस पतिव्रता ने ४४ वर्ष तक वैवाहिक जीवन भोगा। इतनी लम्बी अवधि में इन दम्पति में एक दिन भी किसी प्रकार का मन मुटाव या भगड़ा न हुआ। दीन अवस्था से लेकर धनवान् हो जाने तक वह समान रूप से अपने पति की सेवा में तत्वर रही। वह अपने घरू कार्यों के अतिरिक्त पति के कार्यों में इतनी श्रधिक सहायता देती थी कि जैसी एक सहायक व्यक्ति से भी नहीं मिल सकती। इसी का यह फल था कि फ्रेंकिलन को पर्याप्त अवकाश मिलता था। पति की कमाई को वह ऐसी मितव्ययिता और चतुराई से व्यय करती थी कि इस विषय में फ्रॅंकलिन को कुछ विशेष प्रयत्न न करना पड़ता था। सच पूछिये तो अपनी पत्नी के सद्गुणों के कारण ही फ्रेंकिलन दस वर्ष तक इक्न लैएड में रह कर स्वदेश-सेवा कर सका। यह बड़े दु:ख की बात है कि उसकी मृत्यु अपने पति की अनुपस्थिति में उसके वियोग में हुई।

फ्रॉकलिन की अनुपिश्वित में उसकी स्त्री के साथ हुआ उसका पत्र व्यवहार, आदि से अन्त तक प्रेम से परिपूर्ण है। इन दोनों में परस्पर कितना स्नेह और ममता थी यह उनको पढ़ने से.स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार उसकी स्त्री उसके लिये अमेरिका से फल आदि भेजा करती थी उसी माँ ति वह भी उसकी मसन्नता के लिये नई २ वस्तुएँ भेजा करता था जो उसके लिये जिपयोगी हों। उसकी चतुराई और मितव्ययिता पर उसको इतना विश्वास था कि अपनी अनुपिश्यति में उसने घर का सब काम काज उसको हो सौंप रक्खा था और वह निश्चिन्त रहता था। पत्नी की मृत्यु के पश्चात् एक खो को लिखे हुए पत्र में वह लिखता है कि:—

"भितन्ययिता से मनुष्य मालदार बनता है यह गुण में अपने तौर पर प्राप्त न कर सका था। सौभाग्य से यह गुण मेरी धर्म-पत्नी में था और इसी से मेरे मालदार होने में वही कारणी-भूत थी।"

समेरिका में पहिली कांग्रेस हुई उस समय इग्लैंग्ड में पार्लीमेग्ट का नया चुनाव हुआ था। नई पार्लीमेग्ट में अमेरिका के
विपत्तियों की संख्या पहिले की अपेत्ता अधिक थी। अतः
इंग्लैंग्ड के साथ मेल करने के विचार से सब संस्थानों की कांग्रेस
ने एक मत होकर एक प्रार्थना पत्र तैयार किया और उसको
राजा के पास भेजने का निश्चय किया। यह प्रार्थना पत्र बहुत
नम्रता भरे शब्दों में लिखा हुआ था और उसमें अमेरिकन लोगों
को न्याय मिलने की प्रार्थना की गई थी। उसको राजा के पास
पहुँचाने के लिये संस्थानों के मुख्त्यारों की ओर भेजा गया।
दिसम्बर सन् १००४ में इस प्रार्थना पत्र के पहुँचते ही फ्रॅकिलन
ने सब मुख्त्यारों को बुलाया और सारी हक़ीकृत सममाई। किन्तु
'ली' और 'बोलन' के अतिरिक्त सब मुख्त्यारों ने यह प्रगट किया
कि हमारे संस्थानों की ओर से हमें कुछ खबर नहीं मिली है इस
कारण इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में हम अधिक नहीं बोल सकते।
फ्रॅकिलन, ली, और बोलन ये तीन व्यक्ति लार्ड डार्टमथ के

कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर गये श्रीर उसको राजा के पास भेज देने की विनय की। लार्ड डार्टमथ ने एक दिन उस प्रार्थना पत्र को पढ़ कर समम लेने को अपने पास रक्खी और दूसरे दिन् कहा कि मैं इसे भेज दूंगा। इसके कुछ दिन पश्चात् उसने फ्रैंक-लिन को लिखा कि प्रार्थना पत्र राजा के पास पहुंच गया है और अब पार्लीमेग्ट में पेश होगा । अन्त में वह पार्लीमेग्ट में भी पेश हुआ किन्तु, उस पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। हजारों काराज जो पहिले से पड़े हुए थे उन्हीं में वह भी डाल दिया गया। इस पर फूँ कलिन ने प्रार्थना की कि हमको रूवरू पार्लामेएट में उपस्थित होकर अपनी शिकायतें सुनाने की आज्ञा दी जाय। किन्तु, वह अस्वीकार हुई। जिस समय प्रार्थना पत्र पढ़ा गया. उस पर बड़ा बाद विवाद हुआ। कुछ सभासदों ने तो अमेरि-कनों पर खुब गालियों की बौछार की। लार्ड सेन्डविच ने कहा कि अमेरिकन ऐसे डरपोक हैं कि वे तोप के धड़ाके मात्र से बिखर जायंगे। कुछ ने यह कहा कि इनकी शिकायतें मन किएत और निर्मूल हैं। यदि वे हठ न छोड़ें तो फौज के बल से उनको नरम करना चाहिये।

पहिली कांग्रेस हुई थी उस समय गेलोवे नामक पेन्सिल्वेनियां के एक सभासद ने प्रेट ब्रिटेन और संस्थानों को एकत्रित करने की एक योजना प्रार्थना पत्र की भांति पेश की थी। किन्तु, वह किसी को पसन्द न आई। इससे गेलोवे को बड़ा बुरा लगा। उसने उसको छपवाली और कांग्रेस के किये हुए कार्यों के संबन्ध में अनेक निराधार टिप्पण्यां लिख कर वितरित कर दिया। उसकी एक प्रति डाक्टर फ्रॅंकिलन को भी भेजी। फ्रॅंकिलन ने उत्तर दिया कि एकत्रित होने का विचार करने से पहिले कुछ आवश्यक वातों का निर्णय हो जाना चाहिये। इन बातों में से कुछ मुख्य २ इस प्रकार की थीं:—

- (१) इंग्लैंग्ड की पार्लामेग्ट को संस्थानों पर कर लगाने का आधिकार है ऐसा जो नियम बनाया गया है वह रह होना चाहिये।
  - (२) संस्थानों पर कर डाला जाय इस प्रकार के पार्लमें एट के किये हुए सब्देनियम रह होने चाहियें।
  - (३) संस्थानों के नियम तथा प्रवन्ध में परिवर्तन करने के जो नियम पार्लामेगट ने बनाये हैं वे रह होने चाहियें।
  - (४) व्यापार-रोजगार के विषय में जो नियम प्रतिबन्धक स्वरूप हैं वे रद होने चाहियें।
- (५) नौका सम्बन्धी नियमों में कुछ उलट फेर होना

फूंकिलन ने लिखा कि इस प्रकार का सुधार हो जाने पर एकत्रित होने का विचार करो तो कोई हानि नहीं। तो भी मेरा व्यक्तिगत अभिपाय तो ऐसा है कि मेट जिटेन के साथ इस समय की अपेता अधिक संबंध हो जाने पर अमेरिका को कोई लाभ नहीं होने का।

एक वर्ष पूर्व ही फ्रेंकिलन यह भविष्यवाणी कह चुका था कि संस्थानों के सम्बन्ध में यदि प्रधान मण्डल अपना अडंगा लगाये ही रक्खेगा तो दोनों देशों में अवश्य ही युद्ध होगा और अमेरिका स्वतंत्र होकर इंग्लैंग्ड से पृथक हो जायगा। ऐसा प्रसंग न आवे इसके लिये प्रधानों की राजनीति बदलने को फ्रेंकिलन से जो कुछ बन पड़ता, करता। लिबरल पच्च के कुछ ऐसे सभासद् जो फ्रेंकिलन के जैसे ही विचार वाले थे उनको यह बात माछ्म थी इस लिये वे उससे सम्मित लेते और जो कुछ बन पड़ता सहायता करते थे। इंग्लैंग्ड की सरकार की नीति की नापसन्द करने वाले ऐसे वीर पुरुषों में से लाई चेधाम भो एक था। फ्रेंकिलन की भाँ ति उसका भी विश्वास था कि यदि इक्सलैएड अपनी हठ न छोड़ेगा तो संस्थानों को खो बैठेगा। इस कारण ऐसा अवसर न आने देने को प्रधानों के विचारों में परिवर्तन करने के लिये उसने पालामिएट में जितना हो सके प्रयक्त करने का निश्चय किया। अगस्त सन् १७०४ में फ्रेंकिलन केप्टिन मि० सारजेएट के यहाँ गया। उस समय लाई चेधाम की ओर से उसके पास पत्र आया कि मेरा । निवासस्थान, हेइज़, तुम आये हो वहाँ से कुछ दूर है। अतः कृपा करके मेरे घर पर अवश्य आना। दूसरे दिन लाई चेधाम की ओर से लाई स्टेन होप आया और उस को हेईज़ ले गया।

वहाँ साभाविक रीति से अमेरिका के सम्बन्ध में चर्चा उठी।
लार्ड चेधाम बोला कि मसाच्युसेट्स के लिये हाल ही में कुछ
कठोर नियम जारी हुए हैं उनको में नापसन्द करता हूँ। इन
परगनों के निवासियों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मुक्ते आशा
है कि, ये लोग साहस न छोड़कर अपने अधिकारों को बनाये
रखने के विचार से एकत्र रह कर लड़ाई छेड़ेंगे। इस पर फ्रेंकलिन ने उत्तर दिया कि मेरा विश्वास है कि वे दृढ़ रहेंगे। इसके
पश्चात् अमेरिकनों की शिकायतों का स्वरूप, कारण, तथा पार्लामेएट का उनके अधिकार छीनने का प्रयत्न और नियम आदि पर
बह खूब बोला। उसने यह भी कहा कि प्रधान मण्डल बिना
कुछ सोचे समक्ते आँखें मीच कर काम कर रहा है अतः संस्थान
उनका सामना किये बिना न रहेंगे। इस प्रकार फ्रेंकलिन की
खुले दिल से कही हुई बातों को सुन कर लार्ड चेधाम बहुत प्रसन्न
हुआ और बोला कि अवकाश मिलने पर तुम मुक्त से फिर भी
आकर मिलना।

संस्थानों के साथ चले हुए कगड़े का समाधान करने को अधान मण्डल ने गुप्त शीत से अपने कुछ जासूस फ्रेंकलिन के बास भेजे और वह यह जानने का प्रयत्न करने लगा कि इस सम्बन्ध में फ्रेंकलिन के विचार कैसे हैं।

एक दिन फ्रेंकिलन रायल सोसाइटी की एक सभा में गया था बहाँ मिं० रेपर नामक एक सभासद ने मिसेज हो नामक युवती से उसका परिचय कराया और कहा कि यह तुम्हारे साथ सतरंज खेलना चाहती हैं। यह लार्ड हो की बहन थी। फ्रेंकिलन शतरंज खेलने का बड़ा शौकीन था और यह खी एक कुलीन घराने की थी अत: उसने उसके साथ खेलना स्वीकार कर लिया। उसको स्वप्न में भी यह ध्यान न था कि इससे मेरा परिचय कराने में खेलने के अतिरिक्त और भी कोई रहस्य है। एक दिन निश्चित समय पर वह उसके घर पर खेलने को गया और २-१ बाजी खेल कर फिर खेलने आने का वचन देकर वापिस आया।

अपनी प्रतिक्षा के अनुसार कुछ दिन के पदचान् वह फिर गया और पिहले की भाँति खेला। खेल की समाप्ति पर लार्ड हो की बहन ने गणित पर कुछ चर्चा छेड़ी, गणित पर चली हुई चर्चा राजनीति की ओर आ गई और उसने राजकीय बातों पर बात-चीत करते हुए पूछा कि "प्रेट ब्रिटेन और संस्थानों में जो भगड़ा चल रहा है उसके लिये क्या करने का विचार है ? मुक्ते ऐसा ज्ञात होता है कि कहाचित् युद्ध तो न होगा।"

फ्रेंकिलन:—'मेरी सम्मित में एक दूसरे की परस्पर मिल कर प्रेम-सम्बन्ध कर लेना चाहिये। क्योंकि युद्ध से किसी को लाभ न होने का—दोनों की हानि होगी।"

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

मिसेज हो: —मैं तो यही कहूंगी कि इस मगड़े को निपटाने के लिये मध्यस्थ की भाँति सरकार तुम्हें रक्खे तो बहुत. अच्छा हो। जैसा अच्छा काम तुम कर सकोगे बैसी और किसी से न हो सकेगा। तुम जानते नहीं कि क्या यह और किसी से होने जैसा है ?"

भूँ किततः — "निस्सन्देह, हो सकता है। किन्तु, दोनों पत्त वाले समाधान होने को अच्छा समभते हों तब। वैसे भगड़े की कोई खास बात है भी नहीं। दो चार समभदार आदमी आधे घएटे में निपटा दें ऐसी कुछ छोटी २ बाते हैं। मेरे विषय में तुन्हारा मत अच्छा है इसके लिए मैं तुन्हारा उपकार मानता हूं। किन्तु, ऐसे अच्छे काम में प्रधान लोग मुभे डालें यह कभी सम्भव नहीं। वे तो मुभे गालियाँ देना ही अच्छा समभते हैं और इसी योग्य मानते हैं।"

सिसेज हो:— "इसमें कोई सन्देह नहीं कि आप के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव किया है जो सर्वथा लज्जास्पद है। किन्तु, इसका उन्हें दु:ख है और अब वे इसके लिये खेद प्रगट करते हैं।"

यह बात प्रसंग आ जाने पर चलाई गई थी आतः फ्रॅंकिल हो को कुछ सन्देह नहीं हुआ। इस के पश्चात् मिसेज हो के आश्रह पूर्वक यह कहने पर कि फिर भी अवश्य आइयेगा फ्रॅंकिलिन ने पुनः आने का वचन दिया।

इन्हीं दिनों में डाक्टर फोधरगील और डेविड बार्किल भी उसके पास आये और कहने लगे कि:—"संस्थानों के मगड़े ने

बड़ा भीषण रूप धारण कर लिया है अत: यदि आप कृपा करके कोई समाधान हो जाने की युक्ति बतावें तो अच्छा हो। यह कार्य अप के सिवाय और किसी से न होने का। सच पूछिये तो यह श्राप का कर्त्तव्य भी है कि समाधान करावें। इस पर फ्रेंकलिन ने उत्तर दिया:- "यह नहीं माळ्म होता कि प्रधानों की इच्छा समाधान करने की है और मुक्त से तो जो कुछ श्रव तक बन पड़ा अच्छा ही किया है किंतु, प्रधानों ने उसको न मानकर उल्टे ऐसे काम किये हैं जिनके कारण संस्थान श्रीर भी उत्तेजित होंग। इस पर उपर्युक्त दोनों व्यक्ति बोले कि:—"आप विश्वास रखिये कि प्रधानों की इच्छा कदापि ऐसी नहीं है कि भागड़ा बढ़ाया जाय। वे अब जल्दी से जल्दी समाधान हो जाने के इच्छुक हैं और इसकी पूर्ति हो जायगी ऐसा आप की ओर से सन्तोष जनक र्दतर मिल जाने पर वे आप की शर्तों को सहर्ष अंगीकार करेंगे। इस पर विचार करके आप जो कुछ चाहते हों और जिनको संस्थान स्वीकार करलें ऐसी शत्तें आप हमें लिख दीजिये।" इस के पश्चात् कुछ देर तक टालटूल करके फ्रेंकलिन ने एक मसौदा तय्यार करके देना स्वीकार कर लिया श्रौर कुछ दिन के पश्चात् उसको देखने के लिये आने की उनको सूचना दे दी।

यथा समय फ्रॅंकिलन ने १७ बातों का एक मसौदा तैयार किया जिसमें अमेरिकनों की सब शिकायतें और उनको दूर करने के उपाय बताये। अपने इस मसौदे में उसने स्वीकार किया कि बोस्टन नगर में जो चाय की खेती नष्ट हुई है उसकी चृति पूर्ति इंग्लैंग्ड को करनी चाहिये। किंतु, पार्लामेग्ट का जारी किया हुआ चाय विषयक जकात कानून और मसाच्युसेट्स के विरुद्ध जारी किये हुए दूसरे कानून रह कर देने की इच्छा प्रगट की। इसके अतिरिक्त यह भी कि सब प्रकार के कानून संस्थानों की

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नियामक मण्डली की ओर से जारी होने चाहियें और शान्ति के समय संस्थानों से किसी प्रकार की सहायता न मॉगनी चाडिये तथा संस्थानों की नियामक मण्डली की सम्मति के बिना उद्योम कौज न भेजनी चाहिये और न्यायाधीश, गवर्नर आदि अधिक कारियों का वेतन नियामक मण्डली द्वारा दिया जाना चाहिये। उनको उसी समय तक अपने पद पर रक्खा जाय जब तक वे सच्चाई और ईमान्दारी से काम करें।

डाक्टर फ़ोधरिंगल श्रीर मि० वार्कली श्राये तब फ्रेंकिलन ने डनको श्रपना तैयार किया हुश्रा मसौदा दिखाया श्रीर उसमें की प्रत्येक बात को व्याख्या करके समकाया। उन्होंने बहुत सी बातें पसन्द न कीं। किंतु, फिर भी इस पर कुछ विचार हो सकता है या नहीं यह देखने को वह मसौदा प्रधान को दिखाने के लियें उन्होंने फ्रेंकिलन से श्राज्ञा माँगी। इस पर फ्रेंकिलन के यह कहने पर कि इसे तुम्हारी इच्छा हो उसको दिखा सकते हो, मि० बार्कल ने श्रपने हाथ से उसकी दो प्रतिलिपियाँ करलीं।

मिसेन हो को वचन देने के अनुसार अब फ्रेंकलिन के वहाँ जाने का समय आया। वह गया और जैसे ही उसने उसके घर में प्रवेश किया, मिसेन हो ने कहा कि मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है। यदि कहो तो उसे बुलाऊँ। फ्रेंकलिन ने बड़ी प्रसन्नता से यह स्वीकार कर लिया इस पर एक आदमी दौड़ा हुआ गया और लाई हो को बुला लाया। उसने आकर फ्रेंकलिन का बहुत गुणगान किया और कहा कि तुम से मिलने का मेरा यही ट्रेश्य है कि अमेरिकनों की जो दशा हुई है वह तुम्हें विदित ही है अतः इस अगड़े का अन्त किस प्रकार हो सकता है, यह मैं तुम से जानना चाहता हूँ। इसके प्रआत् दोनों में इस विषय पर बड़ी

देर तक बातें होती रहीं। अन्त में लार्ड हो ने कहा कि तुम अपने बिचार किसी काग़ज़ पर लिख कर मुक्ते दो तो हम जब पुनः भिलेंगे तब इस पर विचार करेंगे। इस पर उसने अपने सब विचार कुछ दिन पश्चात् लिपिबद्ध करके देने के लिये फ्रेंकलिन को बचन दिया।

कांग्रेस की श्रोर से जो काराज पत्र श्राते थे उन सब को फ्रॉंकिलन लार्ड चेधाम को दिखाया करता था। कांग्रेस के काम की श्रोर यह महान् पुरुष बड़ी सहानुभूति दिखाता था। वह श्रमेरिका का श्रम्तः करण से भला चाहता था। कुछ समय के पश्चात् जब वह श्रमेरिका विषयक एक प्रार्थना पत्र पार्लामेण्ट में पेश करने बाला था तो उस समय उपस्थित रहने के लिये उसने फ्रॉंकिलन को सूचना भेजी।

निश्चित् समय से कुछ पहिले फॉ किलन लाई हो के पास गया। किंतु, अपने विचारों को लिपिवद्ध करके जो काराज़ वह फॉ किलन को देना चाहता था उसको अभी तैयार न कर पाया था। फॉ किलन ने कहा कि सेनापित की हैसियत से उसे अमेरिका भेजने की चर्चा चल रही है। इस पर लाई हो ने कहा कि इसके बदले मुक्ते वहाँ समाधान करने को भेजें तो अधिक उत्तम हो। वाकेली की की हुई फॉ किलन के मसौदे की नक़लें पीछे से उसने अपनी जेव में से निकाल कर कहा कि इसमें की शत्तें ऐसी कड़ी हैं कि पार्लामेयट उन्हें कभी खीकार न करेगी। यदि तुम इन शत्तों को ज़रा सुविधा जनक कर दो तो अच्छा हो। इस पर फॉ किलन ने कहा कि मैंने पहिले जो कुछ लिखा है सब बहुत सोच विचार के पश्चात् लिखा है अतः खेद है, मैं इसमें कोई परिवर्तन न कर सकूँगा। इतने पर भी लाई हो को बुरा न लगे इस विचार से

उसने दूसरा मसौदा बना देना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की राजा से की हुई प्रार्थना पर से फ्रोंकिलन ने दूसरा मसौदा तैयार: करके लार्ड हो को भेज दिया और फिर ये दोनों मसौदे लार्ड ही ने प्रधान तथा दूसरे उच्च पदाधिकारियों को दिखलाये।

इसके कुछ दिन पश्चात् फ्रेंकलिन को ऐसा समाचार मिला कि लाड चेघाम पार्लामेएट में एक प्रार्थना पेश करने वाला है स्त्रीर वह चाहता है कि जिस दिन वह उस को पेश करे फ्रेंकलिन भी वहीं उपस्थित रहे। पार्लामेएट में सरदार अथवा बड़े आदिमियों के अतिरिक्त सब का प्रवेश निषेध था। किन्तु, फ्रेंकलिन को लार्ड स्टेन्होप ने अपने साथ ले जाकर वहां प्रविष्ट करा दिया। बोस्टन से फौज पीछे बुला लेने को लार्ड चेधाम ने प्रार्थना की । लार्ड चेधाम और उसको सहायता देने वाले लार्ड केम्ड के दिये हुए भाषणों में अमेरिकनों के पत्त में अच्छे २ विचार प्रगट किये गये थे किन्तु, फिर भी यह प्रार्थना बहुसम्मति से व्यर्थ होगई। अमेरिका के साथ समाधान करने को चेधाम के मन में जो विचार थे उन्हें उस ने लिख कर फ्रेंकलिन को दिये श्रीर कहा कि इसी श्रभिप्राय,का एक मसौदा मैं भी पार्लामेएट में पेश करने वाला हूँ। ये विचार ठीक थे, किन्तु, इस पर से फ्रेंक-लिन को यह विश्वास नहीं हुआ कि इन के कारण संस्थानों को सन्तोष हो जायगा। लार्ड चेथाम ने कहा कि यह ठीक है, किन्तु इस समय जत्र पालीमेएट और संस्थानों दोनों ने हठ पकड़ रक्खा है तो इस दशा में बीच के मार्ग का अवलम्बन किये बिना समा-धान न हो सकेगा, शेष जो कुछ रहेगा सो पीछे से देखा जायगा। सन् १७०५ के फरवरी मास की पहिली तारीख को लार्ड चेधाम ने अपना मसौदा पेश किया और उस को खीकृत कराने के लिये इसी समय उस ने पार्लीमेएट में एक प्रभावशाली भाषण देकर CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

कई दलीलें कीं; किन्तु, उस का कुछ फल न हुआ क्योंकि प्रधान क्योर उनके पत्त वालों ने उसके विरुद्ध कई वार्ते कहीं। अन्त में बिहुमत से वह मसौदा अखीकृत हुआ। यह मसौदा पेश हुआ उस समय भी लार्ड स्टेन्होप की सहायता से ही फ्रेंकलिन पार्ला-मेग्ट में प्रविष्ट हो सका था।

वाद विवाद के समय लार्ड सेएडविच ने फ्रेंकलिन खडा था उस श्रोर दृष्टि फेर कर कहा कि मुक्ते विश्वास नहीं होता कि यह मसीदा चेघाम जैसे अंग्रेज के हाथ का है। बल्कि, मेरा यह दृढ निश्चय है कि इस मसौदे को तय्यार करने वाला वही पहिला देश द्रोही है जो मेरे सामने खड़ा है। इस के उत्तर में चेधाम ने कहा:- "त्राप विश्वास रखियेगा कि यह मसौदा मेरे ही हाथ का है। आपने जिस व्यक्ति पर सन्देह किया है वह वेचारा तो श्रमेरिका विषयक बातों से विल्कुल श्रनजान है। वह श्रपने ज्ञान श्रीर बुद्धि के कारण सारे यूरोप में अपने बोइल और न्यूटन के समान मान प्राप्त कर चुका है और वह न केवल श्रंप्रेज प्रजा ही की बल्कि सारी मनुष्य जाति की प्रत्यच शोभा है। यदि इस समय मैं मुख्य प्रधान होता तो ऐसी आवश्यक समस्या के विषय में उससे सम्मति लिये विना न रहता।"

फ्रोंकलिन की धारणा ऐसी थी कि अब मुक्ते समाधान के कगड़ों में न डाला जायगा। परन्तु, एक दो दिन ही के पश्चात् ढाक्टर कोधरगिल श्रोर मि० बार्कली पुनः उस के पास श्राये श्रीर उसको एक काग्रज देकर कहने लगे कि एक बड़े आदमी ने तुम्हारे मसौदे में से कुछ बातों को पसन्द किया है और कुछ विवादास्पद बतलाई हैं वे तुमको इस काराज के पढ़ने पर मालूम होंगी। इस के उत्तर में फ्रेंकलिन ने थोड़े में इतना ही CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

कहा कि पार्लीमेंग्ट हमारे प्रवन्ध में हस्तचेष कर सकने का अधि-कार चाहती है, किन्तु, यह न होने का; क्यों कि यदि हम उसे यह अधिकार दे दें तो वह उचितानुचित का विचार न करके इसिरी साथ जो कुछ चाहे करेगी। प्रत्युत्तर में दोनों व्यक्ति बोले कि चाहे जैसे करके समाधान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उस में अमेरिका का लाभ है। यदि समाधान न हुआ तो मेट जिटेन अमेरिका के व्यापार-प्रधान बंदरगाहों को नष्ट श्रष्ट कर देगा और हमें इस बात के लिये विवश करेगा कि हम उस की शरण में जाने की अपेचा करें। फ्रेंकिलन यह सुनते ही मारे क्रोध के लाल पीला हो गया और बोला कि "मेरे पास जो थोड़ी बहुत मिल्कियत है, वह केवल मकान ही मात्र है; यदि उन्हें आवश्य-कता हो तो उसे भले ही जला दें। ऐसी मिल्कियत छीन लेने का ही भय दिखा कर यदि पार्लामेएट अपना अधिकार जमाना चाहती है तो उसका सामना करने में मैं पीछे पैर न रकखंगा। जो हम को हानि पहुँचाने की इच्छा कर रहा हो उसे पहिले अपना विचार कर लेना चाहिये।" छिपे जासूसों को भेज कर भगड़ा बढ़ाने में प्रधानों का चाहे जो अभिप्राय हो किन्तु, बात तो सर्वाश में सत्य है कि इतने पर भी फ्रोंकलिन अपने कर्त्तव्य पथ से तिल भर भी न डिगा। दस वर्ष से वह अमेरिका नहीं गया था। वहां जो कुछ होता था उसकी खबर उसके पास लिखी हुई ही आती थी और उसी पर से वह अटकल लगा लेका था कि मेरे देश की इस समय क्या दशा है ? अमेरिका में रह कर अपनी आँखों से वहां की दशा देखने का अवसर उसे न मिला था। किंतु, अपने देश को अधिकार प्राप्त कराने के लिये वह वहां से दूर वैठा हुआ भी इस दृढ़ता से आन्दोलन कर रहा था जैसी किसी और मनुष्य से आशा नहीं की जा सकती।

इन बातों के आ उपस्थित होने से फ्रेंकिलिन को अपने इरादे से अधिक समय तक इक्नलैंग्ड में रहना पड़ा। किन्तु, अब आगे अर्थ ही अधिक समय तक वहां ठहरना उसने ठीक न सममा। सन् १००५ के मार्च मास की २१ वीं तारीख को वह वहाँ से चल दिया और ५ मई को फिलाडेल्फिया आन पहुँचा। अपनी यात्रा का यह समय उसने दोनों देशों में समाधान होने के लिये जो जो बातें हुई उन का वर्णन लिखने तथा समुद्र की उष्णता कैसे नापी जाती है इस का प्रयोग करने में विताया।





## प्रकरण २६ वां

## अमेरिका में राजकीय हलचल।

सन् १७७५-७६

कांग्रेस का सभासद्—उसका कार्य—सैन्य रच्चा की तैयारियां—राजा की प्रार्थना-संरचक समिति के सभासद् की भांति फ्रेंकलिन ने पेन्सिल्वेनियां की रज्ञा के लिये तथ्यारियां करने में सहायता की-एकता होने की योजना-कांग्रेस में की हुई सेवायें-कांग्रेस की नियत की हुई कमेटी के सभासद् की हैसियत से जनरल की छावनी में केम्ब्रिज गया-विदेशों में गुप्त पत्र व्यवहार—केनेडा जाना—स्वतंत्रता की घोषणा का पस्ताव— बहानियाँ — पेन्सिल्वेनियां की राज्य प्रवन्ध सुधारक मगडली का सभापति — एक नियामक मण्डली रखने के विषय में उसके विचार-लार्ड हो के साथ पत्र व्यवहार और उससे भेट-फान्स के दरवार में अमेरिकन राजदूत नियुक्त हुआ—कांग्रीस को रूपपे दिये।

संस्थानों की जातीय महासभा (कांग्रेस) का द्वितीय अधि-वेशन १० मई को फिलाडेल्फिया में होने वाला था। श्रमेरिका में श्राने के दूसरे ही दिन उक्त महासभा के लिये पेन्सिल्वेनियां बालों ने फ्रेंकेलिन को अपना प्रतिनिधि चुन लिया। इस समय

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

लीचंग्टन और कोन कोर्ड वाले पहिले के युद्ध समाचारों से सारे क्रेश में हलचल मच रही थी। इस युद्ध में अगुत्रा होने वाली ब्रिटिश सेना थी। न्यू इङ्गलैएड के कृषक इससे इतने उत्तेजित होगये कि शस्त्र ले लेकर तत्काल ही समर भूमि में जा धमके। सारा देश कोधामि से उदीप हो उठा और एक खर से युद्ध की घोषणा करने लगा। कांत्रेस के दूसरे अधिवेशन के समय बेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का सम्बन्ध कुछ और ही प्रकार का हो गया था। ब्रिटिश सेना ने बेचारे अमेरिकनों का रक्तपात किया था इस कारण जो थोड़े से अमेरिकन राजा के पन्न में होकर शांति के इच्छुक थे वे भी उकता गये। प्रत्येक विचारशील मनुष्य को स्पष्ट मालूम होगया कि अब अंतिम समय आ गया 🕏। भावी युद्ध श्रनिवार्य है श्रतः इसमें यह निर्णय करना है कि या तो हम स्वतंत्रता ही प्राप्त करते हैं या फिर सर्वदा को गुलामी ही में फँसते हैं। समस्त प्रजा और कांग्रेस के अधिकांश सभासदों का यही निश्चय था कि एकदम युद्ध घोषणा कर दी जाय क्योंकि बैठे रहने से वो कुछ मिल नहीं सकता। बल्कि उल्टा हम पर अधिक अत्याचार किया जाता है इस विचार के व्यक्तियों में फ्रेंकलिन सर्व प्रथम था। उस समय कुछ व्यक्ति ऐसे विचारों के भी थे जो यह समभे हुए थे कि इझलैएड जैसे बलवान शत्रु से लड़कर कुछ भी हाथ न लगने का और कुछ होते थे जो अपनी स्वार्थपरता के कारण इङ्गलैंगड के विरुद्ध युद्ध धोषणा करने के पत्त में थे।

कुछ दिन गरमागरम भगड़े होने के पश्चात् यह निर्णय हुआ कि पार्लामेंट ने अन्यायपूर्ण नियमों की रचना की है और उन नियमों का जबरदस्ती अमल करने के लिये ही यह युद्ध छेड़ा गया है। श्रतएव संस्थान निवासियों को CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

बचाव की तैयारी करनी चाहिये । स्वतंत्रता के उपासकों को तो यही निर्णय करना अभीष्ट था क्योंकि इसके काराण उन्हें सेना आदि जुटा कर युद्ध की तैयारी करने का अवसर मिली गया। इसमें सफलता हो जाने पर स्वतंत्रता के मित्रों ने इस पन्न की त्रोर से विपन्नियों के साथ शान्ति स्थापन के अभिप्राय से इस आशय का एक प्रार्थना पत्र खीकार हो जाने दिया कि "ब्रिटिश राज्य न्याय प्रिय है। यदि संस्थानों की वास्तविक परि-स्थिति उसे बठला दी जाय तो वह अपने विचारों को अमल में लाने के लिये हम पर सैनिक बल का प्रयोग न करेगा अतएव राजा की सेवा में दूसरी बार प्रार्थना पत्र भेजना आवश्यक है"। किंतु, एक दम युद्ध छेड़ देने के पत्तपातियों को यह विचार श्रच्छा नहीं माल्यम हुआ। एक ओर हथियार उठाने का प्रस्ताव, और दूसरी और शान्ति की आकांचा, ये दोनों ऐसी विरुद्ध बातें थीं जिससे इस पत्त ने यह समभ लिया था कि इस प्रार्थना पर विचार होना असम्भव है। फिर भी प्रार्थना करने में उन्होंने कोई हानि न समभी क्योंकि ऐसा करने से युद्ध की तय्यारियों को बन्द कर देने का तो कोई कारण था ही नहीं। इस पत्त की ऐसी धारणा थी कि जिस प्रकार पहली अर्जी रही में फोंक दी गई थी उसी तरह यह भी फेंक दी जायगी। किंतु, फिर भी बहु सम्मिति से इस अर्जी का भेजा जाना निश्चित होगया। यद्यपि यह सब जान गये थे कि पहली अर्जी अस्वीकृत होने पर दूसरी भेजना अपनी अपमान करवाना है; किंतु, यह सोच कर कि जहाँ तक हो सके भागड़ा शान्ति से निमट जाय तो अच्छा है उन्होंने ब्रिटेन के सामने फिर भुक जाने में कोई बुराई न समभी।

श्रर्जी का मसौदा तय्यार करने वाली समिति में फ्रेंकलिन भी था। इस से यह प्रतीत होता है कि वहू प्रश्रेत प्रामेज्यों के Rosha CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized by Siddharta e Gangotri Rosha विरुद्ध था। किंतु, उसके पत्त में था ऐसा कहने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। उसने उस समय अपने एक मित्र को लिखा था कि:— "संस्थानों के साथ मैत्री-भाव बना रहे इसके लिये मेट त्रिटेन को एक और अवसर देने के लिये सरकार के पास दूसरी बार नम्रता भरी प्रार्थना भेजी जाने का प्रस्ताव बड़ी कठिनाई से स्वीकृत हो पाया है। किंतु, वह इस अवसर का सदुपयोग करेगा ऐसा मुभे नहीं जँचता। अतः मैं तो यही मानता हूँ कि अब उसके हाथ से ये संस्थान निकल जाने के समान ही हैं"।

जॉन डिफिन्सन इस प्रार्थना पत्र को भेजने का प्रवल पत्त-पाती था। इसने देश की ऐसी सेवा की थी कि उसको प्रोत्साहित करने के लिये ही प्रार्थना पत्र भेजने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। वह पत्र बहुत ही नम्न शब्दों में लिखा गया था छौर जैसे ही वह स्वीकृत हुआ डिफिन्सन ने प्रसन्न होकर कहा कि:— "सभापित महोदय! इस प्रार्थना पत्र में केवल एक ही शब्द ऐसा है जिसे मैं पसन्द नहीं करता हूँ और वह है 'कांमेस'।" इसे सुन कर वर्जीनियाँ का सभासद् मि० हेरिस वोला कि:— "महाशय, इस अर्जी में केवल एक ही शब्द ऐसा है जिसे में पसन्द करता हूँ और वह है 'कांमेस'।"

फ्रॅंकिलन को कांग्रेस के काम के श्वतिरिक्त पेन्सिल्वेनियाँ की नियामक मण्डली द्वारा निर्धारित संरक्तण-कमेटी के सभा-पित की हैसियत से श्वन्यान्य कार्यों में भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। इस कमेटी में पश्चीस सदस्य थे। सिवंदी के सैनिकों की जब २ श्वावश्यकता हो तब उन्हें शीघ्र ही एकन्नित करना, उनका वेतन चुकाना, खुराक देना तथा परगने की रक्ता के लिये श्वावश्यक साधन जुटाना श्रीर सब प्रकार की समुचित व्यवस्था

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

रखना; ये कार्य इसी कमेटी के सुपुर्द किये गये थे और इनमें ज्यय करने के लिये ३५ हजार पौगड की रक्षम इसको दी भाई थी। इसका कार्य्य बड़ा उत्तरदायित्त्वपूर्ण और अम-साध्य थेने। फ्रोंकलिन ने लगातार आठ मास तक जी तोड़ परिश्रम किया। प्रात:काल के ६ बजे से ६ बजे तक वह इस कमेटी में कार्य करता और फिर कांग्रेस में जाता। वहाँ वरावर सन्ध्या के ४ बजे तक कार्य करता रहता। संरच्या कमेटी का मुख्य कार्य नगर की रचा करना था।

डिलावर नदी में लड़ाई के जहाज तय्यार रखना तथा वैरियों के आक्रमण रोकने के लिये अन्य सुव्यवस्था आदि कार्य कमेटी ने बड़ी शीघ्रता से समाप्त कर डाले। ये कार्य इस खूबी से किये गये थे कि बेंडिवाइन की लड़ाई के पश्चात् जब शत्रु ने वहीँ चढ़ाई की तो उसे दो मास तक दूर ही दूर रहना पड़ा।

इस भाँति उस समय फ्रेंकिलन अनेक कार्यों में संलग्न था।

इसी बीच उसने संस्थानों के एकीकरण की योजना का मार्ग
ढूंढ़ निकाला और २१ जुलाई को अपनी योजना कांग्रेस के सामने
रख दी। उस समय तो यह योजना कार्य रूप में परिणत न हुई
क्योंकि अनेक मनुष्यों की ऐसी धारणा हो रही थी कि अभी
एकता-स्थापन का समय नहीं आया है। किंतु, आगे चल कर्र
समय ने दिखा दिया कि फ्रेंकिलिन की योजना बड़ी उपयोगी हैं
जो योजना अन्त में स्थीकृत हुई उसमें और फ्रेंकिलिन की योजना
में अन्तर होते हुए भी वह अमेरिका की तत्कालीन शासन
प्रणाली से बहुत कुछ मिलती हुई थी। प्रत्येक संस्थान में १६ से
६० वर्ष की तक आयु के मनुष्यों पर कर लगाना, कांग्रेस में सभासद् भेजना और प्रत्येक सभासद् का एक मत रहना अभीष्ट
था। इस योजना की सब बातों को देखते हुए ऐसा विदित् होता।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by Shokanta e Cangot Rosha

था कि उसका इतना प्रभाव होने वाला है मानों संस्थानों ने स्वतंत्रता की घोषणा करदी हो।

विदिश सरकार ने डाक-विभाग सम्बन्धी जो व्यवस्था की थी वह इस समय होने वाली हलचल और गड़बड़ में टुट् गई। अतः कांग्रेस ने फिर से नई व्यवस्था की और एक हज़ार डालर वार्षिक वेतन पर फ्रॉकिलन को पोस्ट मास्टर जनरल नियुक्त कर दिया। काम यह सुपुर्द हुआ कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नये डाकघर खोल कर उनकी व्यवस्था के लिये अपेचित कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

कुछ मास तक कांग्रेस में सैनिक व्यवस्था सम्बन्धी विचार होता रहा क्योंकि यह एक आवश्यक और मुख्य कार्य था। किन्न र विषयों पर विचार करने को पृथक् र कमेटियाँ नियत की गई थीं। फ्रेंकिलन गृद्ध हो गया था और उसके सिर पर अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य थे किंतु, फिर भी वह और कितनी ही सभा समितियों का सभासद् था और उन सभी में एक युवा पुरुष की भाँति फुर्ती और तेज़ी से काम करता था। वह वारूद गोली और लड़ाई के हथियार बनवाने वाली एक गुप्त कमेटी का भी सभासद् था। उस समय इस कार्य्य के लिये अमेरिका में बहुत थोड़े साधन थे। इसने उस कमेटी में रह कर विदेशी स्थापियों से कुछ ऐसी गुप्त प्रतिश्वाएं कीं, जिससे इंग्लैंगड की सरकार यह न जानने पावे कि इसने बारूद गोली मँगवाने की कोई व्यवस्था की है। इसके साथ ही उसने इसके बदले में अपने यहाँ से तम्बाकू तथा दूसरा माल भेजना प्रारम्भ कर दिया।

कांग्रेस ने सब से पहिले तो सैनिक व्यवस्था की, फिर सेनापति और दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की। इनसे निवृत्त हो जाने पर कर सम्बन्धी विचार होने लगा। इसके लिये उन्हों ने दो लाख डालर के चलनी नोट निकाले। जनरल वाशिंग्टन के सेनापित का पद प्रहण करने से पिहले बोस्टन के आक्रमण के लिए के कांग्रेस के नियत किये हुए सैनिकों की अविध समाप्त होने को आई तब नई सेना तैयार करने का कार्य्य नये सेनापित पर आया हस कार्य में उसकी सहायता के लिये कांग्रेस ने डाक्टर फ्रेंकलिन, टामस लिन्च और बेन्जामिन हेरिसन को सेनापित के पास भेजा इन्होंने कुछ दिन वहाँ रह कर सेनापित से सलाह करके ऐसी योजना की कि वह प्रसन्न होगया और सोचा हुआ कार्य पूर्ण हुआ।

सेना सम्बन्धी विचार पूर्ण हो जाने पर कांग्रेस ने अन्य राष्ट्रों के साथ संधि करने की ओर लच्च दिया। इंग्लैएड, आयलैएड और यूरोप के अन्य राज्यों के ऐसे अधिवासियों के साथ जी अमेरिको के प्रति सहानुभूति रखते थे गुप्त पत्र व्यवहार करकी श्रीर मित्रता बढ़ाने के लिये १७ नवम्बर को एक कमेटी नियत की गई। यूरोप में रह कर उपार्जन किया हुआ फूँ कलिन का ज्ञान इसमें बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। उसने विदेश के अनेक विश्वसनीय पुरुषों से यह जानने के लिये पत्र व्यवहार करना आर-म्भ किया कि उन देशों में अमेरिका की वर्त्तमान हलचल के विषय में लोगों के क्या विचार हैं। किसका रूख अमेरिका की ओर है श्रीर किससे समय श्राने पर सहायता मिल सकती है। हालैएड के मि० डुमास नामक व्यक्ति से फ्रॉकलिन का अच्छा परिचय था श्रीर डुमास की अनेक देशों के राजदूतों से जो उसके देश में थे, गहरी मित्रता थी। इस कारण, इसके द्वारा विभिन्न देशों का रूख जानने के लिये फ्रेंकिलन ने इसके साथ पत्र व्यवहार आरम्भ किया और अमेरिका के साथ अन्य देशों की सहानुभूति एवम् सहायता करवाने के लिये उसको गुप्त रीति से अमेरिका में नौकर रखने का अभिवचन दिया। लन्दन में रहने बाले आर्थरली

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नामक व्यक्ति को भी उसने इसी आशय का एक पत्र लिखा और फांस के डाक्टर डुवर्ग को भी इसके लिये प्रयत्न करने की सूचना दें। इन पत्रों को पहुँचाने के लिये खास प्रवन्ध किया गया था क्योंकि डाक द्वारा भेजे जाने में इस गुप्त कार्यवाही के रहस्यो-द्याटन की सम्भावना थी।

डुमास, ली, तथा डुवर्ग को लिखे हुए पत्रों के उत्तर आने से पूर्व ही गुप्त पत्र व्यवहार कमेटी ने फांस के साथ प्रतिज्ञा-बद्ध होकर उसकी सहायता प्राप्त करने को एक प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव पास किया और इसके लिये 'सिलास डीन' नामक एक चतुर राजदूत नियत किया गया। वहाँ जाकर इसे क्या २ करना होगा यह सब कम बद्ध रूप से लिख कर फ्रेंकलिन ने उसे दे दिया और अपने मित्रों से परिचय करवाने को कुछ पत्र भी लिख दिये। मुख्य बातें ये थीं:—

- (१) उसे फ्रांस में व्यापारी बन कर रहना चाहिये और कुछ माल खरीदना चाहिये।
  - (२) अमेरिकन मित्रों के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध रखना चाहिये।
- (३) जब फ्रांस के प्रधान सचिव से भेट करने का समय आवे तब उसे यह कहना चाहिये कि कांग्रेस के लिये, आवश्यकता होने पर वहाँ युद्धोपकरण नहीं मिलता है अतः यूरोप के किसी भी देश के द्वारा उसे प्राप्त करने के लिये सुभी भेजा गया है। कांग्रेस अन्य देशों की अपेचा फ्रांस की मैत्री स्था-पित रखने की अधिक इच्छुक है इसी से मैं यहाँ आया हूँ। अमेरिकन संस्थान जैसे स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले देश की सहायता करने के कारण फ्रांस से आपकी मित्रता बढ़ेगी और साथ ही व्यापार से भी अधिक लाभ होगा। सुभी

पचीस हजार सैनिकों के लिये शस्त्र और वस्त्र मिलने चाहियें। इनका मूल्य व्यापार प्रारम्भ होने पर कांग्रेस देगी।

माल खरीदने के लिये डीन को रूपयों की आवश्यकता थीं अतएव कांग्रेस ने चालीस हजार पौएड मूल्य की तम्बाकू और चाँवल उसकी रवानगी से पहिले ही रवाना कर दिये। डीन जिस कार्य्य के लिये भेजा गया था वह कार्य पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया था और यह निर्णय कर लिया था कि डीन अपना किल्पत नाम "टिमोधी जान्स" रख कर ज्यापारिक पत्र ज्यवहार करे। अस्तु।

सब प्रकार की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् अप्रैल में वह अमेरिका से रवाना हुआ और जून में फ्रांस आ पहुँचा। किन्तु. डोन के रवाना करने पर यह बात अधिक काल तक गुप्त न रहे. सकी। उसके फ्रांस में जाने के थोड़े ही दिनों बाद यह खबर सवत्र फैल गई कि डीन अमेरिकन कांग्रेस की ओर से एलची (राजपूत) बन कर यहाँ आया है।

कांग्रेस की गुप्त समिति जब इस प्रकार डीन इत्यादि को अन्य देशों में भेजने के कार्य में संलग्न थी उस समय सर्व साधा-रण का ध्यान केनेडा की त्रोर लगा हुआ था। मगड़ा आरम्भ होते ही अमेरिका ने केनेडा को लालच देकर अपने साथ करने का भरसक प्रयत्न किया था और आशा थी कि वह इन लोगों था के साथ हो जायगा किन्तु, आगे चल कर यह आशा निराशा में परिणत हो गई—केनेडा ने अमेरिका के संयुक्त राज्य का साथ नहीं दिया क्योंकि केनेडा निवासियों से समय २ पर अंग्रेज संक्षानों का मगड़ा होता रहता था और देशाभिमान तथा धर्म परायणता के कारण दोनों में परस्पर मन मुटाव हो गया था। युद्धारम्भ होने के एक वर्ष तक संस्थानिकों की सेना केनेडा में थी

उस समय केनेडा निवासियों का एक आग अमेरिका के पन्न में था जो बीरे २ घट कर अन्त में नि:शेष हो गया।

किवेक के सम्मुख माएटगोमरी के हारते ही केनेडा का रुख अमेरिका की ओर से बदल गया। उसी समय इंग्लैगड से नई सेना अमेरिका में आ धमकी। ऐसी आशंका होने लगी कि वह अमेरिकन सेना को पराजित करके उस का समूल विनाश कर डालेगी। अतएव अमेरिकन कांग्रेस ने डाक्टर फूरें किलन, सेमुएख चेज और चार्ल्स केरोल को अपने किमश्नर नियत करके केनेडा में इस अभिप्राय से भेजा कि जिस से राज्य प्रवन्ध निश्चित होकर सेना सम्बन्धी व्यवस्था की जा सके।

ये लोग सन् १७७६ के मार्च मास की २०वीं तारीख को किलाडे हिफ्या से रवाना हुए किंतु, मार्ग ठीक न होने से अप्रैल मास के अन्त में वे मोंटरियल पहुँचे। रास्ते की खराबी से उन्हें इस यात्रा से बड़े कष्ट उठाने पड़े, किंतु किर भी कुछ कल न हुआ। ब्रिटेन की सेना के सम्मुख अमेरिकन सैन्य बिल्कुल थोड़ी थीं और क्विबेक की पराजय के पश्चात् इसका क्रइम पीछे हटने लग गया था अतः यह सम्भव न था कि इस विपन्नावस्था में केनेडा उसका साथ देकर स्वयं विपत्ति में पड़ेगा। इस यात्रा में केनेडा उसका साथ देकर स्वयं विपत्ति में पड़ेगा। इस यात्रा में कोनेडा उसका साथ देकर स्वयं विपत्ति में पड़ेगा। इस यात्रा में कार्रण फ्रॅंकिलन का शरीर बहुत जर्जर होगया था। मोंटरियल में पन्द्रह दिन ठहर कर वह वहाँ से वापस लौटा और जून मास में किलाडे हिकया पहुँच गया वहाँ पहुँचते ही उसने अपने पद का त्याग पत्र भेज दिया क्योंकि शरीर की अस्वस्थता के कारण उसे कितने दिनों तक अनुपस्थित रहना होगा इसका कुछ निश्चय नहीं था, और यह उसकी आदत में न था कि कार्य भार सिर पर

लेकर उसे पूर्ण रूप से न करना। इस कार्य भार से मुक्त होकर जब वह घर आया तब उसको कांग्रेस के कार्यों पर पूर्ण रूप से मनन करने का अवसर मिला।

इस समय कांग्रेस के सम्मुख एक अत्यन्त प्रयोजनीय प्रश्न उपस्थित था। समाचार पत्रों, सार्वजनिक भाषणों और सर्व साधारण में इस आन्दोलन की पूर्ण रूप से चर्चा हो रही थी कि इंग्लैगड के अन्यायपूर्ण पराधीनता के जूए को अमेरिका किस प्रकार एकदम उतार कर फेंक सकता है। प्रजा का अधि-कांश भाग खतंत्रता प्राप्त करने को आतुर हो रहा था।

बर्जीनियाँ की राजनैतिक परिषद् ने यह प्रश्न कांग्रेस में उठाने के लिये अपने प्रतिनिधियों को लिखा। इस समाचार को पाकर उक्त परिषद् के प्रतिनिधि मिस्टर रिचर्ड हेनरी ली ने कांग्रेस में एक प्रार्थना पत्र भेजा जिस का आशय यह था कि अमेरिका को इंग्लैंग्ड के फौलादी पंजे से पूर्ण खतंत्र कर दिया जाय। इस पर कांग्रेस में बड़ा वाद विवाद हुआ और मुख्य २ सभासदों ने अपने २ विचार प्रकाशित किये। अनेकों का इस विषय में यह मत था कि स्वतंत्रता प्राप्त किये विना अमेरिका सुखी नहीं हो सकता और कुछ लोग यह समभ रहे थे कि अभी ऐसा करने का समय नहीं आया है। इस विरोधी दल का मुखिया जॉन डिकिन्सन था। उसकी उक्तियों का जॉन आडम्स तथा अन्यान्य लोगों ने बड़ा युक्ति युक्त खएडन किया। इस पर प्रार्थना पत्र स्वीकृत हो गया। अन्त में स्वतंत्रता का विज्ञापन तय्यार करने के लिये जेफरसन, आडम्स, फ्रॉकलिन, शरमन और विलिंग्टन इन पाँच व्यक्तियों की एक कमेटी नियत की गई। जेकरसन ने विज्ञापन लिख कर तय्यार कर डाला और फ्रॉकलिन तथा

श्राहम्स ने थोड़ा सा सुधार करके दुसे स्वीकृति के लिये कांग्रेस में भेज दिया। इस पर लगातार तीन दिन तक बाद विवाद होता रहा श्रीर ४ जीलाई को वह स्वीकृत हो गया। उस दिन से यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि "युनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य) संयुक्त प्रजा है।"

जेकरसन फ्रेंकिलन के विषय में इस से सम्बन्ध रखने वाली एक बात लिख गया है कि मेरे तथ्यार किये हुए मिस्बिद के पढ़े जाने पर उपिखत सभासदों में तिहृष्यक बातचीत होने लगी। उस पर खूब बाद विवाद तथा अनेक प्रकार की आलोचना प्रत्या-लोचना हुई और रहोबदल होकर ऐसी काट छाँट होने लगी कि उस का असली स्वरूप भी एकदम नष्ट होजाने की आशंका होने लगी। उस समय में फ्रेंकिलन के निकट बैठा था। वह समक गया कि अपने तैयार किये हुए मिस्बिद में काट छाँट होते देख कर मुक्ते दुःख हो रहा है इस पर वह मुक्त से कहने लगा कि यदि सभा समितियों में विवादास्पद विषयों पर कोई मिस्बदा तथ्यार करना पड़े तो में यथा सम्भव इस भार को अपने ऊपर कभी न लूंगा। मुक्ते इस विषय में जो अनुभव हुआ है उसे कहता हूँ:—

"जिस समय में साइन बोर्ड लिखने का काम करता था उसी समय मेरा एक मित्र टोपियाँ बनाकर बेचने के काम में लगा हुआ था। उसने इस आशय का साइन बोर्ड बनवाना चाहा कि "जान टाम्सन, टोपियाँ बनाने वाला, टोपियाँ बनाता है और नक्षद मूल्य लेकर बेचता है।" उसने ये शब्द लिखवा कर इसके साथ टोपी की तस्वीर भी देनी चाही और अपने अन्य मित्रों को दिखा कर उन से सम्मति ला। उसे देख कर एक ने कहा कि

"टोपियाँ बनाने वाला" ये शब्द व्यर्थ हैं क्यों कि उन के पश्चात् ही यह लिखा हुआ है कि "टोपियाँ बनाता है"। इस से यह बात सिद्ध हो गई कि तुम टोपियाँ बनाने वाले हो । इस की सम्मति के अनुसार उक्त शब्द काट दिये गये। दूसरा बोला कि "बनाता है।" इन शब्दों की भी आवश्यकता नहीं । क्योंकि टोपियाँ किसने बनाई हैं यह जानने की प्राहकों को क्या आवश्यकता होगी। यदि टोपियाँ अच्छी हुई और लोगों को पसन्द आई तो वे उन्हें अवश्य ही खरीदेंगे फिर वे चाहे किसी की बनाई हुई हों। इस सम्मति पर उस में फिर संशोधन किया गया और ये शब्द निकाल दिये गये। तीसरे व्यक्ति ने उसे देख कर कहा कि 'नक़द मूल्य'' ये शब्द भी निरर्थक हैं कारण कि इस गाँव में उधार बेचने की प्रणाली ही नहीं है। यह सुन कर ये शब्द भी निकाल दिये गये। श्रव रह गया-"जान टाम्सन टोवियाँ बेचता है।" चौथे ने उसे देख कर यह सलाह दी कि "बेचता है" ये शब्द तो बिल्कल निष्प्रयोजनीय हैं क्योंकि तुम मुक्त दोगे यह तो कोई न समम्भेगा। सभी यह जानते हैं कि तुम बेच रहे हो, फिर ये शब्द क्यों रखे जायें। अब यह शब्द भी काट दिया गया। इतने ही में किसी ने यह सुभाया कि "टोपियाँ" शब्द तो ।एक दम निरर्थक प्रतीत होता है क्योंकि साइन बोर्ड पर टोपी का चित्र दिया ही हुआ है। इस पर यह शब्द भी निकाल दिया गया। अब उस के तय्यार किये हुए न्मूने में केवल "जान टाम्सन" और टोपी की आकृति मात्र रह गये।"

स्वतंत्रता के प्रसिद्धि पत्र पर हस्ताचर करते समय कही हुई फ्रॉकिलन की एक श्रोर सजेदार बात कही जाती है। जिस समय हस्ताचर हो रहे थे उसी समय हेन कॉक बोला कि, ''हम सबों को एकत्रित रहना चाहिये। विभिन्न पद्म निर्माण करके सींचा-

तानी न करते हुए हम को एक ही पत्त पर लटक जाना चाहिये"।
इस के उत्तर में फ्रेंकिलिन ने कहा कि,—''यह सच है, यदि हम
सब एक पत्त पर न लटके तो फिर एक अवसर ऐसा आयेगा कि
हम प्रथक २ (फॉसी पर) लटकते हुए दिखाई देंगे।"

स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव करने से पहिले लगभग २ मास पूर्व कांग्रेस ने सूचना दी थी कि जिन संस्थानों के राज्य प्रवन्ध में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता हो उनको अपने प्रति-निधियों द्वारा व्यवस्था करा लेनी चाहिये। इसके अनुसार पेन्सिल्वेनियाँ के प्रतिनिधि अपने पर्गने का राज्य-प्रवन्ध निर्धारित करने के लिये जुलाई मास में एकत्रित हुए। एक सभा करके उन्होंने फ्रेंकलिन को अपना सभापति बनाया और लगातार दो मास तक वहाँ इस सम्बन्ध में खूब विचार हुआ। फ्रॉकलिन को कांप्रेस में भी काम करना पड़ता था खतः वह उक्त सभा में पूर्ण रूप से योग न दे सकता था। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि नया राज्य प्रबन्ध निर्धारित करने में उसने कितना आग लिया था। किन्तु, फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि जिस तत्त्व पर वह निर्धारित हुआ था उसमें इसकी भी सम्मति थी। आगे जाकर जब इसमें परिवर्त्तन करने का विचार हेच्छा तो फ्रेंकलिन ने इस (निर्धारित प्रबन्ध) के पत्त में आन्दोलन चलाया था यही एक ऐसी बात है जो किसी अंश तक उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि करती है। नये राज्य प्रबन्ध में अधिकारों के पद कमानुसार दिये जाने का निर्णय हुआ और मत देने का अधिकार, प्रेसों की खतंत्रता तथा इच्छानुसार धर्मपालन करने की खाधीनता के प्रति अधिक उदार भाव प्रदर्शित किये जाने का श्रभिवचन मिला।

इस नये राज्य प्रवन्ध में एक सबसे आवश्यक परिवर्त्तन यह किया गया कि शासन समिति की दो शाखाओं के बदले केवल एक ही रखी गई जिसको फ्रेंकलिन ने सुक्ताया था। पेन्सिल्वे-नियाँ में जागीरदारों का अमल था तब प्रजा के प्रतिनिधियों के प्रसार किये हुए आवश्यक और उत्तम नियमों को गवर्नर तथा उसकी कौन्सिल अस्वीकार करती और उन्हें कार्य रूप में परिण्त न होने देती । इसके अतिरिक्त इंग्लैंग्ड जैसे देश में भी प्रजा के प्रतिनिधियों की पसन्द की हुई बात को सरदार लोग अपने स्वार्थ के कारण कई बार अस्वीकार कर देते थे। इन दोनों पर विचार करते हुए फ्रॅंकलिन ने यह सोचा कि दो पृथक् शासन समितियाँ रखने की अपेचा एक ही समिति में एकत्रित होकर कार्य्य किया जाय तो जनता का अधिक हित साधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा हो जाने से छोटी सभा और बढ़ी सभा इस प्रकार के भेद भाव से प्रजा सत्तात्मक राज्य के मुख्य उद्देश्य (खतंत्रता और समानता) को जो एक प्रकार का धक्का लगता है, न लगेगा।

इस एक पत्ती दलील का इतना प्रभाव हुन्ना कि फ्रेंकिलन के सभापित की हैसियत से दिये हुए संनिप्त न्नाभाषण को सुनकर सभा ने नये शासन-प्रबन्ध में एक सभा रखने का निश्चय किया। फ्रेंकिलन की दलील भ्रम से खाली नहीं थी किन्तु, फिर भी उसके पत्त में उसने जो दृष्टान्त दिये उनसे विदित होता है कि उसमें साधारण किन्तु, प्रभावोत्पादक दृष्टान्त देकर श्रोतान्त्रों के मन पर प्रभाव डाल सकने की अपूर्व शक्ति थी।

एक ही राज सभा रखने के विचार के विरुद्ध अनेक प्रवीस लेखकों ने अपनी २ दलीलें उठाई। फ्रांस में टरगो और रोशेफो- कोल्ड जैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने भी एक ही राजसभा रखने की योजना सोची थी और उसका श्रमल करके भी देखा गया श्रिया। किन्तु, परिणाम श्रच्छा न होने से किसी ने उसका श्रनुस-रण न किया। श्रब श्रमेरिका का यह विचार भी श्रान्तिपूर्ण विदित होता है।

कांत्रेस का पहिला श्रधिवेशन हुआ तब उसमें ऐसा प्रस्ताव हुआ था कि प्रत्येक संस्थान चाहे जितने प्रतिनिधि भेजे तब भी सब का मत एक ही समभा जायगा। किसी संस्थान के प्रतिनि-निधियों में किसी विषय पर मत भेद हो तो जिस पत्त में अधिक मत हों उसी के अनुरूप उस संस्थान की ओर से मत दिया जाता था। इस प्रकार छोटे बड़े प्रत्येक संस्थानों को समानरूप से एक मत देने का निश्चय हुआ था जिसको फूँकिलन पसन्द न करता था। स्वतन्त्रता प्रकाशित होने के पश्चात् एकत्र हुए संस्थानों के लिये नये राज्य प्रवन्ध का मिखदा बनाया गया उसमें भी प्रत्येक संस्थान को एक एक मत देने की प्राचीन प्रणाली कायम रखी गई थी। इसके विरुद्ध फ्रेंकलिन ने बड़ा आन्दोलन चलाया और यह बाधा उपस्थित की कि यह प्रणाली अनुचित है। एक एक सत की प्रणाली से छोटे बड़े सब को समान अधिकार रहता है। प्रारम्भ में यह प्रथा कदाचित् उपयोगी होगी; किन्तु, फ्रेंकलिन का ऐसा अभिपाय था कि इस समय जब प्रत्येक संस्थान के सम्बन्ध में यह निर्णय हो सकता है कि उसमें कितनी योग्यता श्रीर महत्त्व है तो ऐसी दशा में यह प्रणाली ज्यों की त्यों बनी रखना ठीक नहीं जँचता। श्रपने मत पर वह इतना हु था कि पेन्सिल्वेनियाँ का राज्य प्रबन्ध निश्चित करने को एकत्रित हुई

CC-O. Guruसिस्रानें इसवितास्त्रीता स्थाने वासी के स्थानिक स्य

देने की प्रथा प्रचलित न हो तो हम संस्थानों के एकीकरण में योग न देंगे।

इस अवसर पर प्रसंग को देख कर सब संस्थानों को हिल-मिल कर रहना चाहिये अन्यथा सबका नाश हो जायगा ऐसे चतुरतापूर्ण विचार से उसने अपना प्रार्थना पत्र वापिस ले लिया और उसे स्वीकृत कराने का शीघ्र ही कोई प्रयत्न नहीं किया। आगे चलकर शान्ति स्थापित होने पर नया शासन प्रबन्ध निश्चित हुआ तब उसमें फूँ किलन के मतानुसार संशोधन किया गया।

चस समय लन्दन में पार्लीमेन्ट का चद्घाटन करते समय राजाओं के दिये हुए भाषणों पर से विदित हुआ कि उनका ऐसा विचार है कि कुछ अधिकारियों को अपना मुखिया नियत करके अमेरिका भेजना चाहिये और उन्हें यह अधिकार देना चाहिये कि जो अमेरिकन अपने वर्ताव पर पश्चात्ताप करके राजा के आधीन होने के इच्छुक हों उनको समा कर दिया जाय।

पार्लामेग्ट के इस अधिवेशन में प्रधान सचिव लार्ड नार्थ ने अमेरिकन संस्थानों के साथ व्यापार न करके सब प्रकार का सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का मिचदा पेश किया। इसमें भी राजा के दिये हुए भाषण में बताये गये विचारों को पूर्ण करने के लिये अधिकारियों की नियुक्ति कर सकने की कुछ धाराएँ रखी गई थीं। सन् १७७६ की वसन्त ऋतु में जनरल वाशिंग्टन की आधी-नस्थ सेना न्यूयार्क छावनी में आ गई थी। जून मास में हेली काक्स से चल कर जनरल हो भी आ पहुँचा। और कुछ ही समय में उसका भाई भी यूरोप से कौज लेकर आ गया। इन दोनों भाइयों को माकी देने वाले अधिकारी नियुक्त किये गये थे। लार्ड हो ने आते ही अपनी सत्ता और कार्य का विस्तृत परिचय

तथा उसको प्रकाशित करने का घोषणा पत्र जनरल वाशिंग्टन के पास भेजे। इनमें यह दिखलाया गया था कि जो लोग राजा की शिरण में आ जायें उनको समा किया जायगा।

जनरल वाशिंग्टन ने यह पत्र कांग्रेस को भेजा। वहां इसके सम्बन्ध में कुछ विवाद उपस्थित न हुआ। जिनके मन में यह आशा हो जाय कि राजा की ओर से न्याय प्राप्त होगा, उनको यह विश्वास दिलाने को कि हमारी स्वतंत्रता की रत्ता अपनी वीरता से ही होगी, घोषणा पत्र प्रकाशित करने की आज्ञा दी गई।

लार्ड हो ने फ्रेंकलिन को घरू तौर पर एक पत्र लिखा जिसमें उसकी बहुत प्रशंसा करके प्रार्थना की कि दोनों देशों के कराड़े क्षा अन्त हो जाय तो अच्छा। इसके उत्तर में फ्रेंकिलन ने लिखा कि मुभे खेद के साथ लिखना पड़ता है कि जिस कार्य के लिये पाप आये हैं उसमें सफलता की कोई आशा नहीं दिखाई देती। प्रधान मंत्रियों के बर्ताव और विचारों पर कुछ टीका टिप्पणी करके उसने उक्त पत्र में लिखा कि "ब्रिटिश राज्य रूपी सुन्दर श्रीर उत्तम चीनी का प्याला टूट न जाय इसके लिये मैंने हार्दिक इच्छा श्रीर सची लगन से प्रयत्न किया। कारण में जानता था कि यदि एक बार यह प्याला ट्रूट गया तो इसके बने रहने में जो सहत्त्व और मूल्य है वह टुकड़ों में न रहेगा। यही नहीं, बल्कि ट्रेंट जाने पर फिर न तो उसे जोड़ा जा सकेगा और न उसमें वह शक्ति और मजबूती ही रहेगी। आपको स्मरण होगा कि अपनी बहन के सन्मुख जिस समय आपने मुक्ते लन्दन में शान्ति और समाधान की आशा दिलाई थी तो मेरे नेत्रों में से किस प्रकार हर्ष की अश्रुधारा प्रवाहित हो चली थी।"

 उसके बदले मुक्ते ही उसका मूल कारण समका जाने लगा। जब मुक्त पर इस प्रकार श्रकारण ही नासमक्ती फैलने लगी तो मुक्ते बड़ा दुःख हुआ। सन्तोष केवल इतना ही था कि इस देश भी श्रमेक बुद्धिमान पुरुष मुक्त से मित्र भाव रखते हैं उसी प्रकार लाई हो की भी मुक्त पर पूर्ण ममता है।

शान्ति स्थापित करने के विवाद में कुछ करने योग्य कोई बात नहीं दिखाई दी इससे लांग टापू की लड़ाई हुई खौर जनरल सुलीवान को पकड़ कर क़ैद कर दिया गया। उसको लार्ड हो के जहाज पर ले जाया गया और फिर कगड़ा खड़ा न करने की शर्त पर छोड़ा गया। उसके साथ लार्ड हो ने कहलाया कि मेरी इच्छा कांग्रेस के कुछ सभासदों से घरू तौर पर मिल कर बातचीत करके की है। इसके लिये वे अपनी सुविधानुसार समय और स्थान निश्चित करें। इस पर कांग्रेस ने फ्रेंकलिन, जॉन आडम्स और एडवर्ड रटलेज को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजा। ये लोग ११ वीं सितम्बर को लार्ड हो से मिले। उसने उनसे कहा कि मैं तुमको कांत्रेस की कमेटी की भाँति नहीं मान सकता। सलाह करने और विरोध मिटाने के लिये किसी भी गृहस्थ से मिलना न मिलना मेरे अधिकार की बात है। इस पर कमेटी के मेम्बरों ने कहा कि तुम हमें जिस श्रेणी में समभते हो वैसा ही गिनो। हमें, तो केवल यही जानना है कि तुम क्या कहना चाहते हो ? हुन फिर भी कांत्रे स के सभासद् हैं और उस सभा की श्रोर से श्राये हैं अत: यह निर्विवाद है कि हम कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से आये हैं।

भेंट करके तीनों व्यक्ति वापिस गये श्रौर उन्होंने कांग्रेस के श्रागे यह प्रगट किया कि विदित होता है सम्मति करने का लार्ड

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

हो को कुछ अधिकार नहीं है। उसको तो केवल शरण में आकर में की मांगने वाले लोगों को ही माकी देने का है। वर्क के कथना-असार "युद्ध करके समाधान कराने" का यह अन्तिम प्रयत्न था। किन्तु ऐसा प्रयत्न सफल नहीं हो सकता यह स्पष्ट है जो प्रधानों को भी विदित है।

अमेरिकन संस्थानों ने अपनी खतंत्रता की घोषणा करने के पश्चात् खतंत्र सत्ता की भाँति दृसरे देशों के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ने की व्यवस्था करना आरम्भ की थी। फांस के साथ प्रतिज्ञा करने और युद्ध की सामग्री प्राप्त करने की गुप्त रीति तो कभी से हो चुकी थी। अब उन्होंने खुले तौर से व्यवस्था करना प्रारम्भ किया। कांग्रेस को अन्य देशों की सहायता की बड़ी आवश्यकता थी और उस सहायता करने वाले देश के साथ लाभदायक व्या-पार करने की उनको सुविधा थी। फूांस के दरवार से सम्मति लेने की व्यवस्था करने में कुछ फल होने की सम्भावना न थी। कारण कि फ्रांस के साथ अन्तिम युद्ध में इझलैएड ने उससे जो कड़ी शर्ते खीकार करवाई थीं वे उसके मन में अब भी खटक रही थीं। ऐसा माना जाता था कि इझलैएड से मनमुटाव करने वाले फांस, इक्सलैएड श्रौर उसके संस्थानों में चला हुआ पारस्परिक द्विरोध इङ्गलैंगड की शक्ति घटा देगा। अतः कांग्रेस ने इसका लीभ उठाने को यह अवसर हाथ से न जाने दिया। अमेरिका का काम करने को फांस के दरबार में फूँ किलन, सीलासडीन श्रीर आर्थर ली राजदूत नियुक्त हुए श्रीर उन्हें संधि का मसीदा, कार्य करने की याद्दाशत तथा अधिकार पत्र तय्यार करके दिये गये। सीलासडीन तो पहिले से ही फ्रांस गया हुआ था और आर्थरली इझलैएड में था। केवल फ्रॅंकलिन रहा सो उसने यात्रा टेम्पल, फ्रेंकिलन और 'बेंजामिन फ्रेंकिलन बाख' नामक अपने दो पौत्रों के साथ फ्रेंकिलन ने फ़िलाडेल्फिया से प्रस्थान किया। एक रात चेस्टर रह कर दूसरे दिन "रिप्रिसल" नामक लड़ाई के नहांच द्वारा ने फ्रांस की ओर चल दिये।

अपने देश हित के कार्यों में फ्रेंकिलन की कैसी लगन थी और उसका परिणाम अच्छा ही होगा इसका उसको कितना विश्वास था इसके प्रमाण खरूप इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि फिलाडेल्फिया छोड़ने से पूर्व उसने अपना तमाम पैसा एकत्रित करके लगभग ४ हज़ार पौएड की रक्म ऋण स्वरूप कांग्रेस को सौंप दी थी।



## प्रकरण २७ वां फांस के दरवार में एलची (राजदूत)

सन् १७७६—७७

फ्रांस की यात्रा-नान्टज़ पहुँचना-पेरिस जाना-स्वागत-नाम का प्रभाव - इसके चित्र - काउगर, डी वरगेन से भेट - फ्रांस की ब्रोर से ब्रार्थिक सहायता-अमेरिका को युद्ध की सामग्री भेजी-ठेका-यूरोपीय राज्यों के साथ प्रतिज्ञा करने के विरुद्ध अभिषाय - लार्ड स्टोर मगट-अमेरिकन सेना में नौकरी के लिये विदेशियों की पार्थना - लाफ़े - अमेरिका के साथ प्रतिज्ञाएँ करने को <sup>फ</sup>ांस का किया हुआ विलम्ब—इस सम्बन्ध में काउगट ही ग्रादि से भेट-व्यापार ग्रीर मित्रता-सहायता के वचन-फेंकलिन भौर राजदूत मण्डल की राजा के साथ मुलाक्नात।

'लावर से तीस दिन की यात्रा करने के पश्चात् "रिप्रि-सल" जहाज लायर नदी के संगम पर आ पहुँचा। नदी की उष्णता नापने के लिये फ्रेंकलिन ने इङ्गलैएड से अमे-रिका आते हुए जो प्रयोग करके देखे थे उनको उसने इस यात्रा में पुनः करके देखा। पहिली वार जो कुछ मालूम हुआ था उसी प्रकार इस बार भी हुआ। मार्ग में कहीं २ अंग्रेज़ी युद्ध के जहाज़

मिलते और इनका पीछा करते, किंतु, इन्हें यह आज्ञा थी कि यथा सम्भव बिना युद्ध किये ही फ्रांस के किनारे की ओर चले जाने का प्रयत्न करें। अतः उसका पालन करने को कुछ चाला की करके उन्होंने अपने पीछे पड़ने वालों के साथ युद्ध होने का अवेर सर न आने दिया। किनारे पहुँचने से दो दिन पूर्व। उन्होंने माल भरे हुए दो अंग्रेज़ी जहाज़ों को पकड़ कर अपने साथ ले लिया।

ये जहाज नान्टज बन्दर को जाने वाले थे। किंतु, वायु प्रतिकूल होने से न जा सके थे। किवेरन की खाड़ी में चार दिन ठके रहने के पश्चात् फ्रेंकिलन और उसके पौत्र 'ओरे" नामक एक छोटे से गाँव में उतरे और वहाँ से ७० मील की पैदल यात्रा करके ७ दिसम्बर को नान्टज आ पहुँचे।

फ्रेंकलिन फ्रांस में आने वाला है, ऐसा कोई न जानता था। कारण कि, वहाँ उसकी नियुक्ति की कोई सूचना न आई थी। किर भी लोगों ने अनुमान किया कि वह किसी महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्य्य के लिये नियुक्त हुए बिना इतनी दूर नहीं आ सकता। उसके शुभागमन का संवाद पाकर अमेरिकन मित्र बड़े प्रमुदित हुए और आनन्दपूर्वक मिलने लगे। कुछ दिन प्रधात इस उपलच्च में एक बृहत् प्रीति भोज दिया गया। यात्रा से अमित हो जाने के कारण फ्रेंकलिन मि० ग्रेयल के एक एकान्त भवन में कुछ समय के लिये विश्राम करने को ठहरा। वहाँ अमेरिका के सम्बन्ध में समाचार जानने को उसके पास बहुत लोग आया करते थे और प्रायः सदा ही एक भीड़ सी लगी रहती थी। नान्टज़ से कांग्रेस के समापित ने उसको इस प्रकार पत्र लिखा—

"हमको यात्रा में अधिक दिन नहीं लगे। किंतु, बार २ तूफान आने से मेरे खास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं हुआ अतः शारीर में निर्वलता प्रतीत होती है। वैसे अब तो उत्तरोत्तर खारध्य सुधार हो रहा है और ऐसा अनुमान होता है कि मैं कुछ किन के पश्चात् पेरिस जाने योग्य हो जाऊँगा। यहाँ की सरकार कांप्र स की ओर से आये हुए राजदूत का निःसङ्कोच रीति से सम्मान करने को प्रसन्न है या नहीं यह जाने विना मैंने अपना यहाँ आने का प्रयोजन किसी पर प्रगट नहीं किया है। यहाँ की सरकार की क्या इच्छा है इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करके मुभे स्चना देने के लिये मैंने कमेटी के पत्र लेकर अपने एक ख़ास व्यक्ति को मि० डीन के पास भेजा है। अपना नियुक्ति पत्र भी उसके साथ ही है। यहाँ की जनता की ऐसी धारणा है कि मैं शर्त और प्रतिज्ञा करने को आया हूँ। मुभ से जो लोग मिलने को आते हैं उनकी बातचीत और मेरे प्रति किये हुए उनके सम्यतापूर्ण व्यवहारों से मुभे ऐसा विदित होता है कि वे इस बात से बड़े प्रसन्न हैं।"

नान्टज़ में आठ दिन रह कर फ्रेंकिलन पेरिस के लिये प्रस्था-नित हुआ। मार्ग में वह एक भोजनालय में ठहरा जहाँ उसे सूचना मिली कि रोम राज्य का एक सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता गिव्यन भी वहीं ठहरा हुआ है। फ्रेंकिलन का उससे पहिले कभी परिचय न हुआ था किंतु, उसने उससे कहलाया कि आज सन्ध्या को साथ २ ही भोजन करेंगे। इसके उत्तर में गिव्यन ने कहला भेजा कि डाक्टर फ्रेंकिलन एक विद्वान् पुरुष हैं इस कारण उनके प्रति मेरी वड़ी श्रद्धा है। किंतु, अपने राजा की बलवा खोर प्रजा की भाँ ति होने के कारण में उनके साथ बात-चीत भी नहीं कर सकता। इसके प्रत्युत्तर में फ्रेंकिलन ने उसको लिखा कि:—"अपने राजनैतिक मतभेद के कारण आपने सुभे अपनी भेट से विचित रखा इसका सुभे कोई विचार नहीं है। बिलक आप एक सज्जन व्यक्ति हैं श्रीर इतिहास के विद्वान हैं श्रात: आपके प्रति मेरे अच्छे भाव हैं। इस समय श्रापसे यदि में एक आवश्यक आप्रह कहाँ तो कदाचित् आप उसे अनुचि न समम कर अवश्य ध्यान देंगे। आप अनेक राज्यों के इतिहास लेखक हैं अतः मेरा यह कहना है कि जिस समय इक्षलेंगड के इतिहास को लिखने का समय आवे उस समय उससे सम्बन्ध रखने वाली जो कुछ सची वातें मेरे पास हैं उन्हें यदि आप चाहेंगे तो आपको सूचना पाने पर में सहर्ष दूंगा।"

२१ वीं दिसम्बर को फूँकिलन पेरिस नगर में आ पहुँचा।
मि॰ डोन वहीं था और मि॰ ली दूसरे दिन आ गया। इस
प्रकार यह राजदूत मगडल संगठित होकर अपनी अभीष्ट सिद्धि
के लिये प्रयत्नशील हुआ। फूँकिलन ने पेरिस के पास-पेसे
नामक गाँव में लेरे डी शोमन नामक अपने एक परम प्रिय
अमेरिकन मित्र के यहाँ अपना डेरा जमाया, और जब तक
फ्रांस में रहा उसने अपना निवास वहीं रक्खा।

फूँकिलन पेरिस में आया है यह बात शीघ्र ही सारे यूरोप में फैल गई। तीस वर्ष पूर्व की हुई अपनी विद्युत सम्बन्धी खोज से वह वहाँ के उन्नत देशों में एक विद्वान और तत्त्ववेत्ता की भाँति खूब ख्याति प्राप्त कर चुका था। उसके लेखों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। 'दीन बन्धु" (गरीब रिन्नर्ड) तथा अन्य छोटे बड़े लेख जो सांसारिक अनुभवों से युक्त और चतुरता पूर्ण बचनों से भरे हुए थे उनके भी भाषान्तर हो चुके थे। इङ्गलैंगड में रह कर उसकी की हुई देश-सेवा, अपने देश के अधिकार के लिये किया हुआ उसका साहस तथा सची लगन और पार्लामेग्ट में दिये हुए उसके प्रभावोत्पादक भाषण, और प्रधान मंत्रियों का उसके साथ किया हुआ अनुचित उयवहार श्वादि बातें सारे यूरोप में फैल गई थीं। सबको यह निश्चय हो राया था कि फ्रेंकिलन एक सचा देशभक्त श्रीर परोपकारी पुरुष है। एक प्रथम श्रेणी का इतिहास। लेखक उसके सम्बन्ध में लिख गया है:—

"फ्रांस में फ्रॉकलिन के नाम का जो प्रभाव हुआ उस पर से यह कहा जा सकता है कि चाहे दरवार में न सही, किन्तु, फेंच जैसे खतंत्र देश की जनता में तो उसने अपने आने का श्रभित्राय कभी का सफल कर लिया था। राजनैतिक रीति रिवाजों के अनुसार वह प्रधान मंत्रियों से तो बारवार न मिल सका था, किंतु, राज्य के मुख्य २ पदाधिकारियों के समागम का त्ये उसको खूव अवसर मिला था। सब पर उसकी योग्यता का सिका जम गया था। लोग समझने लगे थे कि फ्रेंकलिन की भाँति ही इस के देशवासियों की भी बड़ी प्रतिभापूर्ण योग्यता होगी। 'पेसे' के जिस भवन में वह रहता था वहाँ जाकर जिस को इस से भेंट करने का सुअवसर प्राप्त होता वह अपने को बढ़ा भाग्यशाली सममता। इस वयोगृद्ध महापुरुष की मुख मुद्रा 'फोशिअन' जैसी और विचार साक्रेटिस की भाँति थे। राज द्रवारी लोग उस की प्रतिभा को देख २ कर चिकत हो जाते थे और उसको एक सुलभा हुआ राजनीतिज्ञ समभते थे। युवक-ल्या अमेरिका का नाम प्रसिद्ध करने की उत्कराठा से आतुर होकर उससे अमेरिकन सेना के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किया करते थे। जब वह खुले दिल से स्पष्ट शब्दों में भविष्य के लिये निश्चय पूर्वक ऐसा कहता कि अमेरिका की हार होगी और इस समय हमारा देश बड़ी विचारणीय अवस्था में है तो युवकों के हृद्यों में प्रजा सत्तात्मक राज्य के सैनिकों की तन मन धन से सहायता

डपरोक्त वर्णन के पश्चात् फांस दरवार के साथ फ्रेंकित ने जो प्रतिज्ञाएँ और शर्ते करने का प्रयक्ष किया इसकी चर्चा निष्प-योजनीय हो जाती है। उस के सद् गुण और कीर्ति ही उस समय सब प्रकार का कार्य्य कर रहे थे। उसको आये हुए अभी दूसरा वर्ष भी न हुआ था। किन्तु, इतनी ही अवधि में उसने सर्वसाधारण पर अपना बड़ा पक्षा विश्वास जमा दिया था, जिस से किसी को यह कहने का साहस ही न होता था कि फ्रेंक-लिन के देश भाइयों की सहायता न करनी चाहिये।

उस समय जांस में फ्रॅंकितन के बीसियों प्रकार के छोटे मोटे चित्र छप कर बिकने लगे थे। कोई उन्हें कांच में मद्वाता था तो कोई ऋँगूठी में जड़बाता था और कोई छपनी जेव में रहने वाली हिटिबयों पर लगवाता था। इसके छातिरिक्त प्रवीर्ण चित्रकार अनेक प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर चित्र बना बना कर बेचते थे जिन्हें लोग बड़ी प्रसन्नता स खरीदते थे छौर ख़ूब रुपया देते थे। अभिप्राय यह है कि उस समय वहाँ के निवासी उस पर इतने अनुरक्त हो गये थे कि उस के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने की कोई बात नहीं उठा रखते थे।

कांग्रेस ने फूँच सरकार में पेश करने के व्यापारिक शत्तों का मस्विदा तैयार करके अपने एलिचयों को दे दिया था और यह सूचित कर दिया था कि उन को एकत्रित उपनिवेशों (संस्थानों) के व्यय से फूँच सरकार के द्वारा लड़ाई के जहाज तैयार करके भेजना पड़ेगा, ऋण लेना होगा और युद्ध के लिये आवश्यक सामान जुटा कर भेजना पड़ेगा तथा वहाँ (फूांस) के दरबार में अन्यान्य देशों के राजदूतों के द्वारा यह माछ्म करना होगा कि उन के देश का बर्ताव कैसा है। इस के साथ ही एकत्रित उपनि-वेशों की स्ततंत्रता और राजसत्ता स्वीकार करवानी और ऐसे देशों के साथ मित्र भाव तथा व्यापारिक शर्ते करनी पड़ेंगी। व्यक्ष्मादि के लिये ध्यावश्यक रुपया अमेरिकन जहाजों द्वारा समय २ पर बराबर पहुँचता रहे इसकी यथावत् व्यवस्था करदी गई थी।

फूंस के मंत्रि मएडल में वैदेशिक विभाग कि का मंत्री का उएट डी वरगेन था। २८ वीं दिसम्बर को उसने वरसेल के महल में अमेरिकन राजदूतों से मेंट की। उनका उसने बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक बातचीत की। राजदूतों ने अपनी प्रतिक्षाएँ और शतों का मस्विदा उसके सामने रखकर अपने आने का प्रयोजन कह सुनाया। इस पर वरगेन ने उनसे कहा "में आप लोग्डें को विश्वास दिलाता हूं कि आप इस राज्य में रहेंगे तब तक सरकार आप की रज्ञा करेगी। अपने मस्विदे में आपने जिन २ बातों का उल्लेख किया है उन पर सरकार पूरा ध्यान देगी। फ्रांस और मेट ब्रिटेन के बीच में इस समय जो नियम प्रचलित है उसी का अनुसरण करके आपको हमारे बन्दर में जहाज लाने और ज्यापार करने के लिये जितनी स्वतंत्रता दी जा सकेगी, सहर्ष दी जायगी।"

इसके पश्चात् वरगेन ने राजदूतों से अमेरिका के प्रचलित आन्द्रोलन का सारा वर्णन लिखकर देने को कहा। इस प्रकार यह मुलाकात पूरी हुई और सारा वर्णन लिखकर यथा समय भेजा गया, किंतु उसका कोई उत्तर न मिला। बात यह थी कि यदि फ्रेंच सरकार अमेरिकन लोगों का खुले तौर पर पत्त ले ले तो उसको इङ्गलैंड के साथ शीघ्र ही युद्ध करना पड़े इस कारण वह सहसा स्पष्ट उत्तर देने को तैयार न थी। काउएट वरगेन ने राजपूतों को सलाह दी कि तुमको स्पेन के राजदूत काउएट खी श्चरएडा से मिलकर यह माछूम करना चाहिये कि वहाँ की सरकार का क्या विचार है ? यदि स्पेन और फ्रांस का एक मत होगा तो तुम्हारा कार्य वड़ी सुगमता से हो जायगा। इस सम्मति के अनुसार राजदूतों ने उससे मिलकर सब हक्कीकत कही। अरएडा ने वचन दिया कि मैं तुम्हारी अर्जी अपनी सरकार के पास भिजवा दूंगा और आशा है कि वह फ़ांस सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।

इस प्रकार ऊपर से कुछ ढीलापन दिखाने पर भी फ्रेंच सर-कार का भीतरी विचार अमेरिका का पूरी सहायता देने का था। बोमार शे नामक व्यक्ति को अमेरिकनों ने बहुत सा रूपया देकर गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी प्रारम्भ करवादी। इंग्लैएड यह न जान ले कि फ्रांस इस प्रकार श्रमेरिका की सहायता कर रहा है इसके लिये यह सहायता कार्य इस ढंग से किया जा रहा था कि किसी को इसकी कल्पना भी न हो सकी। बोमार शे ने बहुत सा सामान इकट्टा करके एक दूकान खोल दी और मानों उसने व्यापार के लिये ही ऐसा किया हो इस प्रकार अमेरिकन राज्यों को सब प्रकार की वस्तुएं उधार देने लगा। कांग्रेस को उसके बदले में तम्बाकू तथा अपने यहां उत्पन्न होने वाली श्रान्यान्य वस्त्एँ भेजनी थीं।

फ्रेंकलिन के फ्रांस में आने से पहले ही यह सामान पृथक २ जहाजों द्वारा अमेरिका भेजा जा चुका था और उसमें से अधिकांश सुरिचत रूप से पहुँच भी गया था। फ्रेंच सरकार ने कांग्रेस के माँगे हुये जहाजों को देना स्त्रीकार न किया। किंतु, राजदूतों ने घरू तौर पर सूचना दी कि अमेरिकन राज्यों को आव-श्यक वस्तुएँ खरीदने के लिये वह २० लाख रूपये तक ऋण के क्ष्य में देगी। राजदूतों ने पहिले ऐसा समका था कि यह ऋण कुछ अमेरिकन मित्र अपनी ओर से दे रहे हैं और शान्ति होने से दिहले वह वापिस न लिया जायगा। किन्तु, सची बात यह थी कि यह रक्षम फ्रांस के खजाने से दी गई थी और प्रत्येक तीन मास में ५ लाख रुपये के परिमाण से मिली थी। इस रुपये से राजदूत युद्ध के हथियार तथा आवश्यकतानुसार और २ वस्तुएँ सरीद कर अमेरिका को भेजने लगे। उन्होंने एक जहाज आम-स्टर डाम में और एक नाइन्टज़ में बनवाया।

यह सब व्यवस्था बहुत ही गुप्त रीति से की जारही थी किंतु, फिर भी अंग्रेजी राजदूत स्टारमएट ने स्थान २ पर अपने जी जरमूस नियत कर रखे थे उनके द्वारा श्रमेरिका को मिलने वाली सहायता का रहस्य प्रगट होने लगा। उसने शीघ्र ही फ्रेंच सरकार को लिखा कि किसी प्रकार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अमेरिका को फ़ांस से बिल्कुल सहायता न मिल सके। इस पर फ्रेंच सर-कार ने स्टारमएट को प्रोत्साहित करने के लिये आज्ञा निकाली कि अमेरिकन राजदूतों ने जो जहाज तैयार करवाये हैं उनको पकड़ा जाय। किंतु, जब इस पर भी श्रमेरिका वालों ने श्रंप्रेजी जहाजों को पंकड़ २ कर फ्रांस के बन्दरों में बेचना जारी रक्या त्यों अंग्रेजों ने कगड़ा खड़ा किया और काउएट वरगेन ने अमेरि-कन राजदूतों को पत्र लिखकर फटकारा तथा आगे के लिये ऐसा न हो इसके लिये उन्हें हिदायत करदी कि तुम्हें भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करना चाहिये जिसके कारण इङ्गलैंड के साथ की हुई हमारी श्रितिज्ञाओं में वाधा उपस्थित हो। फ्रांस सरकार की वास्तविक इच्छा को राजदूत जानते थे इस कारण वे उपरुक्त दिखावटी श्राज्ञा से बिल्कुल भयभीत न हुये। बल्कि उनको जो जो सामान

CC-O. खिलाक्ष्म स्वातुम सेताहरूसेते, म्बरास्त्र. मुनीरिक्स डोरेजनात्व चर्चे ngoth Gyaan Kosha

अन्तर केवल इतना ही रहा कि अब पूर्वापेचा अधिक सावधानी से काम लिया जाने लगा।

फ्रांस की चोर काम करने वालों में फ्रेंकलिन और डीनिही मुख्य थे। यूरोप के दूसरे देशों से प्रार्थना करने और उनकी सहायता माँगने के लिये राजदूतों ने कांग्रेस को अधिकार दे दिया था अतः उसकी इच्छानुसार काम करने लिये उन्होंने आर्थरली को पहले स्पेन और फिर प्रशिया भेज दिया। इस कार्य में लगे रहने से उसको बहुत समय तक फ्रांस से बाहर रहना पड़ा। फ्रेंकिलिन सहायता के लिये दूसरे देशों की खुशा-मद् करना पसन्द् न करता था अतः जब कांग्रेस में सहायता माँगने की चर्चा चली तो उसने इसका विरोध किया। उसकी धारणा थी कि अन्यान्य देशों के अधिकारीगण खतः हो श्राकर सहायता करने की इच्छा प्रगट करें उस समय तक प्रतीचा करने में ही अमेरिका की भलाई और प्रतिष्ठा है। किंतु, बहुतों का विचार इससे विपरीत होने के कारण यूरोप में भिन्न २ देशों से सहायता माँगने को समय २ पर राजदूत अथवा प्रतिनिधि भेजते रहना भी ठीक समसा गया था। यह अवश्य है कि इस प्रकार करने से कोई अधिक हितकारी परिणाम नहीं हुआ। फ्रेंकलिन को फांस, में आये हुए कुछ ही दिन हुए थे कि कांग्रेस ने उसको अपना राजदूत नियुक्त करके स्पेन सरकार से सहायता माँगने कृति जाने के लिये कहा। किंतु, जब फ्रेंकलिन ने ऐसा सुना कि इससे पूर्व यह कार्य मि० लीन को सौंपा गया था और उसके द्वारा यह विदित हुआ था कि स्पेन की सरकार किसी प्रकार की सहायता देने को तय्यार नहीं है तो इसने वहाँ का राजदृत होने से नाहीं करदी, और कांग्रेस का समाधान हो जाय इस ढंग से उसके कारण भी लिख कर भेज दिये।

इसी समय फ्रांस के दरबार में रहने वाले अमेरिकन राजदूतों को ऐसी सूचना मिली कि समुद्र में जिन अमेरिकन क्रेंदियों की क्किड़ा गया था उन पर इंग्लैएड में बड़ा अत्याचार किया जा रहा हैं। उस समय कुछ अमेरिकन क़ैदियों को अफ्रीका और पशिया स्थित ब्रिटिश राज्यों में भेज दिया गया था श्रीर कुछ को बलात्कार फ़ौज में भर्जी करके अपने देश वासियों से युद्ध करने के लिये विवश किया जा रहा था। इसके साथ ही अमेरिका वालों ने जो अंग्रेज क़ैदी पकड़े थे उनको अमेरिकन जहाजों द्वारा फ्रांस में लाया गया था। उनसे श्रमेरिकन क़ैदियों का बदला करने के लिये राजदूतों ने लार्ड स्टार यन्ट को पत्र लिखा, जिसका उसने कुछ उत्तर न दिया। तब राजदूतों ने दूसरा पत्र भेजा। इस के उत्तर में खाई स्टारमन्ट ने कुछ अस्पष्ट शब्दों में लिखा कि "राजा से इामा माँगने को आने के अतिरिक्त दूसरे प्रसंग पर राजा का एलची बलवाइयों की प्रार्थना पर कुछ विचार नहीं कर सकता।" इस प्रकार राजदूतों ने उसे अपमान जनक और अनर्गत शब्दों से पूर्ण पत्र को लाड स्टारमन्ट के पास वापिस भेजा और उस में प्रगट किया कि घेट ब्रिटेन और युनाइटेड स्टेट्स ( संयुक्त राज्य ) जैसे दो देशों के हित की दृष्टि से लिखे हुए पत्र का तुम ने इमको ऐसा लज्जास्पद और श्रपमानजनक उत्तर भेजा है जो सर्वथा अनुचित है। किंतु, इझलैंड के मंत्री उन के श्राजदूतों की भांति नासमभ न थे। अमेरिकन जहाजों द्वारा पकड़े हुए क़ैदियों की बढ़ती हुई संख्या से उनकी विश्वास हो गया था कि दया की खातिर न सही तो कम से कम स्वार्थ के खातिर ही क़ैदियों का बदला करना लाभदायक है।

फ्रेंकिलन ने फ्रांस में पांव रक्ला तब से ही ध्यमेरिकन सेना में नीकरी मिल जाने की इच्छा रखने वाले इजारों लोग उसके पास इस अभिपाय से आने लगे कि वह कांग्रेस की अथवा जन-रल वाशिंगटन को सिफारिशी पत्र लिख दे। भिन्न २ देशों से, विभिन्न भाषाओं में उसके पास सैकड़ों अर्जियां आतीं जिन्हों से कुछ अपनी योग्यता का बस्नान करते, कोई प्रमाण पत्र भेजते और कोई अपने प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का पत्र भेजते। किंतु सब की इच्छा कैसे पूर्ण की जा सकती थी और बिल्कुल नाहीं कर देने में भी कितनों ही के हतोत्साह और अप्रसन्न हो जाने की आशंका रहती थी। इस कारण फ्रेंकिलन ने एक सुगम उपाय निकाल लिया था। जो कोई उसके पास जाता उस से वह सममा कर कह देता कि भाई, इस नियुक्ति के सम्बन्ध में सुक्ते कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सेना के रिक्त स्थानों की बहुत कुछ पूर्ति हो चुकी है अतः मेरे कहकी पर कोई अकारण ही नियुक्त किये हुए व्यक्ति को अलग कैसे करेगा। यदि तुम अमेरिका गये भी तो तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ेगा। इस विषय में अपने एक मित्र को पत्रोत्तर देते समय इसने लिखा कि:- "ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मुक्ते नौकरी के लिये कोई उम्मेदवार न मिला हो अथवा कोई प्रार्थना पत्र न आया हो। किंतु, इस प्रकार मुझे कितने व्यक्तियों को हताश श्रीर दुखी करना पड़ता है इसका तुम श्रानुमान भी न कर सकोगे। बहुत से लोग मेरे मित्रों के पास जाते हैं और उन के सिफारिशी पत्र मेरे पास लाते हैं। प्रार्थियों के अतिरिक्त लग्न भग सभी महकर्मी के बड़े से बड़े अधिकारी और अन्यान्य स्त्री पुरुषों का सुबह से शाम तक ऐसा तांता लगा रहता है कि मुक्ते चए भर को चैंन नहीं मिलता।" इसी प्रसंग पर एक प्रार्थी को फ्रेंकलिन ने लिखा था:-

"तुम मुक्त से पूछते हो कि मैं इतने बड़े घोहदे पर होकर भी तुम्हारी सिफारिश क्यों नहीं कर सकता ? यह ठीक है। किंतु

श्रापनी योग्यता का विचार करते समय तुम इस बात को भूल जाते हो कि दूसरे लोग भी उसे जानते हैं या नहीं। यदि तुम कीड़ा सा विचार करोगे तो तुन्हें विश्वास हो जायगा कि तुन्हारे जैसे व्यक्ति की सिफारिश करने पर-जिसकी योग्यता को मैं बिल्कुल नहीं जानता-मेरी सम्मति का क्या मूल्य रह सकता है ? तुम सैना में भरती होकर अथवा किसी दूसरे प्रकार से जो अपने देश की सेवा करना चाहते हो इसके लिये मैं सहर्ष तुम्हारी प्रशंसा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुझारी अमेरिका जाने के विषय में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिये मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं तो बहुत अच्छा। यहां के और २ लोग भी वहां जाकर हमारी फ्रीज में भरती होने के अभिलाषी हैं। किंतु, उनको मैं इसके लिये प्रोत्साहन श्रीर उत्तेजन नहीं दे सकता क्यों कि वैसा करने की मुक्ते आज्ञा नहीं है। इस के अतिरिक्त वे वहां गये भी तो उनको कहां प्रविष्ट कराना यह ज्रा कठिन समस्या हो जाती है। अतः मैं सब से अच्छा यही समभता हूं कि इतनी लम्बी, उत्तरदायित्त्व पूर्ण श्रीर श्रम एवं व्यय साध्य यात्रा न करके तुम अपने घर पर हो रहो और अपने हितेषियों से सम्मति लेकर कोई उपयोगी कार्च्य प्रारम्भ करो।"

इतना होने पर भी फ्रेंकलिन ने बिना कुछ असमब्जस किये एक मनुष्य के लिये कांग्रेस को सिफारिश लिखदी। कुछ समय पश्थात् विदित हुआ कि वह व्यक्ति बड़ा योग्य सावित हुआ है श्रीर उसके सम्बन्ध में जैसी श्राशा की जाती थी उसको उस ने पूर्ण कर दिया है। फ्रेंकलिन और डोन ने कांग्रेस को भेजे हुए पत्र में लिखा था कि:-"मारिकस डी लाफ़े नामक एक कुलीन . श्रीर रुष घराने का मनुष्य अपनी सेना में भरती होने के लिये कुछ साथियों के साथ छमेरिका की घोर जहाज द्वारा प्रस्थानित हो CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha गया है। यहां यह बड़ा लोकप्रिय है श्रीर सब की सम्मित लेकर ही वहां श्रा रहा है। हमें श्राशा है कि श्रापकी श्रोर से उसका समुचित श्राहर सरकार होगा श्रीर इस देश में उसके कारण कर्ती कोई ऐसी बात न होगी जिस से किसी प्रकार की हानि की संभावना हो। जो लोग उसके कार्यों को श्रविचार पूर्ण मानते हैं वे भी उसकी कर्त्तव्य परायणता श्रीर पराक्रम का ख्वान करते हैं। यदि श्रापने उसका सम्मान किया तो न केवल उसके संगे सम्बन्धी ही, बिक सारा फ्रांस प्रसन्नतापूर्वक हमें श्रपने कार्यों में पूरी र सहायता देगा जिसमें सफलता-लाभ करने को हम यहां श्राये हैं। वह श्रपनी स्त्री को यहीं छोड़ गया है श्रतः हमें श्राशा है कि श्रपने सेनापित लाफ़ के कोध को वे श्रधिक न भड़कने देंगे इसके लिये केवल इतनी ही श्रावश्यकता है कि बिना श्रमिवार्य श्रावश्यकता के उसको किसी ऐसे स्थान पर युद्ध के लिये न भेजा जाय जहां जाकर उसका जीवन संकट में पड़जाय।

फ्रॅंकित को जब फ्रांस में आये हुए दस मास हो गये तो फ्रेंच सरकार ने अमेरिकन भगड़े में खुले तौर से भाग लेने को अपनी इच्छा प्रगट की। किंतु, इस विषय में वहां के प्रधान लोगों में एक मत नहीं था। काउएट वरगेन और मोरिया का ऐसा मत था कि अमेरिका का पत्त लेकर इक्सलैंड से युद्ध करना। टरगो तथा कुछ दूसरे मंत्री इक्सलैंड के साथ युद्ध करना अनुचित सममते थे। खयं राजा ने भी युद्ध करने की बात को बड़े असमंजस के पश्चात् खीकार की थी। सन् १७०६ की लड़ाइयों के ऐसे खुरे परिणाम हुए थे कि अमेरिका का पत्त लेने को किसी का जी न चाहता था। अमेरिकन सेना का केनेडा खाली करना, लांग टापू में हुई पराजय, वारिंग्टन का किंगा खो देना, न्यूजर्ले में बारिंग्टन की सेना का पीछे हटना, और कांमेस का फिज़ाडे-

िक्त्या से बाल्टिमोर भाग जाना—इन सब बिपरीत कारणों पर से यूरोप के बहुत लोग ऐसा अनुमान करते थे कि थोड़े ही समय में मगड़े का अन्त आ जायगा। यह समय विदेशियों के साथ मित्र भाव का सम्बन्ध जोड़ कर सहायता की आशा रखने का न था। साथ ही यह भी कोई न जानता था कि अमेरिकन लोग अन्त तक अपनी हठ और कगड़े पर डटे रहेंगे और उनमें मेल, बल, पराक्रम, और निश्चय ऐसा ही बना रहेगा। फ्रांसीसी मंत्रियों को भय था कि यदि किसी समय इक्लैंड और अमेरिका में सुलह हो जायगी तो अपनी बुरी दशा होगी, यही कारण था कि अभी तक उसने खुले तौर से संयुक्त राज्य के साथ मेंत्री भाव न जोड़ा था।

किंतु, सन् १००० में अमेरिका का भाग्य खुला। इस वर्ष उसकी ऐसी विजय हुई कि सन् १००६ में हुई पराजय को लोग एकदम भूल गये। बरगोइन की सेना के पकड़े जाने और जनरल वाशिंग्टन की अधीनता में पेन्सिल्वेनियां के निकट दिखाई हुई अमेरिकन सेना की वीरता से यूरोप में उसकी धाक सी जम गई। सब को विश्वास होने लगा कि अमेरिका पीछे न हटने का, क्योंकि उसमें पूरा २ बल और टढ़ता है। ४ दिसम्बर को एक जहाज फ्रांस में ऐसी खबर लेकर आया कि बरगोइन के द हो गये और जम्म टाउन की जीत हो गई। राजदूतों को जैसे ही यह संवाद मिला, उन्होंने शीघ्र ही प्रधानमण्डल को सूचित किया। दो दिन के पश्चात् राजा के मंत्रि मण्डल का एक प्रधान कर्म चारी मि० जीरोल्ड काउएट वरगेन और मोरिया की आज्ञा से फ्रेंकलिन के पास उससे मिलने को आया और बोला कि तुम्हार देश बन्धुओं ने जो विजय प्राप्त की है उसके लिये मैं अपनी सरकार की आर से तुमको बधाई देने को आया हैं। इसके पश्चात्

दूसरी कई प्रकार की बातचीत करने के पश्चात् जीरोल्ड ने कहा कि इस सरकार के साथ संधि करने के सम्बन्ध में तुम फिर बात चलाना । फ्रेंकलिन ने कुछ समय पश्चात् एक प्रार्थना पन्ना तथ्यार किया और तीनों राजदूतों के इस्ताक्तर करवा कर उसको काउएट डी० वरगेन के पास भेजा। वरगेन ने संधि की शतों का मसौदा निश्चय करने के लिये राजदूतों से विचार करने को १२ वीं तारीख नियत की। इस दिन फ्रांस की छोर से काउएट वरगेन, श्रीर मि॰ जीरोल्ड तथा अमेरिका की श्रोर से वहां के राजदूत एकत्रित हुए। प्रारम्भ में बरगेन ने बाशिंग्टन की वीरता का बस्रान किया और अमेरिका की विजय होने के कारण उसकी भावी उन्नति के विषय में अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रगट की। इसके पश्चात मतलब की बात चली। वरगेन ने पछा कि अमे-रिका किस प्रकार की शर्तें और प्रतिज्ञाएँ करने की तय्यार है ? इसके उत्तर में फ्रेंकलिन ने अमेरिका से आया हुआ मस्तिदा दिखाया और कहा कि इसमें जो कुछ परिवर्त्तन करना अभीष्ट हो वह बताया जाय। वरगेन कुछ परिवर्त्तन की बातें बताई। किंतु, वे विशेष महत्त्व की न थीं। उसने यह भी प्रगट किया कि इस राज्य के साथ स्पेन का ऐसा सम्बन्ध है कि बिना उससे पूछे कोई नई संधि या सम्बन्ध हम नहीं कर सकते। इस संधि में स्पेन योग देगा या नहीं, यह पूछने को आज एक खास व्यक्ति भेजा जायगा और वहां से तीन सप्ताह में उत्तर आने पर इसका निर्णय हो सकेगा।

तीन सप्ताह पूरे न हो पाये थे कि इतने ही में मि० जीरोल्ड फिर मिलने को आया और राजदूतों से कहने लगा कि:—''हमारे राजा साहव ने प्रधान मण्डल की सम्मति से संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली है और उनके साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करके सहायता देने का निश्चय किया है। हमारी इच्छा ऐसी शर्तें और प्रतिज्ञाएँ करने की हैं जो स्थायी रूप से हों और प्रज्ञाधिक समय तक चलें। इसके लिये यह आवश्यक है कि दोनों पत्त वालों को समान अधिकार प्राप्त हों जिससे उनको बनाये रखने में उभय पत्त को लाभ पहुँचे। राज्यों की वर्त्तमान परिस्थिति का विचार करके हम ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं करवाना चाहते कि जिनको किसी दूसरी स्थिति में वे प्रसन्नता से स्वीकार न करें। जहाँ तक हो सके उन की स्वतन्त्रता को सहारा लगाने का ही हमने निश्चय किया है इस कारण कदाचित् हमें इंग्लैंग्ड से युद्ध करना पड़े तो भी उसका व्यय अथवा हानि तुमसे न माँगी जायगी। हमें तो तुमसे केवल इतना ही स्वीकार कराना अभीष्ट है कि इंग्लैंग्ड के साथ संधि करके संयुक्त राज्य अपनी स्वतंत्रता न छोड़ेंगे और न फिर इंग्लैंग्ड की आधीनता में आवेंगे।"

बन्त में यह विदित हुआ कि इस कार्य्य में किसी प्रकार का भाग लेने की स्पेन सरकार की इच्छा नहीं है इस कारण अमेरिका और फ्रांस का पारस्परिक विवाद विना विलम्ब के आगे चला कर कुछ समय के पश्चात् पूरा किया गया। इस प्रतिज्ञा पत्रकी शर्ते अधिकतर कांग्रेस के तय्यार किये हुए मस्विदे के अनुरूप ही थीं। इसके पश्चात् फ्रांस के मंत्री ने मित्रता की संधि का दूसरा मस्विदा पेश किया। पहिले की अपेचा यह अधिक विस्तृत था। उसका अमल उसी दशा में होने वाला था जब फ्रांस और इंग्लिएड में युद्ध छिड़े। उसमें की सब से पहिली शर्त्त यह श्री के अमेरिका का मगड़ा चले तब तक दोनों पन्त वालों को एकत्रित हो कर युद्ध करना और एक दूसरे की सहायता करना। दूसरी यह थी कि यदि उत्तरी अमेरिका के किन्हीं अंग्रेजी प्रदेशों को अमेरिकन राज्य जीत लें तो वे प्रदेश उनकी अधीनता में

रहें। मेक्सिको की खाड़ी अथवा उसके पास के किसी प्रदेश को फ्रांस का राजा जीत ले तो वह उसकी अधीनता में रहे। किसी पत्त को बिना किसी दूसरे पत्त की सम्मति लिये प्रेट ब्रिटेन के साथ किसी प्रकार की संधि न करनी चाहिये। जब तक ऐसी संधि न हो जाय जो एकत्रित राज्यों की खतंत्रता खीकार करवा कर युद्ध का अन्त करवा दे तब तक किसी पत्त को युद्ध बन्द न करना चाहिये। एकत्रित राज्यों ने प्रतिज्ञा की कि अमेरिका का जो भाग इस समय फ्रांस की अधीनता में है और आगे जो आवेगा उसको हम सुरचित रक्खेंगे। फ्रांस ने भी यह प्रतिज्ञा की कि एकत्रित राज्यों की खतंत्रता और राजसत्ता को हम सुरचित रक्खेंगे। को स्वरंग की इस समय जितना प्रदेश उनकी अधीनता में है तथा को अब होगा उसको हम बचावेंगे।

इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों में दोनों पत्त वालों के हित की रत्ता का ध्यान रख कर जो शर्ते की गई वे इस ढंग की थीं जिनसे विदित हो कि ये लोग समान पदनी वाले हैं। व्यापार सम्बन्धी प्रतिक्षा में दोनों पत्त वालों को एक ही प्रकार के व्यापार कर सकने के अधिकार दिये गये। किंतु, इसमें इतनी गुन्जाइश जरूर रक्ती गई कि यदि ये ही अधिकार कभी किसी तीसरे व्यक्ति को देने की इच्छा हो तो सुविधा से दिये जा सकें। सहायता और मित्रता की प्रतिक्षाओं से, इंग्लैएड, अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करके संधि करे तब तक फ्रांस की ओर से उसको सहा-यता दिये जाने का अभिवचन मिला। फ्रांस को किसी प्रकार का बदला लेने की इच्छा तो थी ही नहीं। राज्य इंग्लैएड से ष्टथक हों और इंग्लैएड का बल कम हो वस उसका अभीष्ट तो इतना ही था। फिर अमेरिकन व्यापार को अभी तक इंग्लैएड अपनी ही अधीनता में लिये हुए था और इस प्रकार अपनी खूब आर्थिक

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

उन्नित कर रहा था उसमें से भी श्रव फ्रांस को कुछ भाग मिलेगा ऐसा श्रवसर श्राया। यह जितना इंग्लैंगड को हानिकारक था के कप में कोई प्रदेश मिल जाय, ऐसा फ्रांस को कुछ लोभ न था। उसने तो इंग्लैंगड के श्रन्तिम युद्ध में केनेडा और सेन्ट लारेन्स की खाड़ी के टापुश्रों को खोया था उनको प्राप्त करने की भी श्रावश्यकता न थी। श्रमेरिकन मगड़े में योग देने से उसका केवल यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार इंग्लैंगड का बढ़ता हुश्रा खोर घट जाय।

इन दोनों प्रतिक्षा पत्रों पर ६ करवरी सन् १७७८ को पेरिस में इस्ताचर हुए। एक विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा उनको छमे-किस भेजा गया छौर कांग्रेस ने उन्हें शीघ ही स्वीकार कर लिया। इसको सुन कर सारे देश में हर्ष छौर प्रसन्नता छा गई। वाशिंग्टन ने खुशी मनाने के लिये एक दिन नियत किया छौर खूब जल्से करवाये। छब सबको पूरा २ भरोसा हो गया कि चाहे जो विन्न छा उपस्थित हो। किंतु, झन्त में स्वतंत्रता की प्राप्ति छवश्यमभावी है। बात थी भी ठीक क्योंकि फूांस से छन्त समय तक सहायता मिलने का वचन मिल चुका था छौर यह एक प्रकार से निश्चित था कि फूांस जैसे पराक्रमी देश को जीतना कठिन है। साथ ही यह भी सब कोई जानते थे कि फूांस जो कुछ एक बार कह देता है उसका छवश्य ही पालन करता है।

प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से फ्रांस के राजा की प्रशंसा के शब्द निकलने लगे। मनुष्य जाति के जन्म सिद्ध श्रिधिकारों को छीनने बाला कोई राजा किसी प्रतिष्ठित राजगही का उत्तराधिकारी बन जाय तो भी प्रजा सत्तात्मक राज्य को चाहने वाली प्रजा उसका

रागा गान नहीं करती । किंतु, इस समय जनता द्वारा राजा की CC-O. Gorukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

जो प्रशंसा हो रही थी उसका केवल यहीं कारण था कि फ्रांस ने जो जो बचन दिये थे उनका उसने अन्त समय तक पालन किया था।

२० वीं मार्च को राजा ने वरसेल के राजमहल में एक दरबार करके अमेरिकन राजदूतों से भेंट की और उनको स्वतंत्र राज्य के प्रतितिधि की मांति बैठक दी। इस दरबार का वर्णन करते हुए एक फूँच इतिहास लेखक फूँकिलन के सम्बन्ध में लिखता है:—"तमाशा देखने की इच्छा से आये हुए अनेक अमेरिकन तथा अन्य देशों के मनुष्य उसके साथ आये थे। उसकी आयु, दिखावा, सादगी और सबसे बढ़कर उसके जीवन की जानने योग्य घटनाएँ लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थीं। लोग उसको देख देख कर मारे हर्ष के करतल ध्वनि करते थे और इसके प्रकार वहाँ ऐसा जान पड़ता था मानों सारा मानव समाज हार्दिक प्रसन्नता से उसका खागत कर रहा है।

"राजा की मुलाक़ात हो जाने पर फ्रॅंकिलन जब वैदेशिक-विभाग के मंत्री से मिलने को जा रहा था तो उसने देखा कि स्थान २ पर लोग उसे देखने की उत्कराठा से समुत्सुक खड़े हैं जिनके हर्ष का पार नहीं है। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि लोगों ने भाँति २ से उसका खागत करना आरम्भ किया। सारे पेरिस में सैकड़ों जगह उसका ऐसा ही सम्मान हुआ।"

श्रव फ्रेंकित श्रीर उसके देश के श्रन्य राजदूत दूसरे देशों के राजदूतों की भाँति दरबार में जाने लगे श्रीर समादरणीय स्थान पाने लगे। मेडम कम्पन कहता है कि उस समय फ्रेंकितन श्रमेरिकन कृषकों की पोशाक पहनता था। उसका सादा जीवन श्रीर रहन सहन दूसरे दरबारियों के चमकीले श्रीर भड़कीले वक्षों से भिन्न प्रकार की थी। जिन देशों ने श्रमेरिका की

खतन्त्रता स्वीकार न की थी वहाँ के राजदूतों से सरकारी आज्ञा-जुसार त्रमेरिका का राजदूत किसी प्रकार का सम्बन्ध न रख सँकता था। किन्तु, यह होते हुए भी कई लोग गुप्त शीति से फूँकिलिन के पास आते, उससे मिलते और मित्रता रखते थे। सरकारी त्राज्ञानुसार दूसरे राजदूतों को कितनी सावधानी रखनी पड़ती थी इसका फूँकिलन एक स्थान पर वर्णन कर गया है। रशिया का राजकुमार पेरिस में आया तब उसने अपने तथा ष्ठपने साथी राजदूतों के परिचय पत्रक्ष दूसरे राज्यों के राजदूतों के पास भेजें। पत्रे लाने वाला व्यक्ति भूल से एक पत्र फ्रेंकलिन के यहाँ भी दे गया। फ्रेंकिलिन को इस प्रकार का यह प्रथम ही पत्र मिला था । ऋतः इस विषय में वह यह निर्णय नहीं कर सका कि मुभ्ते क्या करना चाहिये। विचारोपरान्त उसने एक वृद्ध अनुभवी व्यक्ति से सम्मति ली जो सब प्रकार के रीति रिवाज जानता था। उसने कहा कि तुमको गाड़ी में बैठ कर रशिया के राजदूत के मकान पर चले जाना चाहिये और द्वार-रक्तक की पुस्तक में अपना नाम लिखा देना चाहिये। फ्रेंकिलन ने ऐसा ही किया। जब वह घर पर वापिस आया तो क्या देखता है कि पत्र लाने वाला व्यक्ति घबराया हुआ आ रहा है। वह बोला कि मैं भूल से आपके यहां भी एक पत्र दे गया था। ब्रुसी दिन सन्ध्या को ली रोय नामक फ्रेंकलिन और रशियन राजकुमार का मित्र फ्रेंकलिन के पास आया और कहने लगा कि राजकुमार को एक भूल हो जाने के कारण बड़ा खेद है। रशिया ने अभी अमेरिका की स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं की है इस कारण राजकुमार से तुम न मिल सकोगे। किंतु, मुक्ते उसने तुम्हारे पास यह संदेशा लंकर भेजा है कि-"मेरे हृदय में फ्रेंकलिन के प्रति

<sup>\*</sup> Visiting Cand CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सद्भाव हैं और उसकों में सम्मान की दृष्टि से देखता हूं"। इस पर फ्रॉकिलन ने उत्तर दिया कि—"ऐसे सम्मान का में निरादर नहीं करता; किंतु, उसके पाने को लालायित भी नहीं हूं। रही मिलने की बात सो मैं अपनी इच्छा से तो आही न रहा था है मुक्ते ऐसी सम्मित मिली कि पत्र मिलने पर नियमानुसार मुक्ते जाना चाहिये इसी से मैं गया था। यदि इसी पर से राजकुमार को असमंजस हो रहा हो तो वह व्यर्थ है क्योंकि उसका तो एक वड़ा सरल उपाय है, भेंट करने को आने वालों की सूची में से वह मेरा नाम काट दें और मैं अपने यहां आये हुए पत्र को जला दूंगा।"



## प्रकरण २८ वां फांस में सर्वाधिकारी राजदूत।

सन् १७७ = से १७८१

\_\_\_\_

इंग्लैगड श्रीर फ्रांस में युद्ध की तय्यारियाँ—एम. जीरोल्ड—जॉन
श्रांडम्स—इंग्लैगड श्रीर श्रमेरिका में परस्पर समाधान कराने को इंग्लैगड का
प्रयत्न—इटन—पुल्टने—हार्टली—गुप्तदृत—फॅकलिन के मित्र—वोल्टेर
की मुलाकात—सर्वाधिकारी राजदृत नियुक्त हुश्रा—उसको वापिस बुलवाने
के लिये वैरियों का श्रयत्न—श्रार्थर ली—राल्फ्र ईफार्ड—सर विलियम
जान्स पेरिस में मिलने को श्राया—केस्टिन कूक का जहाज़ न पकड़ने का
विचार—श्राह्मापत्र देना—पालजान्स—मारिक्वस डी लाफ़े—सर इम्फ्रीडेवी—
फॅकलिन के राजनैतिक श्रीर फुटकर लेखों की मि॰ वोग द्वारा प्रकाशित
श्रम्मुत्ति—फ्रांस की सेना श्रमेरिका मेजना—उत्तरी यूरोप के देशों का युद्ध
में भाग न लेने वाले देश का जहाज़ न पकड़ने का प्रस्ताव—घरेलुं जहाज़ों
को समुद्र में लुट मार करने की श्राह्मा देने के सम्बन्ध में फॅकलिन के
विचार—श्राडम्स श्रीर वरगेन का पत्र व्यवहार—इस विषय में फॅकलिन का
श्रमिप्राय—वैरियों के दोषारोपण श्रीर उनका खण्डन—फ्रॅकलिन के सम्बन्ध
में काउग्रट वरगेन का श्रमिप्राय—उसके पद सम्बन्धी कार्य—कनैल जान

म काउंग्ड वरगन का आभप्राय---उसक पद सम्बन्धा काय---कनेल जान CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha लारेन्स—फ्रोंकिति का त्याग पत्र देने का विचार—हार्टली द्वारा सम्मिति के तिय इंग्लैंड की नई सूचनाएँ—फ्रेंकिलिन का उत्तर—पेसे और ब्रोंटील में उसके भित्र—मेडम विलन और हेल्वेशियस।

इंग्लैंग्ड में फ्रांस के राजदूत ने प्रधान मगडल को सूचना दी कि संयुक्त राज्य और फ्रांस में परस्पर व्यापार करने श्रीर मित्र-भाव रखने के क़ौल क़रार हुए हैं। यह कार्य्य — ''हमको युद्ध में संयुक्त राज्य के मित्र की भाँति भाग लेना है" ऐसा कहने के समान होने के कारण लार्ड स्टोर मण्ट को पेरिस छोडकर वापिस आजाने की आजा दी गई। फ्रांस में कभी से युद्ध की तय्यारियाँ होने लगी थीं। दुलोन के निकट एक बेड़ा तय्यार किया गया था जो सेनापति डी० एस्टिंग की अधीनता में अप्रैल मास में अमेरिका की ओर चल दिया। एम. जीरोल्ड को फ्रांस के राजदत की भाँति अमेरिका भेजने का प्रस्ताव होजाने से वह भी इसी बेड़े के साथ अमेरिका गया। सीलास डी ने फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ अमेरिकन सेना में नौकरी देने की प्रतिज्ञा करके कांग्रेस को बड़ी कठिनाई में डाल दिया था अतः उसको वापिस बुला लिया गया। वह भी इसी वेड़े के जहाज में अमेरिक्स गया। उसके स्थान पर मि० जॉन आडम्स की नियुक्ति हुई डीन जाने की तथ्यारी में लग रहा था इतने ही में जॉन आडम्स श्रा पहुँचा।

इंग्लैएड के मंत्रियों को विश्वास हुआ कि अब निश्चय ही अपनी धारणा से कहीं अधिक व्यापक और भारी मगड़ा होगा जिसका फल भी कदाचित् गहरा हो। ऐसा समका जाने लगा कि कुछ समय में स्पेन भी फ्रांस का ही श्रनुकरण करेगा अतः यह श्रत्यन्त श्रावश्यकीय प्रतीत होने लगा कि अमेरिका के साथ कुछ ऐसी शतों के साथ समाधान किया जाय जिनके कारण राजा की भी कोई हानि न हो श्रीर पार्लामेंट की प्रतिष्ठा भी बनी रहे। इसके लिये पार्लामेंट में खूब वाद-विवाद होने के पश्चात् यही निर्णय हुश्रा कि कांग्रेस के साथ संधि करने के लिये प्रतिनिधि भेजे जायँ श्रीर उनको इतना श्रधिकार दिया जाय कि वे किसी प्रकार भी प्रयत्न करके समाधाना करावें।

इन दिनों में उपयुक्त विचार को कार्य रूप में परिणत करने को कुछ गुत्र दूत भी भेजे जाने लगे जो विशेष कर डा॰ फ्रेंक-लिन को फोड़ने का प्रयत्न करते थे। फ्रांस के साथ क्रोल करार न होने से पहले भी फ्रेंकलिन के पास एक व्यक्ति आया था जिसका नाम हटन था। यह व्यक्ति वयोवृद्ध और प्रधान मएडल का विश्वासपात्र था। उसको फ्रेंकलिन ने उत्तर दिया कि समाधान की शतों को बतलाने का मुक्ते अधिकार नहीं है। किंतु, तुम जो कुछ कहना चाहो उसको सुनने और विचार करने को में सहर्ष तय्यार हूँ। इस पर हटन वापिस लन्दन चला गया और वहाँ से उसने पत्र भेजा कि सुक्ते किस प्रकार की शतें कहनी चाहिये इसके लिये सूत्र रूप से आप कुछ सूचना देंगे तो बड़ी छपा होगी, सुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका को स्वतंत्रता के आतिरक्त और सब प्रकार के अधिकार मिल जायँगे। इसके उत्तर में फ्रेंक-लिन ने लिखा कि स्वतंत्रता दिये बिना किसी को संधि हो जाने की आशा नहीं करनी चाहिये।

कुछ समय पश्चात् हटन के पीछे विलियम पुस्टने नामक पार्लोमेंट का एक योग्य सभासद इसी खटपट के लिये फ्रेंकलिन CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha के पास आया। पेरिस में आकर उसने अपना नाम विलियम्स रक्खा। उसको लार्ड नार्थ ने भेजा था; परन्तु, सरकारी तौर पर उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। उस्हे वहाँ आकर फ्रेंकलिन से बातचीत कीं और उठते समय उसी संधि-पत्र का एक मिखदा दिखाया। फ्रेंकलिन ने शीघ्र ही इसको यह उत्तर दिया कि एकत्र हुए राज्य अपनी प्रसन्नता से ग्रेट ब्रिटेन की अधीनता में आजायँ ऐसा अब नहीं हो सकता। तुमने मुक्ते जो शते दिखाई हैं उन पर से मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि हम पर पार्लामेंट की पूर्ण सत्ता है ऐसा विचार श्रभी प्रधान मण्डल के हृद्य में से नहीं निकल पाया है। उनकी सम्भवतः ऐसी घारणा है कि संधि करने के पश्चात् जो अधिकार वे हमें दें वे भी उनकी महरवानी में दाखिल हैं। इधर अमेरिका में हम लोगों के विचार इसके विल्कुल विपरीत और भिन्न हैं। ऐसी दशा में इने शतों के अनुसार यहाँ या वहाँ कोई संधि करना खोकार करेगा यह खाशा करना व्यर्थ है .... 'इंग्लिएड के प्रति इस समय भी मेरी इतनी सहानुभूति है कि उसकी खातिर तथा युद्ध में मनुष्यों की दुर्दशा न हो इसके लिये त्राप लोगों की भाँ ति मैं भी अन्तः करण से शान्ति स्थापित हुई देखने का अभिलाषी हूँ। संधि करने का सब से सुगम उपाय यह है कि इंग्लैएड को अमे-रिका की खतंत्रता खीकार करना तथा उसके पश्चात् युद्ध बन्द रखने को हमारे साथ संधि सम्बन्धी कौल--करार करना और फांस की भाँति मित्रता, संधि और व्यापार सम्बन्धी पृथक क्रील--क्ररार करने चाहिए।

संधि सम्बन्धी अपने किये हुए प्रयत्नों में असफल हो जाने के कारण मंत्रीगण निराश हो कर प्रयत्न रहित हो गये हों सो नहीं। उन्होंने डेबिड हार्टली नामक पार्लामेण्ट के एक दूसरे सभासद को इसी कार्य के लिये फिर भेजा। हार्टली ने अमेरिका के सम्बन्ध में सरकार के बढ़ाये हुए अन्याय पूर्ण क़दमों के सामने बड़े जोर क्या त्रान्दोलन चला रक्या था किंतु उसकी कार्यप्रणाली त्रीर बर्ताव ऐसा उत्तम था कि उस पर दोनों पच्च वाले भरोसा करते थे। जिस समय फ्रेंकलिन इंग्लैंगड में था उस समय उस की हार्टली से बड़ी घनिष्ट मित्रता हो गई थी, जो अब पत्र व्यवहार के रूप में चल रही थी। हार्टली बड़ा द्यालु था। वह इंग्लैंगड में रक्ले हुए अमेरिकन केंदियों की बड़ी देख भाल और सँभाल रखता था, समय २ पर उन से मिलता रहता था तथा उनके दुःख दूर करने को चन्दा एकत्रित करवाता रहता था और उनकी ओर से मंत्रियों से मिल २ कर उनकी अदला बदली कर-वाने का प्रयत्न करता रहता था। उसको फ्रेंकलिन के विचार जानने को भेजने के लिये प्रधान मएडल ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया था। हार्टली ने फ्रॅकलिन के आगे समाधान सम्बन्धी एक भी शर्त प्रगट नहीं की । केवल उससे इतना ही पूछा कि:-"सम्मति करने के लिये अमेरिका अन्य देशों की अपेचा इंग्लैएड को श्रेष्ठ अधिकार देगा या नहीं और इंग्लैंगड की श्रेणी में रह कर वहाँ के वैरियों के साथ युद्ध करना उसके लिये अनिवार्घ्य हो जायगा या नहीं ? यदि इङ्गलैंगड फ्रांस के साथ युद्ध करे तो अमेरिका के निवासी फ्रांस के साथ रहकर इंग्लैएड से युद्ध करेंगे या नहीं ?" इन में से फ्रेंकलिन ने पहले प्रश्न के उत्तर में तो नोहीं करदी श्रीर दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि फ्रांस ने हमारे साथ मित्रता का वर्त्ताव किया है इसके लिये यदि इंग्लैंगड उसके साथ युद्ध करेगा तो जब तक युद्ध जारी रहेगा हम उसके साथ मेल नहीं कर सकते । सारांश यह कि इस सम्बन्ध में जैसा उत्तर हार्टनी के पूर्ववर्ती जासूप लेकर लौटे थे उसी अवस्था में उसको भी जाना पड़ा।

पेरिस से प्रशानित होते समय हार्टली ने फ्रॅंकलिन को एक पत्र लिखा जिसका आशय यह था कि—"जिस समय कोई लड़ाई मगड़े का समय आजाय तब तुम अपनो पूरी र रचा और सम्भाल रखना। यदि ऐसा समय आ उपिथत हुआ तो क्यार होगा यह मैं नहीं कह सकता, क्यों कि मनुष्य बड़े उपद्रवी होते हैं। इसके उत्तर में फ्रॅंकलिन ने लिखा कि:—"तुम्हारी हितकारी सूचना के लिये मैं अनुप्रहीत हुआ। अपनी दीर्घायु मैं लगभग पूरी करने को आया हूँ, इस कारण जितनी आयु शेष है उसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समभता।" किसी बजाज की दूकान पर थोड़े से कपड़े, के लिये ग्राहक बड़ी सिरफोड़ी करता है उसी भाँति मैं भी यह कहने को तच्यार हूँ कि—"यह दुकड़ा किसी काम का नहीं है अतः इस को देने में मुभे कोई आपात्त नहीं है तुम इसका जो कुछ मूल्य देना चाहते हो देकर इसे ले जाओं। मेरे जैसे बुड़ हे आदमी का सब से सरल और उत्तम उपयोग तो यही है कि उसे उसको स्पष्टोक्ति के लिये मार डाला जाय।"

उस समय ऐसा भी विदित हुआ था कि फ्रेंकिलन के आस पास कुछ गुप्तचर फिरा करते हैं। ऊपर जिस पत्र का उल्लेख हो चुका है उसके पश्चात् पेरिस में फ्रेंकिलन के एक मित्र के पते पर फिर एक चिट्ठी गुम नाम की आई जिसका अभिप्राय यह था:—"हार्टली ने लार्ड केम्डन को आज प्रात:काल ऐसा संवाद भेजा है कि अमेरिकन राजदूत और विशेष कर डाक्टर फ्रेंकिलन इस समय फ्रांस में बड़ी विपत्ति में हैं। फ्रांस के मित्र मएडल ने उनके पीछे इतने गुप्तचर छोड़ रक्खे हैं कि वे स्वतंत्र होते हुए भी ऐसी स्थिति में हैं मानो उनको किसी ने कैंद कर रक्खा हो। जो हो, किसी को इसकी चर्च नहीं करनी चाहिये।" यह पत्र जब फ्रेंकिलन के देखने में आया तो वह बोला कि:—"कुपा कर आप अपने मित्र को लिख दीजिये कि हार्रेली ने ऐसा कभी प्रसिद्ध नहीं किया होगा क्योंकि इस ढंग की उसको यहाँ से कोई खबर नहीं भेजी गई है। हमारे मन में तो ऐसा विचार कभी आया ही नहीं। फ्रांस सरकार भले ही मेरे पीछे हजारों की संख्या में गुप्तचर रक्खे, मुक्ते इसकी कुछ चिन्ता नहीं, क्योंकि मैं कभी ऐसा कोई कार्य्य नहीं करता जो फ्रांस सरकार से गुप्त हो।"

इसके पीछे इंग्लैंग्ड की स्रोर से फिर एक गुप्तचर भेजा गया जिसने अपना वास्तविक नाम छुपा कर चार्ल्स डी० विसन-स्टिन नामक कल्पित नाम रक्खा और फ्रेंकलिन को एक ऐसा पत्र भेजा जिस को देखने पर यह जाना जा सके कि यह त्रशेल्स से आया है। इस पत्र में एक ओर मित्र-भाव भलकता था तो दूसरी त्रोर ऐसा त्राभास मिलता था मानों उसे धमकी दी जा रही है। साथ ही इस में ऐसा भी उल्लेख था कि अमेरिका का राज प्रबन्ध किस ढंग का रक्खा जाय। पत्र-लेखक ने फ्रेंच लोगों के विषय में लिखा था कि 'उनके पत्त वालों को फँसाये विना कुछ न हो सकेगा। इंग्लैएड एक ऐसा पराक्रमशाली देश है जिस को कोई नहीं जीत सकता। ऐसा भी लिख कर सावधान किया कि "यदि इङ्गलैएड के विरोधी बने रहे तो फिसी दिन वह ्रविना तुम्हारे प्राण लिये न छोड़ेगा। पार्लामेएट राज्यों की स्वतंत्रता स्वीकार न करेगी श्रौर जो करेगी तो जनता उसे कभी श्रंगीकार न करने की । राज्यों पर से हमारे अधिकार को छीन ले ऐसा कोई दिखाई नहीं देता श्रतः जैसे २ समय श्राता जायगा वैसे वैसे हम अथवा हमारे वंशज उस अधिकार को उत्तरोत्तर बढ़ाने का ही प्रयत्न करेंगे। बीच में अमित होजाने के कारण इतना भले ही होजाय कि इम कुछ समय के लिये विश्राम करने ठहर

जायँ किन्तु, फिर से जबरदस्त लड़ाई श्रारम्भ करेंगे इसमें भी किसी को किसी प्रकार का सन्देह नहीं समम्मना चाहिये।" इस प्रकार कई प्रकार की धमकियाँ देने के पश्चात् उसने प्रजान्त में कुछ प्रलोभन दिया। वह इस प्रकार कि:—"राज्यों के लिये नये शासन प्रवन्ध में कांग्रेस को रक्या जायगा श्रीर प्रति सातवें वर्ष उस का एक श्रधिवेशन हुआ करेगा। फ्रेंकलिन, वाशिंग्टन श्रीर शाडम्स जैसे प्रख्यात पुरुषों को बड़े २ पद मिलेंगे अथवा जागीरी या कोई ऐसी बख्शीश मिलेगी जिसको वे जीवन पर्य्यन्त भोग सकें। यदि संयोग से अमेरिका के लिये कुछ खास सरदारों की पद्वियाँ निकाली जायँगी तो उस में भी यह ध्यान रक्या जायगा कि श्रधिक सम्मान तथा प्रतिष्ठा का स्थान इन्हीं को मिले।"

फ्रेंकलिन बड़ा चतुर था। इस पत्र पर से उस ने ऐसा अतु-मान किया कि यद्यि यह पत्र ब्रूशेल्स का लिखा हुआ है तथापि उसका लेखक पेरिस में ही होना चाहिये। इसके आतिरिक्त उस की यह भी धारणा थी कि यह पत्र अवश्य ही इक्नलैंग्ड के मंत्रियों की अनुमति से लिखा गया है इस कारण उसन इस का उत्तर इस प्रकार लिखा:—"तुम ऐसा सोचते हो कि इंग्लैंग्ड हमारी खतंत्रता को खीकार करेगा ऐसे आन्तिपूर्ण विचार से हम फूल गये हैं। किंतु, इसके विपरीत हमारी तो यह धारणा है कि कदाचित् तुम्हारे मन में ऐसा गुमान है कि हमारी खतंत्रता खीकार करने में तुम्हारी हम पर बड़ी भारी कृपा है। इस कृपा को प्राप्त करने की हमारी इच्छा है और इसे तुम दो या न दो किंतु, मुम्हारा इसमें कुछ न कुछ हित अवश्य है। इस कृपा के लिये हमने तुमसे कभी कोई याचना नहीं की। हमारा तो तुमसे हतना ही कहना है कि हमको खतंत्र प्रजा न समभोगे तब तक हमारी तुम्हारे साथ संघि नहीं हो सकती। जिस प्रकार तुम्हारे राजा ने "फ्रांस का राजा" ऐसा नाम मात्र का नाम अनेक वर्ष तक रखा था उसी प्रकार अब भी तुम हमारे अधिकारों का ख़िल्लौना हाथ में ले लो और उसे भले ही अपने वंशजों को सौंप दो, किंतु, यदि उसे कभी उपयोग में न लो तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं।

लड़ाई बन्द करना अभीष्ट हो तो सब से सरल उपाय यह है कि-"तुम्हें खुले तौर से कांग्रेस के साथ कौल करार करने को मैदान में आना चाहिये।" हमारे सद्गुणों का, हमारी चतुराई का और हमारी बुद्धिमानी का बखान करने से तथा खुशामद करने अथवा प्रलोभन देने से तुम्हारी धारणा पूरी नहीं हो सकती, जब तुमको ऐसा विश्वास हो जाय तो इसी मार्ग का अवलम्बन करना।"

इस प्रकार बड़े २ पदों का प्रलोभन और जागीरें आदि देने का विश्वास दिलाने वाले इस पत्र के उत्तर में फ्रेंकिलन ने ऐसी २ अनेक बातें स्पष्ट रूप से लिख दीं। अन्त में यह भी लिख दिया कि अमेरिकन लोग इतने पतित नहीं हैं जो स्वार्थ के वश में हो कर सहज में ही अपने देश को वैरियों के हाथ में सौंप दें।

फ्रॅंकिलन को फ्रांस में आये हुए अब लगभग १८ मास हो गये। इस अविध में उसके मित्रों की खूब वृद्धि हुई। टरगो, बकत, डी एलेम्बर्ट, कॉन डॉरसेट, ला रॉशे फोकोल्ड, ली रोय, मोरे लेट, रेयनल, मेडली आदि बड़े २ विद्वान और प्रवीण तत्त्वज्ञानियों से उसकी बड़ी घनिष्ट मेत्री होगई। वह फ्रांस की सुप्रसिद्ध विद्वत्परिषद में कई बार जाता और सम्मान प्राप्त करता। बाल्टेर अन्तिम समय पेरिस में आया तब उसने फ्रेंकिलन से मिलने की इच्छा प्रगट की। यथा समय दोनों की भेट हुई तो बाल्टेर ने अंग्रेजी भाषा में बातचीत प्रारम्भ की। बीच ही में माडम डेनीस बोल उठी कि डाक्टर फ्रेंकिलन को फ्रेंच भाषा आती है, खतः आप इसी भाषा में बातचीत की जिये ताकि हम भी समस सकें। इस पर वाल्टेर ने उत्तर दिया कि—"बाई साहक समा की जिये। फ्रेंकिलन की मात्रभाषा से मैं अनिभिज्ञ नहीं हूँ, यह उन्हें विदित हो जाय इसी से मैं ऐसा करता हूँ और इसमें मैं अपना गौरव समसता हूँ।"

फ्रांस के साथ खुले तौर से भित्रता करने से पहिले जिस
प्रकार अमेरिकन राजदूतों का काम चलता था उसी प्रकार उसके
पश्चात् भी चलने लगा। प्रतिदिन नौका सम्बन्धी बहुत सा करने
का काम आता। पकड़े हुये जहाज अब बिना रोक टोक के फ्रेंच
बन्दरों में आ सकते थे, उनको बेचने का काम राजदूतों को करना
पड़ता था। इसके अतिरिक्त फ्रेंच सरकार की ओर से समय देन
पर आर्थिक सहायता मिलती रहती थी वह और अमेरिका
से जो माल आता उसको जहाजों द्वारा भेजना, युद्ध का सामान
खरीदना और इसी प्रकार के और भी कई आवश्यक कार्य एक
पर एक चलने लगे। इस सारे काम के करवाने में फ्रेंकलिन
को जान आउम्स की ओर से अच्छी सहायता मिलती थी।

फ्रों कित से सभी श्रेणी के लोग मिलने को आया करते थे और कई प्रकार की पूछताछ तथा प्रार्थनाएँ किया करते थे। एक दिन का वर्णन यहाँ दिया जाता है:—

'पेसे, ता० १३ दिसम्बर सन् १७७८; आज मेरे पास एक मनुष्य आया जिसने कहा कि मैंने एक ऐसे यंत्र की खोज की है जो जल, वायु और अग्नि में से बिना किसी की सद्दायता लिये खतः चलता है और बड़ी शक्ति रखता है। धसकी मैंने प्रयोग में लाकर आजमाइश करके देख लिया है। यदि तुम मेरे घर पर आओ तो उसे दिखा सकता हूँ। यदि खरीदना चाहोंगे तो मैं दो सी लुई अ उसके मूल्य-स्वरूप लेकर तुमको दे दूंगा। यह बात प्रमेरे मानने में नहीं आई। किंतु, फिर भी मैं ने उसके घर पर जाकर सिख आने को कह दिया है।"

मोन्सियर कांडर नामक एक व्यक्ति ऐसी प्रार्थना लेकर आया कि मुक्ते ६०० मनुष्य दो तो मैं उन की सहायता से इक्कलैंग्ड और स्काटलेंग्ड की सीमा में जाकर तमाम गाँवों को जला दूं और वहाँ के निवासियों को चेर कर ऐसी त्रास दूं कि अमेरिका में अंग्रेजों का जार बहुत कम हो जाय। मैंन इस को शावासी देकर कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है। किन्तु, मैं इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रथम तो ऐसे काय्यों के लिये मेरे पास पैसा नहीं है दूसरे इस देश की सरकार वैसा करने के लिये मुक्ते आज्ञा भी नहीं दे सकती।

एक मनुष्य इस अभिप्राय से आया कि-मुमे उत्ते जना दो और सरकार में मेरा परिचय कराओ। कारण मैंने ऐसी युक्ति का काम किया है कि जिस में कोई भी सैनिक अपने हथियार तथा कपड़े और चौबीस घंटे तक चल सके इतनी खुराक अपने पास छिपा कर रख सकता है और देखने पर साधारण यात्री की भाँ ति प्रतीत हो सकता है। इस रीति के अनुसार किसी भी स्थान पर—चाहे जिस नगर में—एक एक करके अनेक मनुष्य उन्हें एकत्रित करके एकदम बैरी पर आक्रमण किया जा सकता है। इस के उत्तर में मैंने कहा कि मेरा सेना सम्बन्धी काय्यों से कोई सम्बन्ध न होने के कारण इस विषय में मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ मत नहीं दे सकता। अच्छा हो, यदि तुम

क्ष एक प्रकार की फेन्च सुद्धा । CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

यहाँ के सेनाध्यत्त से मिलो। इस पर वह बोला कि यहाँ मेरा किसी से परिचय नहीं है इस कारण में नहीं मिल सकता। इस प्रकार के अनेक व्यक्ति अपना २ अभिप्राय लेकर प्राय: प्रति दिने मेरे पास आया करते हैं और आते भी बहुत बड़ो संख्या में हैं जिन से मिलने जुलने और बातचीत करने में मेरा बहुत सा समय नष्ट होता है। सम्भव है, इन में कोई व्यक्ति ऐसा भी आता हो जिस की सम्मित के अनुसार कार्य करना उपयोगी हो सके; परन्तु, में तो अपने आस पास के छल कपट पूर्ण वायुमएडल को देख कर ऐसा सावधान हो गया हूँ कि उनको 'नकार' के अति-रिक्त मुने कोई उत्तर देते नहीं बनता।

श्राज एक विद्वान की श्रोर से एक पुस्तक श्राई है जिन से मेरा कभी परिचय नहीं हुआ। इस में किसी श्रेंधेरी कोठरी में किये गये कुछ प्रयोगों के साथ श्राप्त के मूलतत्त्वों का विवेचन किया गया है। यह पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई जान पड़ती है। भाषा अंग्रेज़ों है किन्तु, लेखन रौली फ्रेंच जैसी विदित होती है। मेरी इच्छा है कि इस में के कुछ प्रयोग करके देखूँ। इस के श्राति-रिक्त में इस पर अपनी श्रीर कोई सम्मति नहीं दे सकता।

डाक्टर फ्रेंकिलन और मि० आडम्स ने कांग्रेस को लिखा था कि तीन वकीलों की आवश्यकता नहीं क्योंकि तीनों का कार्य एक ही व्यक्ति इस से बहुत थोड़े व्यय में भली प्रकार कर सकता है। इस सूचनानुसार १४ सितम्बर को केवल फ्रेंकिलन ही सर्वाधिकारी राजदूत की भाँ ति नियुक्त किया गया। मि० आडम्स वापिस अमेरिका गया और मि० ली कुछ दिन तक फिर वहीं रहा। उस के पास स्पेन के राजदूत की भाँति कुछ कार्य था, किन्तु, वह स्पेन के दरबार में फिर नहीं गया।

फ्रोंकलिन ने सरकारी अथवा सार्वजनिक हित के जो जो कार्य किये उसका सारा वर्णन इस पुस्तक में नहीं किया जा र्किकता। इसी से ऊपर मुख्य २ बातों का बहुत संत्रेप में उल्लेख किया गया है। फिर भी उस को बदनाम करने और अपने देश बन्धुओं की दृष्टि में गिराने के लिये अनेक अदूरदर्शी व्यक्तियों ने बहुत प्रयत्न किया था उस का कुछ दिग्ददरीन कराना यहां श्रनुचित न होगा।

फ्रेंकलिन के विरोधियों में सब से अप्रणी मि० आर्थरली था। इस का जन्म वर्जिनियाँ में हुआ। था और रिश्ते में वह रिचर्ड हेनरी ली का भाई होता था। मगड़ा होने से कुछ वर्ष पूर्व वह ज़ुन्दुन गया था श्रोर वहाँ जाकर उसने वैरिस्टरी की परीचा पास करके वकालत करना शुरू की थी। वह बुद्धिवान था, तिखने में पदु था और खदेश हित के काय्यों में भाग लिया करता था। किन्त, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह किसी का विश्वास नहीं रखता था, प्रतिस्पद्धी को पसन्द नहीं करता था श्रीर उसके सम्बन्ध में कोई उस से मिलता तो मगड़ा मिटाने के बदले वह श्रीर बढ़ा देता था । जिस समय डा० फूँकलिन लन्दन में मसाच्यु सेट्स के प्रतिनिधि पद पर था तो ऐसा विचार हो रहा था कि यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो उस स्थान स्पर मि० ली की नियुक्ति कर दी जाय। किन्तु, कारण वश फ्रेंक-लिन को इङ्गलैएड में अधिक रहना पड़ा और ली को सफलता न मिल सकी। उसी समय से उसके मन में फ्रेंकलिन के प्रति कुछ दुर्भाव उत्पन्न हो गये थे। ली को भरोसा हो गया था कि फ्रेंकलिन जीते जी अपने पद से त्याग पत्र न देने का इस कारण उस पर जैसे बने वैसे समय २ पर कुछ दोषारोपण कराते CC-O. Gurdkul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

मएडली के मुख्य २ सभासदों को पत्र लिखने आरम्भ किये।
फ्रेंकलिन इस निरोध-भाव को न जान पाया था, इस कारण वह
प्रत्येक बात में ली की सम्मति लिया करता था और उसकी
अपना हितैषी समभे हुए था। अस्तु। ली के तत्कालीन आरोपों
से यद्यपि फ्रेंकलिन का कुछ बना बिगड़ा न था, तथापि कुछ
व्यक्तियों के हृद्य में उसकी और से कई बातों के लिये सन्देह
अवस्य उत्पन्न होगया था जो चिरकाल तक बना रहा।

फ्रेंकिलन फ्रांस में आया उस से पहिले डीन और ली में कुछ पारस्परिक मन मुटाब होगया था। युद्ध की सामग्री अमेरिका भेजने की सब से साल और सुविधाननक कौनसी रीति है इस विध्य में बोमारशे ने ली का अभिप्राय पूछा था और उस की सम्मित के अनुसार कुछ व्यवस्था भी की थी। ली की ऐसी धारणा थी कि सामग्री भेजने में कार्य्य-भार तो सारा मुक्त पर ही आवेगा। किन्तु, डीन कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से पेरिस आ गया और उसने बोमारशे से भिल कर सब प्रकार की व्यवस्था कर ली। कारण कि कांग्रेस की आज्ञानुसार यह कार्य उसके अकेले के अधिकार का था। यह बात सुन कर ली पेरिस गया और डीन पर अपने कार्य में हस्तचेप करने का दोषारोपण करके उस का बोमारशे से काज़ा करवाना शुरू करा दिया,। किन्तु, सफजता न मिलने के कारण वह खिन्न होकर वापिस लन्दन चला गया।

पेरिस में जिस समय तीनों वकील मिले उस समय ली का कख इस प्रकार कगड़ा बढ़ाने की खोर था। उसके ६-७ मास तक स्पेन और जर्मनी की खोर जाते रहने के कारण फर्ने किलन खोर डीन ने बड़ी निश्चिन्तता से कार्य किया। किंतु, वहां से लौट आने पर अपने बहमी और अदूरदर्शी स्वभाव के कारण उसने

फिर मगड़े के बीज बोना शुरू किया। श्रपने सहयोगियों के किये हुए कारयों में उसने बहुत सी बुटियाँ दिखाई और ऐसा प्रोसिद्ध कर दिया कि इन्होंने व्यर्थ में ही बहुत सा रूपया उड़ा दियाँ है। इन्होंने अपने मित्रों को भी ख़त्र खिलाया है और खुद भी उनसे कमीशन आदि ठहरा कर अपने घर बना लिये हैं। वह इतने से ही चुप हो गया हो, सो नहीं। कांग्रेस के सभासदों को लिखे हुए पत्रों में भी वह डीन और फ्रेंकिलन की प्रामाणि-कता में सन्देह प्रकट करने लगा। यद्यपि अपने कथन का उसके पास कोई प्रमाण न था किंतु, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि विना प्रमाण की बात से भी उसके हृदय पर कुछ प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । सन् १७७७ के अक्टूबर तक तो कुछ पत्र कांग्रेस के सभासदों को छोड़ कर ली के भाई तथा सेम्युएल अडिम्स के पास तक पहुंच गये थे जिनमें ली ने लिखा था कि मेरे सहयोगियों की असावधानी और खार्थपरता के कारण फ्रांस में अमेरिका का कार्य्य बड़े भमेले में पड़ गया है। ये लोग मेरी उपयोगी सूचना और सम्मति पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरा उन पर कुछ दबाव भी नहीं है जो मैं कुछ विशेष कह सकूँ। इन पत्रों में ली ने ऐसा भी लिख दिया था कि सुभी कहाँ नियुक्त करना इसके लिये जब कांग्रेस में कोई बात चले तो मुक्ते फ्रांस के द्रवार में ही रखाने की चेष्टा की जाय,कारण कि यह द्रवार मुख्य हैं 🛦 इन पत्रों में उसने फ्रेंकिलन को वियेना और डोन को हालैएड भेज दिये जाने की सम्मति दी थी। ली ने एक पत्र में लिखा कि-"मेरी सूचना के अनुसार मुक्ते फ्रांस में रखा जाय और फ्रेंक-लिन तथा डीन को वियेना। और हालैएड भेजा जाय तो जिनके द्वारा सरकारी पैसा उड़ा है उनसे हिसाव साँगने की मुक्ते सत्ता मिलेगी। यदि ऐसा न होगा तो ये लोग हिसाब नहीं देंगे, और दे भी देंगे तो वह कल्पित और भूँठा होगा इस प्रकार जिन लोगों

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

को सरकारी पैसे की छूट में भाग मिलने वाला है उनकी सहायता से छूट खाने वाले लोग न पकड़े जायँगे, यदि मेरे कथनानुसार ज्यवस्था की जायगी तो सोचा हुआ कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायगा

ली की धारणा कैसी थी, यह ऊपर के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है, अतः इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन करने की आव-श्यकता प्रतीत नहीं होती। ली ने ऐसी खटपट कई मास तक चलाई। एक समय उसने ऐसी खबर फैला दी कि डाक्टर फ्रोंकलिन ने छ्ट मार करने के लिये एक जहाज भेजा है और चसके द्वारा जो लाभ होगा उसमें उसने अपना भाग भी रक्खा है। दूसरी वार उसने ऐसी बात प्रसिद्ध कर दी कि फ्रेंकलिन और कांग्रेस के कार्यकर्त्तागण मिल गये हैं और खब पैसा खा रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन वातों में सत्य का विल्कुल अंशा न था। ली अपने अनुचित स्वार्थ साधन के लिये ही यह सब कर रहा था। उसे कुछ सफलता न हुई। किंतु, इस से यह नहीं हुआ कि वह निराश होकर पीछे हट गया हो। उसकी बातें बिल्कुल भूँठी और निर्मूल हैं यह जानते हुए भी लोगों ने उनको किसी श्रंश तक सत्य मान लिया। कांत्रेस में उस समय इतना मतभेद ऋौर पच्चपात चल रहा था कि विरोधियों का ऐसे दोषारोपणों को सत्य मान लेना कोई आश्चर्य की बात न थी।

फ्रेंकलिन के विरोधियों में मि० राह्फ ईजाई नामक व्यक्ति भी एक था। टस्कनी के दरवार में नियुक्त हुए वकील की भाँति वह दो वर्ष तक पेरिस में रहा था; किंतु, वहाँ कोई अधिक काम न होने के कारण उसकी वापिस युला लिया गया था। फ्रेंकलिन के साथ उसका विरोध होने के दो कारण थे। वह चाहता था कि फ्रांस के साथ जो मित्रता करने के क्रील क्ररार चल रहे हैं उनमें मेरी सम्मति ली जाय और फ्रेंकलिन ने उससे यह सोचकर सम्मित नहीं ली थी कि फ्रांस सरकार के साथ उसकी नियुक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बात को ईजार्ड ने बुरी समकी खीर उसने फ्रेंकिलन से इसका कारण पूछा। किंतु, कारण पूछने किं। उसको कोई अधिकार न था, अतः फ्रेंकिलन ने कुछ उत्तर न दिया। इससे ईजार्ड ने अपना अपमान समका और यहीं से विरोध का बीज-वपन हुआ। दूसरा कारण यह था कि जब से फ्रेंकिलन फ्रांस में सर्वाधिकारी राजदूत हुआ। तब से यूरोप के दूसरे दरवारों में कांग्रेस के भेजे हुए राजदूतों को जाने वाला रुपया भी उसी के द्वारा जाने लगा। इसके अतिरिक्त सारे राजदूतों का वेतन भी उसी के हाथ से दिया जाने लगा। ईजार्ड को फ्रेंकिलन ने बारह हजार पौएड दिये थे। किंतु, टस्कनी के दरवार में जाने का प्रसङ्ग न आने से कांग्रेस की ओर से सूचना न आ उसाय तब तक अधिक रूपया देने से फ्रेंकिलन ने नाहीं कर दी। इससे ईजार्ड अप्रसन्न हो गया और उसी दिन से उसके साथ प्रस्यन्न विरोध दिखाने लगा।

उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके दूसरे मिलने वाले लोग जो मूँठी सची बातें फैलाते थे उससे कांग्रेस में फ्रेंक-लिन के विरुद्ध विचार होने लगा। उस समय फ्रेंकिलन ने यह आवश्यक नहीं समभा कि अपने को सचा और निर्देष प्रमा-णित करने के लिये किसी को कुछ लिखे। उसके विरुद्ध जो जो अ पड्यन्त्र रचे जाते थे उन सबकी उसको खबर थी और पड्यन्त्र कारियों से भी वह अनभिज्ञ नहीं था। क्योंकि इस सम्बन्ध में उसके मित्रों से उसको समय २ पर सूचना मिलती रहती थी। उसके मित्रों ने उससे वहुत कहा कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये वह अपने विषय में कुछ लिखा पढ़ी करे; किंतु वह तो अपनी प्रामाणिकता पर भरोसा रख कर चुपचाप बैठा रहा। उसको मौत देखकर अमेरिका में उसके विरुद्ध उड़ती हुई बातों को लोग सबी समम्मने लगे और अन्त में एक दिन ऐसा आया कि उसको वापिस बुला लेने के लिये कांग्रेस में प्रार्थना पत्र पेश हो गया। उस समय ३५ सभासद उपिश्वत थे जिनमें से ८ व्यक्ति उसको वापिस बुला लिये जाने के पत्त में थे और २७ ने अपना मत इसके विरुद्ध दिया था। विरुद्ध मत देने वाले सभी व्यक्ति फ्रेंकलिन के मित्र न थे किंतु, वे भली प्रकार जानते थे कि वह चाहे जैसा हो किंतु, उसकी जगह का काम कर सकने वाला उसके जैसा कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता।

अपने विरोधियों के सम्बन्ध में फ्रोंकलिन ने जो विचार प्रकट किये हैं उन में से कुछ यहाँ दिये जाते हैं। ली और ईनार्ड के विरोध भाव प्रदिश्ति करने के लगभग अठारह मास प्रश्तिस् फ्रोंकलिन ने कांग्रेस की वैदेशिक-विभाग सम्बन्धी कमेटी को लिखे हुए एक पत्र में लिखा कि:—"यूरोप के राजदूतों को हिलमिल कर रहने के विषय में कांग्रेस ने जो सम्मति दी है वह उपयुक्त है। मगड़ान करने के लिये मैंने तो प्रस्ताव ही किया था और इसी से मि० ली और ईजार्ड की ओर से मुक्त पत्र आने पर भी मैंने उनका कुछ उत्तर न देने का निश्चय सा कर लिया है। मुक्ते ऐसा पता लगा है कि ये दोनों व्यक्ति मेरे विरुद्ध बड़े लम्बे २ पत्र लिखते हैं और ऐसा करने का कारण एक व्यक्ति ऐसा प्रकट करता है कि मैं जो कुछ उसके विरुद्ध लिखता हूँ उसका कोई प्रभाव न होने पाने इसके लिये ही वह ऐसा करता है। किंतु, आप जानते हैं कि मैंने अपने एक भी पत्र में उसके सन्बन्ध में कुछ नहीं लिखा।"

फ्रेंक्लिन के दामाद ने एक पत्र में उसकी सूचना दी थी कि यहाँ बहुत से आदमी आपके विरुद्ध कई प्रकार की उल्टी सीधी

बातें फैलाया करते हैं। इसके उत्तर में फ्रोंकलिन ने लिखा कि- ठीक है. इससे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। और यदि कुछ बने बिगड़े भी तो मैं उससे नहीं घबराता। मेरा विश्वास है कि पहिले मुक्त से पूछे विना ( उत्तर देने का अवसर न देकर ) न्यायी कांग्रेस मुक्त पर किये गये मिथ्या रोपों पर कोई ध्यान न देगी। मैंने किसी व्यक्ति की कोई हानि नहीं की और न किसी को व्यर्थ ही अपमानित या कलिङ्कत करने की चेष्टा की। किंतु. फिर भी लोग मुक्ससे बर-भाव रखते हैं और मेरा बढ़ा हुआ सम्मान, सर्व साधारण का मेरे प्रति प्रेम तथा सहातुभूति आदि उनके मनमें ईर्षा उत्पन्न करते हैं, यह आश्चर्यकी बात है। दो वर्षके पश्चात् मि० होपिकिन्सन नामक एक सद्गृहस्थ को लिखे हुए वत्र में उसने लिखा कि—''मित्रों और वैरियों के सम्बन्ध में तुम लिखते हो उसके लिये मुक्ते ईश्वर का आभार मानना चाहिये कि मेरे मित्रों की कमी नहीं है--विलक उनकी एक बड़ी अतुल निधि है। मेरे मित्र अधिक हैं और वैरी थोड़े हैं यह कुछ वुरा नहीं है। बैरी अपनी भूलों का सुधार करते हैं और आगे बैसा करने का सहसा साहस नहीं करते । प्रशंसा से फूल कर भुलावे में पड़ने से उनका वर्ताव हमें बचाये रखता है और उनका अदूर-दर्शिता पूर्ण वाग्प्रहार मित्रों को अपना हित साधन करवाने को अधिकाधिक प्रेरित करता है। अभी जहाँ तक मुक्ते विदित हुआ है मेरे दो से अधिक विरोधी नहीं हैं। इनमें भी एक के विरोधी-भाव का कारण तो मैं ही हूँ, कारण कि यदि मैंने उसकी प्रशंसा की होती तो वह मेरा विरोधी न बनता। दूसरे की दुश्मनी का उत्तरदायित्त्व फ्रेंच लोगों पर है, कारण कि इन लोगों ने मेरा बहुत अधिक सम्मान बढ़ाया जिसको मैंने तो सहन कर लिया; किंतु, इन लोगों से सहन न हो सका। वे जितना

CC-O. Guryy भी विश्ववा रिवे विश्ववा रिवे विश्ववा में कार्डि कर स्विते विश्ववार के प्रमुद्देश Kosha

नहीं हो सकता, इस कारण वे दुखी होते हैं। इन व्यक्तियों में से एक दूसरे के। चाहते हैं उससे अधिक मेरे मित्र मुमको न चाहरी होते तो मैं भी दुखी होता।"

इंग्लैएड के प्रधानों ने अभी समाधान सम्बन्धी विचारों को रचनात्मक रूप नहीं दिया था। सन् १७७९ के मई मास में मि० विलियम जॉन्स-जो आगे चल कर सर विलियम जान्स हुआ श्रीर श्रव भी इसी नाम से प्रसिद्ध है-पेरिस में श्राया। रायल सोसायटी के सभासद् की भाँति फ्रेंकलिन के साथ पहिले ही इंग्लैएड में उसका परिचय हो चुका था। मंत्रियों की प्रतिनिधि की हैसियत से आया हूँ ऐसा स्पष्ट रूप से कहे बिना उसने बात ही बात में ऐसे विचार प्रकट किये जिन पर हो यह सहज ही में अनुमान हो सकता था कि उसका सिखा पढ़ा कर भेजा गया है। "प्लेबियस केवाक्य" (Fragment of plebius) नामक एक विद्वत्ता पूर्ण लेख उसने फ्रेंकलिन को दिखाया। यह लेख इस प्रकार लिखा गया था मानो ऋाथेन्स की राज्य व्य-वस्था पर प्लेबियस की लिखी हुई सुविख्यात पुस्तक में से उसको अचरशः उद्धृत कर लिया गया है । केरिया के साथ मित्रता करने वाले ग्रीस के टापुत्रों के साथ त्राथेन्स का जो युद्ध हुआ था उसी का इसमें वर्णन किया गया है। श्रीस के कल्पिक युद्ध तथा इङ्गलैएड, फ्रांस श्रीर संयुक्त राज्यों में चलने वाले सच्चे युद्ध की समानता दिखा कर परिणाम में लिखा है कि युद्ध होने से पहिले लड़ने वाली प्रजा के जो जो अधिकार थे वे उसी प्रकार बने रहे। केवल नामों में परिवर्तन होने से एक सत हुआ। इससे पूर्व प्रजा से जो कुछ कहा गया था उसकी अपेत्रा अब अमेरिका को अधिक उपयोगी शर्ते दिये जाने को कहा

CC-O. Gurunalikangr किन्सुद्रवात मझताश्वा काम्रांक्तर में अंति वार्ताक्तांक्तर के अंति वार्ताक्तांक्तर के किन्

पहिले की भाँति इस वाद विवाद श्रौर प्रयत्न का कुछ फल स्नुह्री हुआ।

जिस कार्य्य से मनुष्य जाति का कुछ भी हितसाधन हो उसको स्वयं करने और कार्य्यकर्ताओं को सहायता पहुंचाने के लिये फ्रेंकलिन हमेशा तत्पर रहता था। जिस समय केप्टिन कूक अपनी खोज सम्बन्धी यात्रा से वापिस लौटने की तय्यारी में था तब फ्रेंकिलन ने असेरिकन जहाजीं के कप्तानों को लिख दिया था कि केप्टिन कूक के जहाज़ों को पकड़ा या छ्टा न जाय, बिलक मनुष्यता के नाते उन्हें अपना मित्र समक्त कर उनकी जो कुछ सहायता की जा सके. की जाय। यथा समय ऐसा ही हुआ। श्रीर इस सौजन्यतापूर्ण व्यवहार की ब्रिटिश सरकार ने बड़ी क़द्र की और जब केप्टिन कूक की इस यात्रा से सम्बन्ध रखने वालो पुस्तक प्रकाशित हुई तो राजा की अनुमति से बोर्ड आफ एडिमिरल्टी 🕸 ने एक प्रशंसा सूचक पत्र के साथ उसकी एक प्रति फ्रोंकलिन को भेट-खरूप भेजी। रॉयल सोसाइटी ने केप्टिन क्रूक के सम्मान खरूप जो एक खर्ण पदक तैयार करवाया था वह भी फ्रेंकलिन को दिया गया। इसी प्रकार फ्रोंकलिन ने और भी अनेक ऐसे प्रशंसनीय कार्य्य किये। लेबेडोर के तट पर मोरोवियन पादिरयों का एक उपनिवेश था श्रेहाँ प्रतिवर्ष लन्दन से खाद्य सामग्री का एक जहाज भर कर भेजा जाता था। मि० हटन की प्रार्थना पर फ्रेंकलिन इस जहाज को जाने की आज्ञा दे दिया करता था, इस कारण युद्ध के श्चवसर पर श्रमेरिकन जहाज भी उसे न रोकते थे। एक बार वेस्ट इएडीज़ के विपद्मस्त लोगों के लिये अन्न वस्न लेकर डिलिन के कुछ परोपकारी लोगों ने एक जहाज़ भेजा था उसको भी फ्रेंकलिन ने विनारोक टोक चले जाने की आहुता देदी थी।

दुखियों के दु:ख निवारण करने और अनाथों की सहा-यता के लिये फ्रेंकलिन सदा तत्पर रहताथा। सहायता भी केवल साधारण नहीं, बल्कि जिसको वह आर्थिक संकट में देखता उसको रुपये पैसे देने में बड़ी उदार वृत्ति रखता था। इस प्रकार की उसकी सहायता करना दूसरों के लिये अनुकरणीय कही जा सकती है। एक समय की बात है, जब एक अंग्रज पादरी फ्रांस में क़ैद था, और कारावास-जनित कष्ट भोग रहा था। उसको कुछ आर्थिक सहायता देते हुए एक पत्र में फ्रेंकलिन ने लिखा था कि "इस समय तुम जैसे आर्थिक संकट) में हो, बैसी ही विपत्ति में पड़े हुए जब तुम किसी व्यक्ति की पाश्रो तो तुम भी उसकी इतनी ही सहायता करना जितनी मैंने तुम्हारी की है। यद्यपि तुम्हारी यहिक श्वित सहायता करके मैंने अपना कत्तेव्य पालन किया है तथापि यदि तुम इसे मेरा उपकार समभते हो तो उसका बदला तुम किसी और दु:खी मनुष्य की सहायता करके देना। इस प्रकार थोड़े ही पैसे से श्रनेक मनुष्यों की सहायता हो सकेगी। सहायता और सहानु-भूति का चक्र सदा फिरता हुआ रखना चाहिये क्यों कि मनुक्ष जाति अपना एक कुट्मव ही तो है !"

पाल जोन्स नामक एक बीर योद्धा श्रमेरिकन राज्यों में कुछ समय तक नौकर रहा था। उसने बैरियों पर श्रनेक बार विजय श्रप्त की थी। 'ड्रोक'' नामक श्रंग्रेजी जहाज को हराने के पश्चात् बह श्रपने "रेन्जर" जहाज को लेकर फ्रांस के निकट श्रा गया। तब फ्रांस की सरकार ने इंग्लैएड के पाइवंत्रतीं प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिये एक बड़ी सेना के साथ उसको भेजने का निश्चय किया। इस सेना के दो विभाग थे ऋर्थात् स्थली और वामुद्रिक। मार्क्विस डी० लाफे अमेरिका में अनेक वार विजय अौर सम्मान प्राप्त कर चुका था अतः उसको इस सेना का सेनापति नियुक्त किया गया और उसके साथ अमेरिकन जहाज के कप्तान की हैसियत से पाल जोन्स को भेजा गया। पाल जोन्स को आज्ञा देने का कार्य्य फ्रेंकलिन ने किया। लाफे और जोन्स जाने की तय्यारी में लग ही रहे थे कि फ्रांस सरकार ने एक दूसरी व्यवस्था सोची। उसने सारी व्यवस्था को एकदम बदल दिया। किन्तु जोन्स को यह बात पसन्द न आई। वह अपने साथ एक छोटे से जहाज़ी बेड़े को लेकर चल दिया। यथा असमय वह वैरियों के पास पहुंचा और अपने पराक्रम से उसने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। इस प्रसंग पर छूट में मिली हुई वस्तुओं को वेच कर पाल जोन्स तथा उसके अधीनस्थ कर्म-चारियों ने परस्पर जो भाग किया उसमें उनका भगड़ा हो गया जिसका समाधान करना बड़ा कठिन था। किन्तु, फ्रेंकिलन ने उसमें बड़ी चतुरता दिखाई और उनके भगड़े को सन्तोप जनक रीति से शान्त कर दिया।

सरकारी कार्य्य का बड़ा भारी उत्तरदायित्व होते हुए भी फ्रेंकिलन अपना अध्ययन और मनन बराबर जारी रखता था। सन् १७७६ में उसने पेरिस की रायल इकाडेमी में एक निबन्ध पढ़ा जो बड़ा विद्वत्तापूर्ण था। उसी वर्ष उसके लेखों का संमह मि० बेन्जामिन बोगन नामक एक लन्दन निवासी व्यक्ति ने प्रकाशित किया। इसमें लेखों का चुनाव बड़ी उत्तम रीति से किया गया था और आवश्यकतानुसार टीका टिप्पणी भी इंग्लैंगड के साथ संधि करनी पड़े तो वह काम सर्वाधिकारी राजदूत की भांति फ्रेंकलिन से हो सके ऐसा न था अतः उस्तें कांग्रेस को सूचना दी कि इस कार्य्य के लिये सब प्रकार के अधि-कार देकर एक दूसरे राजदूत को भेजा जाय। इसी समय जॉन आडम्स जैसे ही अमेरिका वापिस आया वैसे ही इस कार्य के लिये उसकी नियुक्ति करके वापिस भेज दिया गया।

फ्रांस और अमेरिका में परस्पर मित्रभाव रखने की शर्तें हो जाने के पश्चात् ऐसा प्रश्न उठा कि अमेरिकन सेना की सहायता करने को फ्रांस की सेना वहाँ भेजना चाहिये या नहीं ? कुछ लोगों का ऐसा मत था कि ऐसा करना कुछ समभदारी का कास नहीं है।इंग्लैंगड और फ्रांस में चले हुए अन्तिम युद्ध में अमेरिक् संना ने इंग्लैएड की सेना के साथ रह कर सीमा प्रान्त के फ्रांसीसी उपनिवेशों के साथ युद्ध किया था इस कारण यह बात सन्देहा-स्पद् थी कि फ्रांसीसी सेना अमेरिकन सेना के साथ रह कर लड़ सकेगी। इस मत के लोगों की धारणा ऐसी थी कि फ्रांस केवल जल सेना और पैसे की सहायता करे तो भी ठीक है। फांस के मंत्रियों का मत भी ऐसा ही था, इस कारण उन्होंने दो वर्ष तक ऐसी सहायता की थी। किन्तु, अमेरिकन राज्यों में श्रनेकों का विचार इससे विपरीत था, क्योंकि उनका श्रनुमान ऐसा था कि फ्रांस के साथ त्राती हुई बैर भाव की भावनाएँ ऐसे संकट के अवसर पर प्रकाश में न आवेंगी और अपनी स्वतंत्रता को जोखम में डालना कोई पसन्द न करेगा। लाफ़ को विश्वास हो गया था कि यह मत ठीक है। अमेरिका में वह डेढ़ वर्ष तक रहा था। उसके साथ तथा अन्यान्य फ्रेंच शासकों के साथ अमे-रिकन लोगों का जैसा मित्रता पूर्ण बर्ताव रहा था उस पर से उनको विश्वास हो गया था कि यदि फ्रांसीसी सेना अमेरिका भेजी

जाय तो श्रमेरिकन लोग उसके साथ भी वैसा ही प्रेम पूर्ष बर्किन करेंगे। लाफ ने इस सम्बन्ध में जनरल वाशिंग्टन से बात-चीत की थी, उससे उसको भी निश्चय हो गया था कि फ्रांसीसी सेना को श्रमेरिका भेजने में कोई भय की बात नहीं है। इसके लिये लाफ ने ऐसा करने को फ्रांस के मंत्रियों से प्रार्थना की। उन्होंने पहिले तो कुछ श्रागा पीछा किया किन्तु श्रन्त में लाफ की श्रमेरिकन श्रीर फूँच लोग एकत्रित रह कर युद्ध कर सकेंगे। सन् १७८० के प्रारम्भ में काउएट डी रेशम्बो की श्रधोनता में फूँच सेना श्रीर केवेलीश्रर डी हरने के नैतृत्व में जलसेना को श्रमेरिका भेजे जाने की तयारियाँ होने लगीं।

इस कार्य में लाफ को फ्रेंकलिन से बड़ी सहायता मिली। इन दोनों ने मिलकर अमेरिकन सेना के उपयोग के लिये जो लड़ाई के हथियार, वस्त्र और दूसरी सामग्री का बहुत बड़ा संग्रह प्राप्त किया था, वह भी सेना के साथ भेज दिया। इस ग्रुभ संवाद की बधाई देने और फ्रांसीसी सेना आवे तब उसका खागत किस प्रकार किया जाय इसके लिये लाफे जनरल वाशिंग्टन और कांग्रेस से सम्मति लेने को चल दिया।

रशियन सरकार की सूचनानुसार उत्तरी यूरोप के देशों ने लड़ाई में भाग न लेने वाले देशों के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये थे, जो फ्रेंकलिन को इतने पसन्द आये कि बिना कांग्रेस का मत लिये इन नियमों के अनुसार चलने के लिये उसने अमेरिकन जहाजों को आज्ञा भेज दी। पहिले युद्ध होताथा तब ऐसा किया जाता था कि समुद्र में जिस स्थान पर बैरियों का माल मिल जाय

CC-O. Guruley (क्षाक्र) प्रभावना प्रवाधिक विद्याले क्षा प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का स्वाधिक क

जहाज पर कोई माल मिलता तो उसको पकड़ लिया जाता और इस के सामान को लेकर खाली जहाज उसके मालिक को वस्तिंस दे दिया जाता । उत्तरी प्रदेशों ने यह नियम बदल कर ऐसा नया नियम कर दिया कि जिस माल पर महसूल न हो ऐसा साल युद्ध में भाग न लेने वाले देश के जहाज पर मिले तो उसको न पकड़ा जाय । यह नियम ऐसा उचित और व्यापारोपयोंगी था कि उस को स्वीकार करने में फ्रोंकलिन ने बिल्कुल विलस्ब न किया। उस का अभिप्राय तो यहाँ तक था कि इस से भी अधिक सरल नियम होना चाहिये जिस से व्यापारी लोग युद्ध के अवसर पर अपना २ धंधा बिना किसी हरकत के कर सकें और हानि से बचे रहें। युद्ध में भाग न लेने वाले देश के जहाज़ों को खुड अपने मित्र के घर के समान समभता था और कहता था कि यदि ऐसे घर में किसी वैरी का माल भरा हुआ हो तो भी उसकी हानि न करनी चाहिये। कृषक, माली तथा अन्यान्य अमजीवी लोग जिन का निर्वाह मजदूरी पर ही होता है और जो मनुख्य जाति की खाद्य सामग्री की पूर्ति करने को निशिवासर परिश्रम करते हैं उनको युद्ध के प्रसंग पर किसी प्रकार की हानि पहुँचाना बहुत निन्दनीय कार्यहै, उनके कार्य्य में किसी प्रकार का विन्न नहीं डालना चाहिये, क्योंकि उसका जो बुरा परिगाम) होता है उसका प्रभाव मनुष्य मात्र पर पड़ता है अत: उन्हीं जब तक उनकी वस्तु का समुचित मूल्य न दे दिया जाय, बला-त्कार कोई वस्तु न लेनी चाहिये।

फ्रेंक्लिन का ऐसाभी अभिप्राय था कि घरू जहाज को युद्ध के समय वैरी के व्यापार को धका पहुंचाने के लिये सरकारी तौर पर समुद्र में फिरने की आज्ञा देना किसी को चोरी करने की स्वतंत्र ता देने के समान है। इस सम्बन्ध में उसने बड़ा युक्तियुक्त CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha श्रीर विद्वत्ता पूर्ण निबन्ध लिखा है जिस में ऐसी प्रथा को नीति-विरुद्ध, घातक श्रीर सुधरे हुए देश के लिये श्राचेपजनक प्रमा-णिक्ष किया है। वह लिखता है कि—"दूसरे देशों के व्यापारियों पर श्रीक्रमण कर के उनका माल श्रसवाब छीनना श्रीर उनको तथा उनके कुटुम्ब को नष्ट करना बहुत बुरा काम है"

यदि इंङ्गलैएड संधि करना चाहे तो उसके लिये क्रील करार निश्चित करने को किसी व्यक्ति को सर्वाधिकार देकर भेजा जाय ऐसा फ्रेंकलिन ने लिखा था और उस पर कांग्रेस ने जान आडम्स**े** को भेजा था यह पहिले लिखा जा चुका है। मि० आडम्स को पेरिस में आये हुए कुछ समय हुआ ही था कि इतने ही में ऐसी खबर आई कि कांग्रेस ने निश्चय किया है कि चांदी के सिक्के (इसल्ट्) के बदले में काराज का तमाम चलनी सिक्का पीछा खींच लेना चाहिये। यह निश्चय ऐसा अस्पष्ट था कि वह केवल श्रमेरिकनों के लिये ही है अथवा विदेशियों के लिये भी इसकी स्पष्टीकरण नहीं होता था। फ्रांस की सरकार यह निर्णय न कर सकी कि उसको क्या करना चाहिये। काउएट डी वरगेन ने मि० आडम्स को पत्र लिख कर पूछा कि तुम अमेरिका से अभी आये ही हो अत: यदि यह जानते हो कि इस सम्बन्ध में कांग्रेस का क्या स्पष्ट निर्णय है और उससे उसका क्या उद्देश्य है तो लिखो। श्राडम्स ने उत्तर दिया कि इस विषय में निश्चित और स्पष्ट रूप से में कुछ नहीं लिख सकता किन्तु, मेरा अपना व्यक्तिगत मत तो ऐसा है कि कांग्रेस के निश्चय का अमल अमेरिकनों और विदे-शियों सब पर होना चाहिये। अपने मत की पुष्टि में आडम्स ने कुछ दुलीलें भी लिख भेजीं। इसकी देख कर काउएट वरगेन की बड़ा छ।श्चर्य हुआ। कांग्रेस के विश्वास से फ्रेंच व्यापारियों न कांग्रेस के चलनी नोटों को स्वीकार करके सब प्रकार का माल श्रमेरिका मेजा था । उस समय यह बात उनके ध्यान में भी न थी कि अपनी ही इच्छा से कोई नोटों का मूल्य घटा देगा इसी से काउएट वरगेन का अभिप्राय यह था कि कांग्रेस के निश्चय का उन पर अमल होना अन्याय पूर्ण है । कुछ सप्ताह पश्चाति इस सम्बन्ध में फिर पत्रव्यवहार होने लगा और उसमें संयुक्त रेडिय और फ्रांस में परस्पर हुई शर्ते आदि की बातें भी चलने लगीं । श्रपना मत सचा और उचित है ऐसा प्रमाणित करने के लिये मि० आडम्स ने आवेश में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनसे काउएट वरगेन और फ्रांस के राजा को कुछ द्वरा लगा । काउएट वरगेन ने सारे पत्र व्यवहार की प्रति लिपियाँ फ्रेंक-लिन के पास भिजवाई और प्रार्थना की कि आप इनको कांग्रेस में भेज दें । इनको भेजते हुए फ्रेंकलिन ने कांग्रेस के सभापति को

"मि० ब्राडम्स यह सममते हैं कि हमें फांस देश का इतना ब्राभार-प्रदर्शन नहीं करना चाहिये, जितना किया जा रहा है। कारण कि हम जितने उसके कृतज्ञ और ऋणी हैं उसकी अपेचा वह हमारा अधिक ऋणी है। मुम्ने जान पड़ता है कि मि० श्राडम्स की ऐसी धारणा श्रान्तिजनक है। हमें इस सरकार के प्रति अधिक विवेक और नम्नता प्रदर्शित करनी चाहिये। यहां का राजा नवयुवक तथा गुणवान है और मेरा विश्वास है कि वह अपने वैसे अत्याचार सहन करने वाले देश की सहायता करने में आर्ं- दानुभव करता है, और इसी में अपनी कीर्ति सममता है। मेरा विचार ऐसा है कि हमें उसका अभार मान कर उसके आनन्द में बृद्धि करनी चाहिये। यह अपना कर्त्तन्य तो है ही, किन्तु साथ ही इसमें कुछ खार्थ भी है। ऐसा न करके और किसी मार्ग का अवन्तम्बन करना अपने लिये अनुचित और हानिकारक है। मैं

अथवा दूसरा कोई व्यक्ति अपने देश का जितना भला चाहते हैं उतना ही मि० आडम्स भी चाहते हैं। किन्तु उनका अनुमान ऐसा है कि यदि हम कुछ कठोरता और लापर्वाही रखेंगे तो हमें फार्सि अधिक सहायता देगा। क्या करना चाहिये, यह निश्चित करने का कार्य कांग्रेस का है।"

फ्रेंकलिन के विरोधी उस पर यह आद्तेप करते थे कि वह फ्रांस सरकार की खुशामद करता है। किन्तु, वास्तव में वह खुशामद केसी थी यह जानने को उसका ऊपर दिया हुआ पत्र ही पर्याप्त है। इसको खुशामद नहीं कही जा सकती क्यों कि किसी के प्रति उसकी कुपा या उपकार के बदले में आभार प्रदर्शन करना खुशामद नहीं बिल्क न्याय और नीति के अनुसार एक अचित शिष्टाचार है। क्किए के किलन को तो उन लोगों से अपने देश-हित के लिये अभी बहुत से काम निकालने थे अतः उन्हें प्रसन्न रखना अत्यन्त श्रावदयक श्रौर उपयोगी था । इन सब बातों को सोच समक कर ही फ्रोंकलिन किसी की परवाह न करके अपना कार्य किये जाता था। लोगों में इतनी समभ कहाँ थी जो यह जान पाते कि फ्रेंकलिन की यह खुशामद खुशामद नहीं बिल्क उसकी राजनी-इता है। आगे चल कर सर्व साधारण ने देखा कि फ्रांस के राजा तथा मन्त्री सबका उस पर भरोसा है ख्रौर वे लोग उसे अपना एक विश्वसनीय व्यक्ति समभते हैं। इतना ही नहीं उसके कथन पर श्लेब पूरा २ ध्यान देते हैं और आवश्यकता होने पर उसकी सम्मति के अनुसार कार्य करते हैं। कांग्रेस की आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक न होने के कारण पैसे के लिये फ्रॉकलिन को फ्रांस सरकार से बार बार प्रार्थना करनी पड़ती और यह उसी का प्रभाव था जो उसको एक भी अवसर असफल होने का न आया। उसने जब जो कुछ चाहा वैसा ही हुआ। युद्ध के अवसर पर कांग्रेस फ्रेंकलिन पर हजारों हुिएडयाँ लिखती थी किन्तु, वह उन्हें मुद्दत पर सिकार देता था, इसका यही कारण था कि वह जिस समय फ्रांस सरकार से जितना रुपया मांगता फौरन मिल जातानी कुछ समय पश्चात् मि० जे० स्पेन दरवार में तथा मि० आडम्स हालैएड दरवार में राजदूत नियुक्त हुए। इन देशों से रूपया प्राप्त हो जाने की आशा से उन पर भी हुएडियाँ भेजी गई किन्तु, वे उनको न सिकार सके अतः उनका रुपया भी फ्रेंकलिन पर ही पड़ा। सदा की भाँति इस बार भी उसने फांस सरकार से रूपया मॅगवा लिया और कांग्रेस की साख न जाने दी। इस प्रकार रुपया दे देने से सरकार को असुविधा होती है, ऐसा कहा जाता था। किंतु, ऐसा कोई नहीं था जो फूँ कलिन से रूबवरू नाहीं कर देता। यह सब फ्रेंकलिन के विवेक और विनय का कारण था। उस के विरोधी उस के इस गुण को अधीनता कहते थे और इसी से उन्होंने ऐसी बात प्रसिद्ध कर रक्खी थी कि वह फूरेंच सरकार की अनुचित खुशामद करके अपने उच पद का कुछ विचार नहीं रखता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह बात भी फैला दी थी कि फांस के मंत्रीगण अपना खार्थ-साधन करने के लिये उसकी प्रसन्न रखते हैं, कितु, अन्त में वे अपने को धोखा देंगे। फ्रेंकलिन की कीर्त को बट्टा लगाने और फ्रांस सरकार का उसे पर से विश्वास उठवाने के लिये इस प्रकार श्रानेक वे सिर पैर की वातें फैलाने में कुछ तथ्य न था श्रीर न कोई प्रमाण अथवा सत्यता का ही अंश था। किन्तु, फिर भी इस का परिणाम यह हुआ कि फ्रेंकलिन को पीछा बुला लेने के लिये कांग्रेस में प्रयत्न होने लगा। फ्रांस-स्थित संयुक्त राज्य का राजदूत एम० डी० लाख्जर्न फिलाडेल्फिया से सन् १७८० के दिसम्बर मास की १५ वीं तारीख को काउएड वरगेन के नाम लिखे हुए एक पत्र में लिखता है:- "फ किलन को पीछे बला लेने को कांग्रेस में हर तरह से खटपट चल रही है और मसा-च्युलेट्स के प्रतिनिधिगण उसको बुला लेने का बड़ा आप्रह क्र रहे हैं।"

उपर्युक्त पत्र भेजने के दो मास पश्चात् काउएट डी वरगेन ने उसका उत्तर भेजते हुए लिखा कि:- " यदि डाकृर फ्रॅकिलिन के विषय में तुम से कोई तुम्हारा मत पूछे तो तुम निडर होकर कहना कि उसकी स्वदेशहितैषिता और मनुष्य मात्र के प्रति सद् व्यवहार के लिये हमारा बड़ा ऊँचा मत है। उसके अनेक प्रशस्त गुर्णों के कारण तथा उसकी सचाई श्रीर ईमान्दारी में हमारा विश्वास है इस कारण कांग्रेस ने उसके सन्मुख इस समय जो आर्थिक प्रश्न उपस्थित कर दिया है उस पर से ही हम ने असकी सहायता करने का निश्चय किया है इस कारण कोई भी व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि उसका बर्ताव ऐसा है या नहीं जो किसी समय उसके देश के लिये हानिकारक सिद्ध हो श्रीर दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा कार्य्य कर सकता है या नहीं जैसा उसने किया है तो हम कहेंगे कि यद्यपि डा॰ फ्रेंकलिन के प्रति हमारा मत बड़ा ऊँचा है तो भी उसकी अवस्था के विचार से जो उसकी नियुक्ति की गई थी उसके अनुरूप कार्य दत्तता वह न दिखा सका । इसका हमें बड़ा खेद है कि कई आवर्यक बातों की सूचना जो समय २ पर उसे कांग्रेस को देनी चाहिये, न देकर वह चुपचाप बैठा रहता है। फिर भी हमारा ऐसा श्रभिप्राय है कि उसको इस समय बुलाना उचित नहीं कहीं उसके स्थान पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाय वह नासमझ, भगड़ाल और अभिमानी न प्रमाणित हो जो अपने देश का श्रशुभिचन्तक हो। यदि ऐसा हुत्रा तो उसके साथ हमारा सह-योग न रह सकेगा। नया मनुष्य नियुक्त करने में एक यही बात विचारणीय है। श्रतः यही उपाय उत्तम जान पड़ता है कि कूँ किलन की सहायता के लिये ऐसा मनुष्य नियुक्त किया जाय जो बड़ा चतुर, सावधान श्रौर विवेकी हो।"

फ्रांस सरकार का फ्रेंकलिन के विषय में कैसा मत था इसका इस पत्र से सहज में ही स्पष्टीकरण हो जाता है। फ्रांस सरकार उसको इसीलिये रखना चाहती हो कि वह खुशामद करने वाला है, यह बात नहीं थी, बलिक उसकी वृद्धावस्था के साथ २ दो महान रोगों ने भी उसे घेर रक्खा था। एक संधिवात श्रीर दूसरा पथरी। इनके कारण उसको कभी २ कई सप्ताह तक रोग-शब्या पर पड़ा रहना पड़ता था। बीमारी के कारण वह निर्वल होता जाता था और किसी कार्य को चाहिये जैसी तेजी के साथ न कर पाता था। इतना होते हुए भी कांग्रेस ने उसकी सहायता के लिये कोई आदमी न दिया। उसे सारा काम या तो स्वयं करना पड़ता था अथवा घरू तौर पर वह अपने पौत्र को बुला लिया करता था। कांग्रेस ने उसको कोई सहायक न दिया इस बात से उस समय और भी आश्चर्य होता है जब हम देखते हैं कि मि॰ जे और मि॰ आडम्स के सुपुर्द बहुत थोड़ा कार्य होते हुए भी कांग्रेस ने उनको दो ऐसे सहायक दिये थे जो बड़े होशियार और कार्य पटु थे। उधर फ्रेंकिलन को अपने अनेक उत्तरदायित्त्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त फ्रेंच बन्दरों में आने वाले व्यापारिक जहाजों का कार्य भी करना होता था जिसमें उसको बड़ा परिश्रम उठाना पड़ता श्रीर बहुत समय देना पढ़ताथा। फ्रांस के बन्दरों का जो काये था उसके लिये एक कमेटी बना कर उसको इस कार्य से मुक्त कर देने के लिये उसने कांग्रेस को कई बार लिखा, किंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। इस पर से सहज ही यह अनुमान होता है कि उसको

वापिस बुला लेने के लिये उसके विरोधियों के निरन्तर प्रयत्न करने पर भी कांग्रेस ने उसको अपने पद के उपयुक्त समभ कर ही के विस न बुलाया क्यों कि उसकी योग्यता श्रीर शक्ति पर कोंग्रेस को पूरा भरोसा था। फांस में जो कुछ कार्य हो रहा था उसकी वह नियमित रूप से कांग्रेस को कोई सूचना न देता था श्रीर श्रार्थिक सहायता के सम्बन्ध में फूांस की याचना न करने को भी वह न कहता था उस कारण काउएट डी वरगेन फ्रॅंकलिन पर दोषारोपण करता था। किंतु, वास्तव में वह अनु-चित था। फूँ कलिन जानता था कि फिलाडेरिकया में फांस के राजदूत को फांस सरकार की आंर से सब समाचार नियमित ह्मप से भेजे जाते हैं और कांग्रेस को भी उसकी सूचना हो जाती है इस कारण वह यह आवश्यक नहीं समझता था कि अपनी श्रोर से भी कांग्रेस की पृथक् सूचना दे। इसका कारण इसकी त्रोर का कुछ प्रमाद या त्रालस्य समभना भूल की बात है, क्योंकि उस समय अन्यान्य बातों के लिये किया हुआ फ्रेंकिति का पत्र व्यवहार इतना विस्तृत और प्रचुर है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वृद्धावस्था में भी कार्य करने की उसमें ऋसाधारण शक्ति और योग्यता थी, क्योंकि इस अवस्था में इतना कार्य्य कोई विरला पुरुष ही कर सकता होगा।

फांस सरकार की ऋोर से प्रति वर्ष लगभग ३० लाख लिवर ऋगु दिया जाता था। सन् १७८१ में फूँकलिन ने ४० लाख लिवर प्राप्त किये और ६० लाख फ्रांस सरकार ने सहायता-स्वरूप बरूशीश में दिये। यह रूपया प्राप्त हो जाने पर कांग्रेस के भेजने से कर्नल जॉन लारेन्स फांस में आया और सेना की त्रावश्यकताएँ बता कर क्ष्या श्रीर सेना सम्बन्धी सामान की सहायता मॉॅंगने लगा । फ्रेंकिलिन ने लारेन्स की ब्रार्थना पर CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha उसकी बहुत सहायता की, श्रीर उससे सफलता भी हुई; किंतु, फूंस इतनी श्रधिक श्रार्थिक सहायता कर चुका था कि उससे श्रव सहज में ही श्रावश्यकतानुसार रुपया मिल जाना जरा विचारणीय हो गया था। फिर भी श्रमेरिका को फूंस ने श्रपनी जमानत पर हालैएड से एक करोड़ रुपया दिलाना स्वीकार कर लिया।

इसी समय फ्रेंकिलन ने कांग्रेस को अपने पद का त्यागपत्र भेज कर प्रार्थना की कि उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाय। कांग्रेस के सभापित को लिखे हुए पत्र में से यहाँ कुछ अंश दिया जाता है जिसमें उसने ऐसा करने के कारण दिखाये थे:—

"× × × अब मैं अपने विषय में। कुछ प्रार्थना करने की आज्ञा चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में अब तक मैंने कांग्रेस को इतना विवश नहीं किया था, किन्तु, अब मेरी आयु का ७५ वाँ वर्ष पूर्ण हो चुका है। गत शीतकाल में मुक्ते बड़े जोर का संधिवात रोग हो गया था जिससे मुक्ते बहुत निर्वलता जान पड़ती है। तिरन्तर की व्याधि के कारण अब मैं अपनी पहिली जैसी शक्ति प्राप्त कर सकूंगा यह असम्भव सा हो गया है। यद्यपि अपनी मानसिक शक्ति पर मुक्ते अब भी वैसा ही भरोसा है। चाहे उसमें निर्वलता आगई हो, किन्तु, मुक्ते ऐसा नहीं जान पड़ता।

"मैं देखता हूँ कि कार्य पटुता में जो चालाकी का मिश्रण होना चाहिये वह मुक्त में नहीं है। पहिले वह कुछ था भी, किन्तु, अवस्था के साथ २ इसका भी अब लोप हो गया है। इसके अतिरिक्त इस पद का कार्य बड़ा श्रमसाध्य है, जिसका करना अब मेरी शक्ति से बाहर है। कार्य्याधिक्य के कारण मुक्ते चौवीसों घंटे घर पर जुटे रहना पड़ता है। आपकी और से आई हुई हुँडियें लेने और उन्हें स्वीकारने से मुफ्ते इतना भी अवकाश महीं मिलता कि थोड़ी देर के लिये स्वच्छ वायु में घूम फिर सकूं – व्यायाम करने की तो बात ही दूर रही। पहिले मैं कुछ समय के लिये प्रति वर्ष अमण में निकल जाया करता था, जहाँ वायु सेवन और व्यायाम के लिये मुक्ते पूरी सुविधा मिल जाती थी। इसी का यह फल था कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था। मेरे जैसे वयोग्रद्ध व्यक्ति को अपनी आयु बढ़ाने के लिये शरीर की अनेक प्रकार से रज्ञा करनी चाहिये जो रात दिन कार्य में लगे रहने के कारण नहीं हो पाती।

"सरकारी कार्य्य के साथ २ मैं लगभग ५० वर्ष से जो कुछ सुम से बन पड़ता है लोकोपयोगी कार्य भी करता हूँ। उसका अपने देश बन्धुओं की ओर से मुक्ते खूब सम्मान मिल चुका है अतः इस सम्बन्ध में भी मेरी विशेष लालसा नहीं रही। अपने जाति बन्धुओं के हृदय में मेरे लिये स्थान है, इससे बढ़ कर अपनी सेवा का उत्तम पुरस्कार मेरे लिये और क्या हो सकता है ? साधारण स्थिति से लेकर श्रव तक मैंने जो कुछ सांसारिक त्रानन्द उठाया है वह मेरे लिये यथेष्ट है और अब मेरी कोई महत्त्वाकां क्षा रोष नहीं है। हाँ, एक आशा और मस्तिष्क में घूम रही है और वह है, अवशिष्ट जीवन का विश्राम । कांग्रेस से मुक्ते पूरी आशा है कि वह मेरे स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजकर मेरे जीवच की इस अन्तिम और आवश्यक अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेगी। यहाँ मैं इतना चल्लेख कर देना आवश्यक समभता हूँ और उसकी सत्यता में विश्वास करने का भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जो अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ उसका यह कारण नहीं है कि जो कार्य इस समय हाथ में लिया गया है CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

उसमें सफलता की आशा नहीं है। न यही बात है कि किसी व्यक्तिगत निर्वलता के कारण मेरा मन नौकरी पर से उचट गया है। ऊपर बताए हुए कारणों के अतिरिक्त मेरे त्यागपत्र देने का श्रीर कोई कारण नहीं है। मैं सामुद्रिक यात्रा की कठिनाइयों को मील सकूं ऐसी मेरी स्थिति नहीं रही है और युद्ध प्रसंग पर क़ैदियों को पकड़ने की जिम्मेदारी से मैं पृथक रहना चाहता हूँ इस कारण शान्ति-स्थापित होने तक मेरा यहीं रहने का विचार है। बहुत सम्भव है, मेरे अवशिष्ट जीवन का यहीं अन्त हो जाय, तो मेरे स्थान पर जो व्यक्ति आवेगा उसके कार्य्य में मेरा ज्ञान श्रीर श्रतुभव श्रा जाने पर उसमें मैं बड़ी प्रसन्नता सनाऊँगा। यदि वह मुक्ते किसी योग्य समक्त कर कोई सम्मति पूछेगा तो मैं सहर्ष दूंगा श्रीर श्रपनी जान पहिचान से उसका पूरा सहयोग करूँगा।"

कांग्रेस ने फ्रॅंकलिन का त्यागपत्र स्वीकार करने से नाहीं कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि मि० श्राडम्स के साथ संधि करने के कार्य्य के लिये जिन चार व्यक्तियों की नियुक्ति की थी, उनमें इसका नाम भी रक्खा। फूँकलिन ने अपनी प्रसन्नता और कार्य-मुक्त हो जाने की कामना से त्यागपत्र दिया था किन्तु, कांग्रेस ने इसे अस्तीकार करते हुए उसको उसी पद पर बना रक्खा यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस की उसके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसके विरोधियों को इससे बड़ा मनस्ताप हुआ। मार्नो कुमार्ग पर जाते हुए उनको किसी ने एकाकी रोकने का चेष्टा की हो। उनको अपने प्रयत्न में सफल होने की आशा न रही। फ्रॅंकलिन को भी अनिच्छापूर्वक कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। वह लिखता है:—"मेरी वृद्धावस्था के कारण कहा-चित् श्रपने कार्य में मुक्त से किसी समय श्रुटि हो जाय, इस CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

भय से मैं पृथक् होना चाहता था. किंतु, उनकी धारणा के अनु-सार मैं अभी कुछ काम का समका गया हूँ अतः उनके प्रस्ताव की नहीं टाल सकता। मुक्तसे जो कुछ टूटी फूटी सेवा हो सकेगी, करूगा।"

इंग्लैएड में रक्खे हुए अमेरिकन क़ैदियों के सम्बन्ध में फूँकिलिन और उसके मित्र हार्टली में परस्पर पत्र व्यवहार चल रहा था। इसका लाभ लेकर हार्टली मंत्रियों के आग्रह से बार र संधि के सम्बन्ध में लिखा करता था। उसकी की हुई सूचनाओं का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि उसका पत्र व्यवहार लाई नार्थ के देखने में भी आता था और लार्ड नार्थ इस पत्र व्यवहार ्को पसन्द करता था। इङ्गलैएड के प्रधानों का विचार ऐसा प्रतीत होता था मानों वे संयुक्त राज्य को फूांस से पृथक् समभ कर अकेले संयुक्त राज्य के साथ ही संधि कर लेने के इच्छुक हैं। किंतु, ऐसा करना कांग्रेस के किये गये क़ौल क़रारों के अनुसार बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उसके अनुसार बिना फ्रांस की सम्मति लिये इङ्गलैएड के साथ संधि न करने को संयुक्त राज्य बाध्य थे। पराक्रमी फांस से मैत्रीभाव छोड़ कर इझलैएड के साथ सलाह करने की बात को फ्रेंकिलिन पसन्द नहीं करता था। अतः उसने हार्टली को लिखा कि:-" तुम हमारे साथ संधि करो उससे पहिले जिस प्रकार तुम्हें हालैएड और स्काटलैएड से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं उसी प्रकार इमारे लिये भी फ्रांस से अपना सम्बन्ध तोड़ना अनिवार्थ नहीं है। फांस के साथ हमारा जो मित्रता का सम्बन्ध है उससे हमारे साथ संधि करने में तुम्हारी कोई हानि नहीं है। यदि यह सूचना लार्ड नार्थ की होती तो सारा संसार यह कहता कि उसका चहुश्य हमको छोड़कर श्रपने मित्रोंको हमारा विरोधी बनाने का है। CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

यह देश हमारी रत्ता के लियं केवल अपनी किया से प्रेरित होकर ही युद्ध में आया है। अतः हमारा यह धर्म है कि उसके साथ हमारे जो कौल करार हो चुके हैं, उन्हें हम किसी भीने अवस्था में न तोड़ें। स्पष्ट रीति से यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के चाहे कोई कौल करार हों या न हों तो भी उसकी प्रसन्नता के अनुसार चलने को हम बाध्य हैं। यदि ऐसी प्रतिज्ञा न की गई हो तो भी प्रामाणिकता की टिष्ट से किसी अमेरिकन को इसके विपरीत इंग्लैएड के साथ संधि करने की अपेत्ता अपना दाहिना हाथ काट डालना अधिक उत्तम और श्रेयस्कर है।"

हार्रली की दूसरी सूचना यह थी कि दस वर्ष तक युद्ध बन्द रखना और इस अवधि में कदाचित् इंगलैंग्ड फ्रांस के साथ युद्ध आरम्भ करदे तो भी संयुक्त राज्य को फ्रांस की सहायता ने करनी चाहिये। इस पर फ्रेंकलिन ने उत्तर दिया कि—"फ्रांस के साथ विश्वासघात कराके तुम हमारी स्थिति ऐसी कराना चाहते हो कि कुछ वर्ष विश्राम लेकर यदि तुम फिर युद्ध आरम्भ कर दो तो हमारी सहायता के लिये कोई खड़ा न हो। हम ऐसे निपट मूर्ख नहीं हैं जो तुम्हारी बात में श्राकर ऐसा स्वीकार करलें।"

संयुक्त राज्य को फ्रांस से पृथक् करने के लिये ब्रिटिश मिन्त्रयों ने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उन्हें सफलता न हुई। यदि अपनी युक्ति में वं कृतकार्य हो गये होते तो अमेरिका की क्या हस्ती थी जो इंगलैएड के साथ इतने साहस के साथ अकेला ही अड़ा रहता। इंगलैएड ने केवल अमेरिका के साथ ही खटपट न चला रक्खी थी, बल्कि संयुक्त राज्य से पृथक् हो जाने के लिये फ्रांस को भी बहुतसा लालच बता रक्खा था। किन्तु फ्रांस के राजा और वहाँ का मिन्त्रमएडल फ्रूं किलन की भांति अन्तः करण से अपने किये हुए कौल क्ररारों पर दृढ़ थे। उन्होंने इंगलैएड को स्पष्ट रीति से उत्तर दे दिया कि जब तक तुम संयुक्त राज्य की खुतन्त्रता स्वीकार न करोगे तब तक युद्ध बन्द करने अथवा संधि कर्रीने की बात पर कुछ ध्यान न दिया जायगा।

फ्रांस में फ्रेंकिलन के मित्रों की बहुतायत थी! इसके अति-रिक्त पेसे में उसके पड़ोसियों के साथ उसकी बड़ी घनिष्टता हो गई थीं। उसकी सेवा करने और उसके लिये हर प्रकार का कष्ट उठाने को वे सब हमेशा तत्पर रहते थे। मि० त्रिलन के घर में तो वह ऐसा हिलमिल गया था मानो घर का ही मनुष्य हो। श्रोरिटल में मेडम हेल्वेशियस नाम की एक वृद्धा श्रीर भली स्त्री के घर पर वह प्राय: जाया करता था श्रीर वहीं पर लीरोय, लारोशे, फोकोल्ड, ली विलर्ड आदि उसके अन्यान्य मित्र भी ऋ। जाते थे। वृद्धा एक विद्वान और विदुषी स्त्री थी। विद्वानों की सत्संगति में रह कर उसके विचार वड़े परिष्कृत हो गये थे। "संधिवात के साथ बातचीत" जैसे अनेक मनोर अक और लोक-प्रिय निवन्धों में से अधिकतर पेसे श्रौर ओ एटल में एकत्र हुए उसके मित्रों के मनोरश्जन के लिये ही लिखे गये थे। ऐसे लेखों से वह अपना दुःख भूल जाता था और अपने मित्रों का भी मनो-रखन करता था। पेसे और त्रोएटल की मित्रता फूँ कलिन वहाँ रहा तभी तक रही हो यह नहीं, बल्कि अमेरिका चले जाने पर भी असकी आयु पर्यन्त वह पत्र व्यवहार के रूप में जारी रही।



## प्रकरण २६वां इंग्लैगड ने संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली।

सन् १७८२

संधि विषयक वार्तालाप—इस सम्बन्ध में पार्लामेग्रट का वाद विवाद— मंत्रियों में परिवर्तन—वाद विवाद किस ढंग का होना चाहिये, इस विषय में फ्रॅंकलिन से सम्मति लेने को भ्रोसवाल्ड का पेरिस जाना—ग्रेन्न विल्ल का श्रधिकार पत्र फ्रॅंकलिन ने नापसन्द किया—फ़ोकस—शलवर्न-फिट्ज हरवर्ट—भ्रमेरिका के साथ शर्तें निश्चित करने को श्रोसवाल्ड का भाना—फ़्रॅंकलिन ने संधि सम्बन्धी भावश्यक और उपयोगी शर्तें बताई— बाद विवाद—स्वतंत्रता—सीमा तथा मछलियाँ मारने का अधिकार— राजकीय पक्ष वार्लों को हानि पहुँचाने का प्रयत्न—युद्ध में अमेरिकनों को हुई हानि का बदला दिलाये जाने के लिये फ्रॅंकलिन की प्रार्थना—शर्तें। निश्चित हुई—इस्ताक्षर—कांग्रेस की स्वीकृति।

विचार करना शुरू किया। यार्क टाउन के समीप लार्ड कार्नवालिस की अधीनस्थ सेना की पराजय, नया लश्कर अमे-रिका भेजने में मंत्रियों की असमर्थता, युद्ध का प्रचुर व्यय और

हालैएड का इंग्लैएड से विशेध करके अमेरिका तथा फ्रांस से भिल जाना-इन सब कारणों से अब इंग्लैएडवासियों की आखें सुतीं और संधि की चर्चा होने लगी। कार्नवालिस के पराजित होने का संवाद इझलैंगड में पहुँचने के पश्चात् पार्लामेगट का अधि-वेशन हुआ और उसमें दिये हुए राजाओं के भाषणों में पहिले की अपेता किसी अंश तक थोड़ा जोश दिखाया गया। यद्यपि अमेरिकन लोग पाँच वर्ष से स्वतंत्र प्रजा की भाँति अपनी स्वतं-त्रता को निभा रहे थे त्रौर उन्होंने दो ब्रिटिश लश्करों को पराजित करके क़ैद कर लिया था, जिससे अंग्रेजों के हृदयों में से जीतने की आशा विस्कुल जाती रही थी, तथापि राजा लोग अब भी अपने भाषणों में उनके विषय में "हमारी उपद्रवी और भीका देने वाली प्रजा" जैसे शब्द बोलते थे। पार्लामेएट में ही नहीं, सर्वसाधारण में भी मानों इसकी चर्चा बड़े जोरों से हो रही हो, श्रौर उसका पार्लामेएट पर भी प्रभाव पड़ा हो, ऐसे चिह्न दिखाई देने लगे. और प्रधानों के पक्त वालों की संख्या घटने लगी। कुछ समय के पश्चात् जनरल कोन्वे ने प्रार्थना की कि अप्रमेरिका के साथ जो भगड़ा हो रहा है उसको समाप्त करके शान्ति की व्यवस्था करने को राजा से प्रार्थना करनी चाहिये। इस प्रार्थना पर पार्लामेएट में दोनों पत्तों की श्रोर से खूब बाद विवाद हुआ। अन्त में एकमत अधिक मिलने से प्रधानों ने असको रह कर दिया और लड़ाई जारी रखने का ही निश्चय हुआ। केवल एक ही मत अधिक मिला, इसका कारण यह कभी नहीं हो सकता कि इसमें प्रधानों की शक्ति ही मुख्य थी। लार्ड नार्थ को जब यह विदित हुआ कि प्रधानों के त्यागपत्र देने का अवसर आ गया है तो उसने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रधानमण्डल में परिवर्तन हुन्ना, श्रौर उसके साथ ही

CC-O. Garukur Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

व्यवस्था मार्च मास में प्रारम्भ हुई। मारक्विस श्राफ राँ किंगहाम प्रधान मंत्री हुन्त्रा स्त्रीर मि० फाक्स तथा लार्डशेलवर्न ये दो बूस्रक सहायक मंत्री नियुक्त हुए। नये मंत्रिमएडल ने ऐसी युक्ति सं अधिकारों को अपने वश में लिया था कि उनके समय में श्रमेरिका को मानों बिना किसी विघ्न के खतंत्रता मिल जायगी। **उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपना कार्य्यारम्भ किया था।** फाक्स श्रीर शेलबर्न फूँकलिन के साथ संधि सम्बन्धी पत्र व्यवहार करने लगे। उन्होंने अप्रैल मास में मि० रिचर्ड श्रोसवाल्ड नामक व्यक्ति को बहुत से अधिकार देकर फ्रेकिलन के साथ विचार करने को पेरिस भेजा और युद्ध में लगे हुए अन्यान्य देशों के साथ किस प्रकार संधि की जाय इसके लिये सम्मति लेने को काउएट डी वरगेन के पास मि० टाम्स श्रेनिबल्ल को भेजा गयें। इस प्रकार बहुत प्रयत्न हुए, खूब बाद विवाद चला, किन्तु, जोब तक संधि करने के लिये राजी की अधिकार दिये जाने का पार्लामेग्ट प्रस्ताव न करे तब तक कुछ हो सकेगा, ऐसी आशा नहीं बँधी।

कौल करार करने के बाद विवाद के सम्बन्ध में फूँ किलन ने ऐसी सूचना दी कि इंग्लैंगड़ के बाद विवाद करने वालों में से एक अमेरिका सम्बन्धी विवाद करने को, और एक यूरोपियन देशों के विषय में विवाद करने को अपनी पृथक २ दलीलें और अधिकार लेकर आवें तो अच्छा हो, क्योंकि इन दोनों में पृथक २ बातें होने के कारण वाद-विवाद का कार्य्य पृथक २ चलाने से वह शीमता से और सुगमतापूर्वक हो जायगा। ब्रिटिश मंत्रियों ने इस सूचना को स्वीकार किया और अपने वाद-विवाद करने वालों को भिन्न २ अधिकार पत्र दिये।

इङ्गलैंगड ने संयुक्त राज्य की खतंत्रता खीकार कर ली। ४४५

मि॰ प्रेनविल्ल तथा मि॰ श्रोस वाल्ड ने काउएट डी वरगेन और डा॰ फ्रेंकलिन के साथ चलती हुई संधि सम्बन्धी चर्चा में प्रारंड्स से ही विश्वास दिलाया कि अमेरिकनों को स्वतंत्रता देने की निश्चय किया गया है। फ्रांस तथा इंग्लैएड के मंत्रियों ने यह पहिले ही निर्णय कर लिया था कि वाद विवाद पेरिस में किया जाय। मि० ग्रेनविह पेरिस में ही रहा, किंतु मि० श्रोस वाल्ड कुछ समय के लिये लन्दन हो आया। श्रोस वाल्ड की अनुप-स्थिति में श्रेनिवल को मिले हुए अधिकार का उसने यह अर्थ समभा कि उसको फ्रांस तथा अमेरिका दोनों के साथ वाद विवाद करने का अधिकार है। जब फ्रेंकलिन ने उसकी भूल बताई तब ग्रेनविल्ल ने कहा कि यदापि अधिकार पत्र में अमेरिका के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा तथापि मेरे अधिकारपत्र में असिरिका का समावेश हो सकता है।इसको फ्रेंकलिन ने खीकार नहीं किया और कहा कि अमेरिका के साथ वाद-विवाद करने का अधिकार जब तक स्पष्ट रूप से लिख कर न दे दिया जायगा तथ तक संधि सम्बन्धी कोई बात नहीं हो सकेगी। फ्रेंकिलन का श्चाप्रह देख कर मि० ग्रेनिवह ने अपना अधिकार पत्रे एक खास व्यक्ति के साथ लन्दन भिजवाया और उसमें ऐसा संशोधन करके वापिस मेँगवाया कि " फांस घ्रथवा दूसरे किसी राजा या राज्य के साथ " वाद विवाद करने का उसको अधिकार है। हुत, फ्रेंकिलन को इससे भी सन्तोष नहीं हुआ। इस अधिकार पत्र को पढ़ चुकने पर उसने ग्रेनविल्ल से कहा कि "दूसरे किसी राज्य के साथ " ऐसे अस्पष्ट शब्दों से जिसकी तुम्हारी सरकार राज्य की भाँति नहीं मानती, उससे वाद विवाद करने का श्रिधिकार नहीं पाया जाता। अन्त में फ्रेंकिलन ने संयुक्त राज्यों के सम्बन्ध में मि० ग्रेनिवल्ल को मिले हुए इस अधिकार पर से वाद विवाद करना अस्वीकार कर दिया।

डिचत शर्तों पर संधि करने को इङ्गलैगड तय्यार है ऐसा कह कर भी मि० श्रोस वाल्ड श्रीर मि० श्रेन विल्ल ने इस प्रकार चालाकी करना आरम्भ किया इससे काउएट डी वस्रोतन और डा० फूँकलिन अप्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा सन्देह हुआ कि इङ्गलैएड की इच्छा युद्ध जारी रखने की है। किंतु, समय श्रधिक लगे इस अभिषाय से वह ऐसा छल करता है। वेस्ट इएडीज में इस समय कई अवसरों पर विजय प्राप्त हुई थी इससे उपर्युक्त सन्देह और भी हढ़ हो गया और उभय पत्त वालों को ऐसा प्रतीत हुआ मानों अभी इङ्गलैएड को विजय प्राप्त होने की आशा है। वैसे तो इस सन्देह के अनेक कारण थे किंतु, कुछ समय के पश्चात् ऐसा जान पड़ा कि मुख्य कारण कोई श्रौर ही था। ऐसा संवाद आया कि मारक्विस आफ रॉकिंगहम की मृत्यु हो गई है और प्रधान मंडल में परिवर्तन हुआ है। रॉकिंगहम की मंत्रित्त्व केवल ढाई। मास चलने के पश्चात् जुलाई मास में यह घटना हुई थी। ऋर्ल आफ शेलवर्न प्रधान सचिव हुआ और त्रार्ल गेन्थम तथा मि० टाउन्सेएड उपप्रधान नियुक्त हुए । मि० फ्राक्स त्यागपत्र देकर पृथक् हो गया, और त्याग पत्र देने का कारण उसने पालीमेएट में यह प्रकट किया कि-"मैं सोचता था कि अमेरिका को विना किसी शर्त के खतंत्रता दी जाने वाली है इस कारण में उसको खतंत्र करने का वचन दे चुका हूँ। किंतु, अब मुक्ते ऐसा सुनाई दिया है कि प्रधान मएडल के विचार र परिवर्तन हो गया है। इस कारण ही मैंने त्यागपत्र दिया है। क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। लार्ड शेलवर्न उपनिवेशों के पक्त में था, ख्रौर चाहता था कि युद्ध बन्द हो जाय। वह स्वतंत्रता स्वीकार करने का विचार भी कई बार प्रकट कर चुका था किंतु, नये शासन प्रबन्ध में खतंत्रता की बात तो बिल्कुल एक आरे कर दी गई थी केवल सम्मति लेने

इङ्गलैंग्ड ने संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। ४४७

श्रीर देने के उद्देश्य से ही उसने प्रधान पद लिया था। इस कारण ऐसा सममा जाता था कि स्वतंत्रता के प्रश्न पर उसके विज्ञारों में परिवर्तन हो गया है। पार्लामेगट में उसके पत्त वाले भी इसी प्रकार कहते थे। लाउं शेलवर्न श्रीर मि० फाक्स में पहिले से ही राजनैतिक मतभेद था। जिस समय संधि की चर्चा हो रही थी उस समय भी उनमें एकमत न था ऐसी श्रवस्था में शेलवर्न के शासन काल में फाक्स का उससे मिल कर रहना सम्भव न था।

नये मंत्रिमएडल का निर्वाचन हो चुकने पर संधि की सलाह करने के लिये कुछ श्रौर ही प्रकार का वाद विवाद होने लगा। मि० फाक्स का कथन सत्य प्रतीत होने लगा कि पेरिस में भेजे हुए वकीलों को फ्रेंकलिन के सन्मुख खतंत्रता खीकार करने को कहा गया था, किंतु, फिर भी स्वतंत्रता की बात को पहिले स्वीकार करके वाद विवाद करने का शेलवर्न का इरादा नथा। राकिंगहम की मृत्यु के पश्चात् नये प्रधान मण्डल का ऐसा विचार हुआ था कि संधि सम्बन्धी वाद विवाद इस ढंग से करना चाहिए कि व्यापारिक अधिकारों में अथवा प्रदेशों की बख़्शीश में संयुक्त राज्यों से किसी प्रकार का बदला लिये विना स्वतंत्रता वीकार न करनी पड़े। ऐसा विचार होने के कारण मि॰ फ़ाक्स है और से नियुक्त हुए मि० ग्रेनविह को पेरिस से वापिस बुला लया गया और उसके स्थान पर मि० फिट्ज हरबर्ट नामक व्यक्ति को भेजा गया। फ्रांस, स्पेन और हालैएंड के साथ वाद विवाद करने का अधिकार उसको दे दिया गया और अमेरिका का श्रोसवाल्ड के श्राधीन रहने दिया। संधि सम्बन्धी बाद विवाद करने में फ्रेंकलिन के साथ रहने को नियुक्त हुए अधि-कारियों में से अभी तक कोई भी पेरिस में नहीं आये थे। श्राहम्स हालैएड में था, श्रीर मि० जे स्पेन में। मि० जे कुछ समय के पश्चात् श्रागया। चौथा श्रिधकारी मि० लारेन्स इक्ष-लैएड में क़ैद था। उसको भी कुछ दिन के पश्चात् लार्ड क्लिं बालिस के परिवर्तन काल में छोड़ दिया गया था। किंतु, संधि सम्बन्धी बाद विवाद लगभग पूरा होने को श्रा गया श्रतः वह ससमें किसी प्रकार का भाग न ले सका।

क्या क्या करना ? इस सम्बन्ध में लार्ड शेलवर्न की श्रोर से श्रोसवास्ड को पहिले से ही सूचनाएँ मिल चुकी थीं। उसका अधिकार पत्र पीछे से दिया जाने वाला था। इससे पहिले के तीन मास में फेंकिलिन से उसकी कई बार भेंट हो चुकी थी श्रीर उन्होंने संधि करने के विषय में मुख्य २ बातों पर बातचीत भी करली थी। अतः अब ओसवाल्ड ने वाद विवाद करने की रहेश्य से कुछ चर्चा चलाई। अपने प्रयोजन के अनुसार उसमें जो जो शर्तें होनी चाहिये थीं उनको फ्रेंकलिन ने एक क़ाग़ज पर लिखा और उसे दिखाकर कहा कि अपने सहयोगियों की सम्मति के बिना सुभासे कोई भी निश्चित बात नहीं कही जा सकती। यह अवश्य है कि मेरी धारणा के अनुसार शर्तें इस प्रकार की होनी चाहियें। उसकी सूचना में दो प्रकार की शर्तें थीं एक को वह बहुत आवश्यक तथा प्रयोजनीय सममता था और दुसरी को गौए। इङ्गलैएड की सरकार सदा के लिये उनके अनुसार चले इस प्रकार की संधि करनी हो तो उसको दोनों प्रकार की शर्तें खीकार करनी चाहियें।

आवश्यक शर्ते इस प्रकार थीं:—(१) उपनिवेशों को सब प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देनी और वहाँ से इङ्गलैएड को अपनी सेना वापिस बुला लेनी। (२) स्वतंत्र और इङ्गलैएड के अधीनस्थ उपनिवेशों की सीमा निर्धारित करनी (३) पहिले की भाँति जिस इंगलैंगड ने संयुक्त राज्य की खतन्त्रा खीकार कर ली। ४४९

प्रकार केनेडा की सीमा निर्धारित की गई हो उसकी वहीं रखनी (४) न्यू काउलैएड और दूसरे स्थानों के किनारों पर मछलियें ते हो होल जाति की मछलियों को पकड़ने की खाधीनता दे देनी।

दूसरी शर्ते ये थीं:—(१) नगरों को जला देने से जिन जिन सनुष्यों की हानि हुई हो उनकी चित-पूर्ति करना (२) उपनिवेशों को तंग करने में वड़ी भूल की गई है इस प्रकार का पार्लामेग्ट में एक प्रस्ताव उठाकर उस स्वीकार करवाना कि हमको इसका खेद है (३) उपनिवेशों के जहाजों को ग्रेट ब्रिटेन और त्रायलैंग्ड में व्यापार सम्बन्धी ब्रिटिश जहाजों के समान श्रधिकार देना (४) सारा कुनेड़ा वापिस दे देना। इन शतों को स्वीकार करना न करना इंक्रलैंगड़ की इच्छा पर था। किंतु, फ्रेंकलिन यह कहता था कि इन शतों को अंगीकार किये विना संयुक्त राज्यों की प्रजा की मनस्तुष्टिन होगी।

फ्रॅंकिलन तथा श्रोसवाल्ड के बीच में वाद विवाद होने लगा तभी से लगभग तीन मास तो प्रारम्भिक वाद विवाद में ही चले गये। इस विवाद में तीन वातों का निर्णय करना था। श्रर्थात् खतंत्रता, सीमा श्रीर मछलियां पकड़ने का श्रियकार। खतं-श्रेता की खीकृति के सम्बन्ध में तो श्रव कोई फगड़ा शेष न रहा था। सीमा निर्धारित होने में श्रभी गोलमाल चल रहा था। बहुत भगड़ा होने श्रीर मानचित्र (नक्शे) तथा प्रमाण श्रादि देखकर श्रन्त में सीमा सम्बन्धी प्रश्न भी सन्त्रोधजनक रूप में निश्चित हो गया। वाद विवाद लगभग समाप्त होने को श्राया इतने में ही कुछ श्रिधक उपयोगी शर्तें निकलवा देने के विचार से

इंग्लैंग्ड ने सीमा निर्धारित करने का प्रश्न फिर उठाया। युद्ध के CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized By Siddhanta eGangotti Gyaan Kosha

अवसर पर तेरह उपनिवेशों में से राजा के पत्त वालों को देश-निकाला देकर उनकी जायदाद जुप्त करली गई थी। अत:/ इङ्गलैएड का उद्देश्य अब यह था कि इन लोगों की स्ति पूर्ति करने की शर्त्त को अमेरिका खीकार करे। यदि यह शर्त्त खीकार न की जाय तो इसके बदले में मछ लियाँ पकड़ने का अधिकार रख लेना यही इङ्गलैएड की इच्छा थी। राजा के पच वालों के लिये संयुक्त राज्यों के वकीलों ने कुछ भी करने की आशा नहीं दिलाई। बल्कि, उन्होंने ऐसी श्रापत्ति की कि राजा के पन्न वालों की जो जायदाद उपिनवेशों ने लेली है वह लौटानी या नहीं यह उनके अधिकार की बात है इसके लिये कांग्रेस को हस्तचेप करने का कुछ श्रिधकार नहीं है। क़ौल क़रारों में ऐसी शर्त्त रक्ली जाय तो भी वह उपनिवेशों के लिये हानिकारक क्षिड़ न होगी। लोगों को हानि पहुंचाना हमें अभीष्ट भी नहीं है और न यह न्यायानुकूत ही है। युद्ध के मूल कारण ये लोग ही हैं क्यों कि गाँवों को जलान में भी ये लोग ही अप्रणी थे। अपने देश को छोड़ कर इन लोगों ने अपने विरोधियों के साथ मित्रता की थी ऐसी दशा में यदि उनको किसी से अपनी चृति पूर्ति करानी हो तो अपने मित्रों से ही करानी चाहिये। यदि इनकी च्रतिपूर्ति करना अभीष्ट ही हो तो उन्होंने जो गाँव आदि जला कर हमारी हानि की है वह भी उनसे वसूल करनी चाहिये। इसकी सब से सुगम रीति यह है कि दोनों का हिसाब किया जाय श्री जिसका लेना निकले उसको ही दिलाया जाय।

यह सूचना इक्षलैएड के वकीलों की पसन्द नहीं आई। उन्होंने कहा कि राजा के पन्न वालों की न्नति पूर्ति करना अंगीकार नहीं तो प्रधान मंत्रियों से बिना पूछे हम से आगे क़दम नहीं रक्या जाता। इस अवसर पर फ्रोंकलिन ने एक नई इंगलैएड ने संयुक्त राज्य की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। ४५१

शर्त्त यह उपिश्वत की कि खुली रीति से युद्ध की घोषणा करने से पूर्व इझलैएड ने जो हमारे जहाजों को छूट लिया है उसका हि बाब हो जाना चाहिये और उसके द्वारा हमारे पत्त को जो हानि पहुँची है वह मिलनी चाहिये। उसने खोसवाल्ड से कहा कि मंत्रियों के विचार करने को यह शर्त्त उनके पास भेज दें।

जब फ्रेंकिलन ने यह शर्त्त आगे भेजी तो इंग्लैएड के वकील जरा नरम हुए। अब उन्होंने प्रधानों का अभिप्राय लेना स्थिति कर दिया। वास्तव में देखा जाय तो उनको मंत्रियों को सम्मिति लेने की आवश्यकता भी न थी। उनको दृष्टि में जो शर्ते अच्छी जचे उन्हों को निश्चित करने का उन्हें अधिकार था। अन्त में यह निर्णिय हुआ कि राजा के पत्त वालों को हर्जाना देने के लिये उपनिवेशों को कांग्रेस से प्रेरणा करनी चाहिये और उसके साथ यह भी प्रकट किया गया कि इस सूचना को उपनिवेश मानेंगे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। दूसरी यह शर्त्त निश्चित हुई कि युद्ध से पहिले दिया हुआ ऋण वसूल करने के सम्बन्ध में दोनों में से किसी भी देश को कोई आपत्त न करनी चाहिये। अन्त की ये दोनों शर्त्त कुछ विशेष महत्त्व की नहीं थीं। किन्तु, फिर भी ब्रिटिश साहूकारों तथा राजकीय पत्त वालों की ऊहा-पोह मिटाने के अभिप्राय से इक्षलेण्ड के बकील उसको आवश्यक अभिप्राय से इक्षलेण्ड के बकील उसको आवश्यक

क्रेंकिलन की बताई हुई व्यापार सम्बन्धी रात वाद-विवाद में अभी नहीं रक्ली गई थी। इस समय तक जो कुछ हुआ था उसमें संधि की आवश्यकता का ही लक्ष्य रक्ला गया था। व्यापार सम्बन्धी क्रौल करारी पर विचार करना बाद के लिये छोड़ दिया गया था। अन्त में वाद विवाद इस हंग से पूर्ण हुआ

े ह्यों इ दिया गया था । अन्त में वाद विवाद इस ढंग से पूर्ण हुआ GC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कि अमेरिकन राजदूतों ने अपनी जो जो माँगें पहिले उपस्थित की थीं उन्हीं को स्वीकार कर लिया गया। संधि की शवों का मस्मित्र हिंदा निश्चित् हुआ और उस पर सन् १७८२ की ३० वीं नवस्वर को वकीलों के हस्ताचर हो गये। कांग्रेस ने इसे स्वीकार रक्ता और जनता ने भी उसका समर्थन तथा अनुमोदन किया। सब ने इसमें अपनी प्रसन्नता प्रकट की और इस प्रकार फ्रेंकलिन तथा उसके सहयोगियों का वाद-विवाद विषयक परिश्रम सफल हुआ।



## प्रकरण ३०वां अमेरिका को प्रस्थान। सन् १७८२ से १७८४

फ्रांस सरकार को सूचना दिये विना संधि की शतों का निर्णय— इसके कारण—संदेह—सीमा निर्धारित करने तथा मळ्ळायें मारने के अधिकार के सम्बन्ध में फ्रेंकलिन विषयक भूँठी बातें—ऋण चुकाने का प्रस्ताव—स्वीडन के साथ प्रतिज्ञाएँ—इंग्लैगड के साथ अन्तिम संधि की स्वीकृति—फ्रेंकलिन का उपदेश—प्राण विनिमय सिमिति में नियुक्ति— अमेरिका वापिस जाने को कांग्रेस से प्रार्थना और उसकी स्वीकृति— जाफरसन की नियुक्ति—पृशिया के साथ कौल करार—घर जाने के लिये फ्रेंकलिन की तय्यारी—पेसे से हार्वडी प्रेस तक की यात्रा—साउधम्प्टन से फ्रिलाडेल्फ्या—यात्रा में लिखे हुए निबंध—मानपत्र ।

मिरिकन वकीलों ने इंग्लैंग्ड के साथ संधि की शर्ते निश्चित की उनमें यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि वैसा करने में फ्रांस सरकार की सम्मित ली ही नहीं गई थी और बिना उसकी सम्मित के संधि न करने को संयुक्त राज्य प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने भी वकीलों को स्पष्ट सूचना दे दी थी कि अपने उदार मित्र फ्रांस के राजा के मंत्रियों को प्रत्येक बात की सूचना सची २ देनी चाहिये और

बिना उनकी सम्मित के संधि सम्बन्धी वाद विवाद में कोई बात निश्चित न करनी चाहिये। वकीलों की निश्चित की हुई शतों के अनुसार कोई बात तय नहीं हुई थी। किंतु, फिर भी उन शते के अनुसार ही अन्त में प्रत्येक बात तय होने वाली थी अत: इस सम्बन्ध में उनके लिये फ्रांस से सम्मित लेना अनिवार्थ्य था। अमेरिका विषयक शतों का निर्णय होकर हस्ताचर होने लगे उस समय फ्रांस तथा दूसरे यूगेपियन देशों के साथ चले हुए बाद विवाद में क्या निर्णय होता है यह जब तक विदित न हो जाता तब तक प्रतीचा करने का अमेरिकन वकीलों का कर्चव्य था, किंतु, वैसा न करके, फ्रांस से बिना पूछे ही उन्होंने शतों निश्चित कर लीं। इतना ही नहीं बिन्क संयुक्त राज्यों की दिच्या की सीमा को निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो शतों हुई थीं उन्हों फ्रांस से गुप्त रखी जाने का निश्चय हो गया था।

श्रमेरिकन वकीलों का ऐसा श्रमुचित व्यवहार काएएट ही वरगेन को बहुत बुरा लगा। जब संधि की शर्तों पर विना पूछे ही हस्ताचर कर देने की बात उसने सुनी तो उसे बड़ा क्रोध श्राया। श्रमेरिकन वकीलों ने एकत्रित होकर उसका कुछ भी समाधान नहीं किया श्रीर फ़्रेंकलिन पर ही सारा कार्य्य छोड़ दिया। फ्रेंकलिन ने जहां तक हो सका फ्रांस सरकार का क्रोध शान्त करने का प्रयत्न किया। निश्चित शर्तों में फ्रांस को कोई श्राप्ति न थी, किन्तु इस सम्बन्ध में उससे सम्मित नहीं ली गई यही उसकी श्रमसन्नता का कारण था।

श्रमेरिकन वकीलों ने फ्रांस से गुप्त रख कर इन शर्तों को निश्चित किया इसका कारण केवल यही था कि उनको फ्रांस पर कुछ सन्देह हो गया था। उनकी समम में यह श्राया था कि फ्रांस युद्ध से घवरा गया है श्रीर चाहता है कि चाहे जिन शर्तों

पर इझलैंगड से संघि कर ली जाय। काउगट डी वरगेन तथा किलाडेल्फिया का फ्रेंच राजदूत सीमा निर्धारित करने तथा क्किलियां पकड़ने के अधिकार प्राप्त होने के सम्बन्ध में अमिरिका की की हुई साँग में कुछ कमी करवाना चाहते थे। इसके श्रितिरिक्त उन्हें यह भी सम्मति देते थे कि राजा के पन्न वालों की चतिपूर्ति करवाने में भी जोर लगाया जाय। अमेरिका के साथ सन्तोपजनक संधि हो तब तक युद्ध जारी रखने को फ्रांस प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकाथा। उधर फ्रांस के विषय में श्रमेरिकन वकीलों के मन में यह सन्देह उत्पन्न हो गया था कि संधि सम्बन्धी शर्तें निश्चित करने में अमेरिका कोई बड़ी मांग करेगा तो उसे इङ्गलैंगड स्वीकार न करेगा। इस प्रकार युद्ध का अन्त न आवेगा इसी से फ्रांस की ऐसी इच्छा है कि चाहे जिन शतों पर ज़िल्दी से जल्दी संधि कर ली जाय। इस सन्देह की पृष्टि इस बात से और हो गई कि जिस समय वाद विवाद हो रहा था उस समय का काउएट डी वरगेन का एक कर्मचारी एम० डो० रेनीवल दो तीन बार लन्दन हो आया था। मि॰ जे को इस से श्रीर भी अधिक सन्देह हो गया कि इंग्लैगड श्रीर फ्रांस में अमेरिका के विषय में अवश्य ही कोई गुप्र-सलाह हो रही है। यह सन्देह सच्चा नहीं था। एमं० डी० रेनीवल स्पेन के साथ होने वाली सुलह के सम्बन्ध में उसका स्पष्टीकरण करने को क्रांलैएड गया था। उसको श्रमेरिका सम्बन्धी किसी विषय पर बात चीत करने की मनाही कर दी गई थी।

अमेरिकन वकीलों को फ़्रांस पर सन्देह हो गया है ऐसा जब इंग्लैंग्ड के वकीलों को विदित हुआ तो उन्होंने इस अनुकूल अवसर का लाभ लेकर अमेरिका तथा फ्रांस के बीच में विरोध करा देने का विचार करना आरम्भ कर दिया। मछलियां पकड़ने के श्रिधिकारों के सम्बन्ध में फिलाडे लिफ या के फेंच राजदूत के एक कर्मचारी ने उसको पत्र लिखा था जिसमें एक स्थान पर प्रसंग वश ऐसा भी लिख दिया था कि इसमें श्रमेरिकनों हुई। कोई श्रिधिकार नहीं रक्खा गया है। इस पत्र को इंग्लैएड एके बकोलों ने श्रमेरिकन वकीलों के पास भिजवा दिया। यह पत्र सरकारी तौर पर नहीं लिखा गया था। उसमें केवल उक्त कर्मचारी की घरू बातों का ही उल्लेख था। फिर भी उस समय श्रमेरिकन वकीलों के मन पर उसका प्रभाव पड़ा श्रीर सन्देह की मात्रा बढ़ी।

अमेरिकन वकीलों ने फ्रांस को सूचना दिये बिना ही कौल करार की बातें निश्चित कर लीं। उसका कारण उपर्युक्त वर्णन से उत्पन्न सन्देह ही था। वस्तुतः फ्रांस पर ऐसा सन्देह करने का कोई और प्रामाणिक कारण नहीं था। उन्होंने अमेरिका के साथ जो जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उनका आरम्भ से अन्त तक पालन किया था।

संधि सम्बन्धी शर्ते निश्चित हो जाने के कुछ समय परचात् अमेरिका में ऐसी गए चली कि डाक्टर फ्रेंकलिन सीमा तथा मछलियाँ पकड़ने के अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ आग्रह नहीं दिखाता, और इन अधिकारों को छोड़कर भी वह संधि कर लेने में अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है इस गएप की सूचना डाक्टर कूपर ने फ्रेंकलिन को दी और लिखा इससे तुम्हारी निन्दा होती है। सीमा निर्धारित करने तथा मछलियाँ पकड़ने की बार्ते फ्रेंकलिन ने आवश्यक शर्तों में रक्खी थीं और वाद विवाद के समय आरम्भ से अन्त तक उसने इन पर खूब बहस की थी अतः इस गएप का हाल सुनकर वह बढ़ा खिन्न हुआ। डाक्टर कूपर का हवाला देकर उसने इस सम्बन्ध में शीम ही दूसरे वकीलों को

पत्र लिखा और उसमें प्रकट किया कि-" क्रोल करार की शतें निश्चित करवाने में मेरे सहयोगियों को उनके मित्र चाहे जो सहा-युद्धा दें, उसमें मुक्ते कोई आपत्ति नहीं। किंतु मैंने जो अपने जीवन के पचास वर्ष विश्वसनीय श्रीर उत्तरदायित्त्वपूर्ण पदों पर रह कर व्यतीत किये हैं उनमें अब अपने अन्तकाल के समय किसी प्रकार की अप्रामाणिकता अथवा कलंक की छाप न लग जाय इसके लिये मुक्त पर किये गये मिध्या दोषारोपण का प्रतिवाद किये बिना मैं जुप नहीं रह सकता। इस कार्य्य में मैंने कितना परिश्रम उठाया है इसको तुम भली प्रकार जानते हो। तुम्हें इसमें सचा ख्रौर पत्त्रपात रहित साची समभ कर तुम्हारे तथा तुम्हारे सहयोगियों के पास यह पत्र भेजकर में न्याय की याचना करता हूँ। मुक्ते भरोसा है कि अपने अपर किये गये द्वीषारोपण मठे सिद्ध होंगे श्रीर मेरे हक में उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा । स्त्राशा है, स्त्राप लोगों से उचित न्याय मिलेगा।" इसके उत्तर में मि० जे ने लिखा कि-" क़ौल क़रारों में सीमा तथा मछलियाँ मारने के सम्बन्ध में अपने को जो अधिकार मिले हैं उनको प्राप्त करने का तुमने अच्छा प्रयत्न किया था, ऐसा खीकार करने में मुक्ते कोई आपत्ति नहीं है। वाद विवाद के समय इन दोनों वातों का तुमने खूब पच्च लिया था श्रीर श्रपनी जानकारी से में यह नि:सङ्कोच होकर कह सकता हूँ कि इन अधिकारों के आप्त कराने का अधिकांश श्रेय तुमको ही है। "

संधि। के क़ौल क़रारों पर बाद विवाद चल रहा था उसी बीच में १६वीं जुलाई को फ्रेंकलिन ने, फ्रांस से संयुक्त राज्यों ने जो रुपया लिया था उसका हिसाब करके उसको चुकाने की प्रतिज्ञा की। तीस लाख लिवर मित्रता होने से पहिले और साठ लाख उसके प्रश्चात् फ्रांस ने दिये थे यह बखशीश की भाँ ति गिने जाते थे और शेष एक करोड़ अस्सी लाख ऋण की भाँति निकले। इनका ५ प्रति शत सूद लगाकर सन् १७८८ की पहिली जनवरी को चुकाये जाने वाले थे। किंतु, इतनी बड़ी रक्षम एक साथ चुका देना संयुक्त राज्यों के लिये सम्भव न था, इस कारफे प्रति वर्ष १५ लाख लिवर प्रति तीन मास के हिसाब से लेना। फ्रांस के राजा ने स्वीकार कर लिया। इंग्लैएड के साथ संधि होजाने के ३ वर्ष पश्चात् से इस बादे की पहिली किस्त शुरू होगी ऐसा निश्चय होगया था। फ्रांस सरकार ने उदारतापूर्वक यह भी स्वीकार कर लिया कि संधि न होने तक इस रक्षम पर जो ज्याज चढ़ेगा वह न लिया जायगा। यह ज्यवस्था संयुक्त राज्यों के लिये बड़ी उपयोगी और सुविधाजनक थी जिसका श्रेय भी डाक्टर फ्रॉकलिन को ही है।

संधि की शर्तों पर इस्ताचर हुए, उससे कुछ मास पूर्व पेरिस विभाग का स्वीडन निवासी राजदूत काउएट डी फूज फेंकलिन से मिलने को आया और बोला कि हमारे राजा कांग्रेस के साथ मित्रता का सम्बन्ध जोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने मुक्ते आपसे इस सम्बन्ध में बातचीत करने को भेजा है। यहाँ यह स्मरण रखने को बात है कि ग्रेट ब्रिटिन ने उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की उससे प्रथम अपनी और से मित्रता की इच्छा दिखाने वालों में स्वीडन अप्रणी था। काउएट डी फूज की कही इई बात फेंकलिन ने कांग्रेस पर प्रकटकी जिसे उसने पसन्द किया और स्वीडन के साथ क्षील क्षरार निश्चित करने का फ्रेंकलिन को अधिकार दे दिया। कुछ समय के पश्चात् वे निश्चित हुए और उन पर फेंकलिन तथा काउएट डी फूज ने इस्ताचर कर दिये।

संधि सम्बन्धी जो शर्ते वकीलों ने निश्चित की थीं वे इंग्लैएड की पार्लीमेएट में नापसन्द हुईं, और उन पर खूब बाद विवाद हुआ। अन्त में लार्ड शेलवर्न के त्यागपत्र दे देने का प्रसंग आ गया । शेलवर्न के पश्चात् जो प्रधान मगडल बनाया गया उसने 🐖 शतों में फरफार करके ऐसे रूप में कर दिया जिनको इंग्लैएडं की प्रजा पसन्द करले। व्यापार सम्बन्धी पारस्परिक स्वतंत्रता के लिये कुछ नई शतें रक्की गईं, किंतु वे इस रूप में निश्चित न हो सकीं जिन्हें दोनों पत्त वाले सहर्ष स्वीकार करलें। फल यह हुआ कि पहिले के वाद विवाद में जो शर्ते निश्चित हुई थीं उन्हीं के अनुसार संधि पत्र लिख लिया गया और उस पर सन् १७८३ के सितम्बर की तीसरी तारीख की हस्ताचर हो गये। उसी दिन इंग्लैंगड, फ्रांस तथा स्पेन में जो शर्ते निश्चित हुई थीं उनके अनुसार दूसरा संघि पत्र लिखा गया और हस्ताचर भी हो गये। इन संधिपत्रों को दोनों देशों की सरकार ने खीकार कर लिया और इस प्रकार अमेरिका स्थित एक प्रचएड आन्दोलन का अन्त आया—संयुक्त राज्य इंग्लैएड से खाधीन हुए। इस अवसर पर फ्रेंकिति को लिखा हुआ उसके मित्र चार्ल्स टाम्सन का पत्र उसके देश वन्धुत्रों के सदा स्मरण रखने योग्य है।

"ईश्वर का आभार मानों कि जिस बड़े और उत्तरदायित्वपूर्ण कराड़े में हम लोग पड़े थे उसका इस प्रकार अन्त आया है
और बड़ा उपयोगी निर्णय हुआ है। मैं नहीं जानता था कि ऐसा
प्रसंग आने तक मैं जीवित रहूँगा। किन्तु अब तो लालच
होता है कि राष्ट्रीय शान्ति में अपने सुख के कुछ वर्ष और ज्यतीत
कहाँ तो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सक्गा और साथ ही
दीर्घजीवी भी हो सकूँगा। इस अवसर पर हम लोगों को यह
म भूल जाना चाहिये कि हमारा आनन्दमय और संरच्छापूर्ण
भविष्य अपने मेल और सद्गुणों पर ही निर्भर है। भेट
बिटेन ने जो कुछ खोया है उसको प्राप्त करने के लिये वह
अब बराबर किसी अनुकूल अवसर को प्राप्त करने की चेष्टा में

रहेगा। यदि हम अपने ऋण को चुकाने की चिन्ता रक्खेंगे. जिन्होंने अपने साथ मित्रता तथा सहानुभूति दिखा कर हमारी सहायता की है उनके कृतन्न हो जायँगे तो सब के दिलों पर 🚓 हमारा विश्वास उठ जायगा—साख चली जायगी त्रौर साख के कारण हम में जो शक्ति है वह भी न रहेगी। इसका फल यह होगा कि विरोधियों को हम पर पुन: आक्रमण करने का अवसर मिल जायगा। श्रतः हमें भविष्य में बहुत सावधान श्रीर सचेष्ट रहने की आवदयकता है। यह समझ कर कि हम संरिक्ति हैं किसी भुलावे में न पड़ना चाहिये और न अपने आमोद प्रमोद में ट्यर्थ का व्यय कर के निर्धन और निर्वल ही बन जाना चाहिये। आन्तरिक द्वेष और मतभेद से हमें आपस में ही न लड़ मरना चाहिये क्योंकि संसार में मेल और संगठन में अपूर्व शक्ति है। इनके रहते हुए विपित्तयों को अपने विरुद्ध कुछ भी करने का साहस न होगा । हमें ऐसा भूलकर भी न करना चाहिये कि सरकारी रुपया चुकाने में पीछे रह जाँय श्रौर अपने घर के श्रानावश्यक व्यय को बढ़ा कर एक दूसरा ऋण का बोक्त लाइ लें। सैनिक शक्ति और शिचा सम्बन्धी योग्यता भी हमें खूब बढ़ानी चाहिये। आवश्यकता के समय शीघ्र ही काम दे जाय ऐसे युद्ध के हथियार भी हमें बनाते और बढ़ाते रहना चाहिये। ऐसा न होने से विरोधियों का साहस बढ़ जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि युद्ध करने का प्रसंग न आवे ऐसी तय्यारियाँ करने में जो व्यय होता है वह युद्ध छिड़ जाने पर जो व्यय होता है उसकी अपेत्ता प्रत्येक अवस्था में थोड़ा ही होता है।"

उस समय फ़्रांस में "प्राण विनिमय" कि के चमत्कारों की आरे लोगों का ध्यान इतना अधिक आकर्षित हो रहा था कि

<sup>\*</sup> Animal Magnetism.

उसकी अच्छाई के सम्बन्ध में शास्त्रीय रीति से अनुसन्धान कर-बाना सरकार ने आवश्यक समका। मेस्मर के शिष्य गेल्सन ने अपने प्रयोगों से जनता को मुग्ध कर लिया था। वह लोगों को इकट्ठा कर कर के अपने चमत्कार दिखाया करता था और इस प्रकार खूब पैसा कमाता था। "रायल एकाडेमी" श्रीर "फ़ेकल्टी आफ मेडीसिन' नामक विद्वानों की सभात्रों में से सरकार ने नौ व्यक्तियों की एक सिमिति बनाई और उसको इसका अनु-सन्धान करने की आज्ञा दी। फ्रेंकलिन को इसका अध्यत्त चुना गया था। सन् १७८४ के मार्च से अगस्त तक समिति ने इसकी खोज कर ली। उनके आगे बहुत से प्रयोग किये गये और अनेक श्राश्चर्यजनक चमत्कार दिखाये गये। डा० फ्रॅकलिन पर भी कुछ प्रयोग किये गये किन्तु, उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। श्रपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिये गेल्सन को यथेष्ट समय दिया गया था। बहुत दिनों के पश्चात् जब समिति ने भली प्रकार खोज करली तो रिपोर्ट की कि "प्राण विनिमय" कोई भिन्न शक्ति है इसका हमारे सन्मुख कोई प्रामाणिक उदाहरण नहीं आया। हमें ऐसा जान पड़ता है कि इसका जो प्रभाव बताया जाता है वह निर्वल मनुष्य की कल्पना शक्ति से हो सकता है।

खोज का कार्य्य आरम्भ होने से पहिले डाक्टर फ़्रेंकिलन ने
एम० डी० ला० कोन्डमिन को लिखा कि-"प्राण विनिमय" के
सम्बन्ध में मेरा ऐसा मत है कि उसका मुम्म पर कुछ प्रभाव
न हो अथवा मैं उसकी शक्ति प्रत्यच्च न देख छूँ तब तक उसकी
यथार्थता में मुम्मे सन्देह ही रहेगा। किसी भयङ्कर ज्याधि से
छुटकारा पाये हुए रोगी अभी मेरे देखने में नहीं आये। अनेक
रोग ऐसे होते हैं जो स्वभावत: अपने आप ही मिट जाते हैं।
CC-O. Gurukkul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ऐसे अवसर पर मनुष्य स्वयं तो ठगाता ही है किन्तु, दूसरों को भी ठगता है। अपने दीर्घ जीवन में मैंने अनेक उपाय ऐसे देखे हैं अत: मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सब प्रकार के रोगों को मिटाने के लिये इस नये उपचार की सफलता पर जो बड़ी बड़ी आशाएं बाँघी जाती हैं वे अन्त में मूँ ठी और किल्पत सिद्ध होंगी। फिर भी जब तक आन्ति का यह प्रवाह चल रहा है, ठीक है। इससे भी अन्त में कुछ न कुछ लाभ ही होगा। प्रत्येक धन सम्पन्न नगर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोग प्रसित रहते हैं। वे औषधि-सेवन के ऐसे आदी हो जाते हैं कि उसी से उनका शरीर बिगड़ जाता है। केवल बैदा के सक्केत और करतल-स्पर्श मात्र से अथवा उसके निकट रक्खे हुए लोह के सिल्ये से रोग मिट जाते हैं ऐसा जब अधिकतर लोग मानने लगे और आपिश लेना बन्द कर दें तो सम्भव है कुछ लाभ होने लगे।"

मि० जे के अमेरिका चले जाने से उसके स्थान पर मि०जाफर सन की नियुक्ति हुई। कांग्रेस ने यूरोप के मुख्य २ देशों के साथ मित्रता का सम्बन्ध जोड़ने के लिये फ्रेंकलिन, आडम्स और जाफ़रसन को नये अधिकार पत्र दिये। तीनों व्यक्तियों ने मिलकर पेरिस के दरबार में जो विदेशी राजदूत उपस्थित थे उनको पत्र लिखकर कांग्रेस की इच्छा प्रकट की। प्रशिया, डेन्सार्क, पोर्तगाल, और टस्कनी ने इनकी बात को पसन्द की और तत्सम्बन्धी शर्तें निश्चित करने के सिये अपने २ राजदूतों को अधिकार दिया। किन्तु, प्रशिया के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने संयुक्त राज्यों के साथ मित्रता का भाव दिखाकर दूसरे देशों के जहाजों की भाँति इस देश के जहाजों को भी अपने बंदरों में आने जाने की साथीनता दे दी।

इङ्गलैएड के साथ संधिपत्र हो जाने के पश्चात् फ्रेंकलिन के सिर से सर्वाधिकारी राजदूत की भाँति कार्य्य करने का बोम कम हुआ। किंतु, पत्रव्यवहार करने का कार्य्य तो वैसा ही बना रहा। युद्ध के अवसर पर अमेरिकन सेना में गये हुए फ्रेंच अधिकारियों के सगे सम्बन्धी उनके विषय में कई बातें पूछा करते थे। राजनीति एवम् समाज शास्त्र आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर रचना करने वाले लेखकगण अपनी रचनाओं को भेजकर उन पर सम्मति माँगा करते थे। अमेरिका में जाकर बसने वाले लोग उसका अभिप्राय पूछते तथा वहाँ जाने से क्या २ लाभ हैं और किस विभाग में जाना अधिक उपयोगी है, कौनसा धंधा अधिक लाभप्रद और सुविधाजनक है आदि २ के क्वन्य में पूछताछ करते रहते थे। श्रतः प्रत्येक व्यक्ति को पृथक् २ उत्तर देने की मांभट से बचने और अमेरिका के विषय में सब लोगों को जानकारी हो जाय इसके लिये फ्रॅंकलिन ने "अमेरिका में बसने को जाने वालों के लिये उपयोगी सूचनाएँ" इस नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखकर प्रकाशित करना दी। इसके अनुवाद जर्मन तथा अन्य कई भाषात्रों में हुए।

इस प्रकार सव लोग उसकी योग्यता पर सुग्ध थे और इसी से उसके अनुयायी बन रहे थे। किंतु, जैसा कि प्राय: देखा काता है, जहाँ किसी महान् पुरुष के अनुवायी होते हैं, वहाँ उसके विरोधी और ईपीलु मनुष्य भी अवश्य पाये जाते हैं। फ्रेंकलिन के विरोधियों का भी एकदम अभाव नहीं था। इस दल बालों में से अनेक लोग तुच्छ और हास्यास्पद विषयों को लेकर उसको वृथा ही मानसिक दुःख पहुँचाने की धुन में रहते थे। इसके लिये वे उसको पत्र लिखते और इसके अतिरिक्त और जो कुछ नीचता कर पाते उसके करने में कोई प्रयत्न शेष न छोड़ते— CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha चाहे सफतवा न मिले। एक समाचार पत्र में ऐसा संवाद प्रकाशित हुआ कि डाक्टर फ्रेंकितन बड़े अनुभवी चिकित्सक हैं। उनके पास जलोदर आदि अनेक भयंकर रोगों की औषधियाँ है। यह बात शीघ्र ही सारे देश में फैल गई और ऐसी औषधियों के लिये उत्सुक जनता के पत्रों का उसके पास ढेर लग गया।

सन् १७७८ में समाच्युसेट्स राज्य के नॉर फ़ॉक परगने में एक नया गाँव बसाया गया जिसका नाम फ़्रेंकलिन रक्खा गयो। इस वर्ष के पश्चात् उसका नाम कई गाँवों को दिया गया। इस समय तेरह में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें फ्रेंकलिन नाम का कोई गाँव न हो। श्रोहिया में १९ गाँव हैं। फ्रेंकलिन नाम के बीस परगने हैं। संयुक्त राज्यों के मानचित्र में फ्रेंक-लिन का नाम १२६ वार श्राता है।

अमेरिका जाकर अवशिष्ट जीवन को अपने कुटुन्वियों के साथ वितान की फूँ किलन की इच्छा ऐसी बढ़ गई थी कि त्याग-पत्र खीकार कर उसको कार्य-मुक्त कर देने के लिये वह कांग्रेस से जल्दी २ प्रार्थना करने लगा। किन्तु, कांग्रेस उसको इसलिये वार वार अखीकार कर देती थी कि उसके विना काम नहीं चल सकता था। आरम्भ में फूँ किलन पेरिस जाना चाहता था, किर उसने इटली और जर्मनी जाने का भी विचार किया। किंतु, रुग्णावस्था की बढ़ी हुई निर्वलता से वह बड़ा अशक्त हो गया था। अतः अपने सब विचारों को बदल कर अन्त में उसने अमेरिका जाना ही अधिक उत्तम सममा।

अन्त में कांग्रेस ने फ्रेंकलिन की प्रार्थना स्वीकार करली। सन् १७८५ के मार्च मास की ७वीं तारीख़ को "आनरेबल

<sup>\*</sup> नक्रशा ।

र्बेजामिन फ्रेंकिलन ए को वापिस अमेरिका आने की आज्ञा दिये जाने का निश्चय हुआ और १० मार्च को उसके स्थान पर टामस ज्ञाकरसन की नियुक्ति हुई।

फ्रांस में फ्रेंकलिन साढ़े सात वर्ष तक रहा था इस अवधि में वह बरावर एक न एक अत्यावश्यक सरकारी कार्य्य में लगा रहा। स्वतंत्रता के बीर की भाँति वह यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुका था श्रीर एक सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ की भाँति सारे यूरोप में सम्मान लाभ कर चुकाथा। सच पूछा जाय तो विद्वत्समाज में जितना आदर उसको मिला उतना और किसी को प्राप्त नहीं हुआ। सित्रों का इसके समान प्रेम कदाचित् ही और किसी पर रहा हो। उसके प्रस्थान का समय निकट आया जानकर सब लोगों का वित्त खिन्न होने लगा। वे सब अपने एक बीर की अन्तिम भेट तथा विदाई करने को बड़ी प्रवल इच्छा दिखाने लगे। फांस के द्रवारी उसका गुणगान करने लगे। काउएट डी वरगेन ने प्रकट किया कि—''राजासाहिव की आपके प्रति बड़ो शुँभभावनाएँ हैं। आपने अपने देश का जा सराहनीय सेवा की है उसके पुरस्कार अथवा बदले के रूप में आपको समुचित आदर मिलेगा ऐसी श्राशा है। मुक्ते विश्वास है कि श्राप मुक्ते न भूलेंगे श्रीर निश्चय समभों के मैं शुद्धान्त:करण से आपकी उन्नति और सफजता बाहता हूँ। ईरवर आपका उत्तरोत्तर अध्यद्य करे। " जल सना विभाग के अध्यक्त ने उसको लिखा कि—"मैंने अभी कुछ घंटे हुए तभी सुना है कि आप यहाँ से प्रस्थानित होने वाले हैं,यदि इस संवाद को मैंने कुछ दिन पूर्व सुना होता तो मैं आपके लिये राजा से कह कर सरकारी तौर पर एक जहाज का प्रवन्ध करवा देता जो आपको ष्ठापने देश में वड़े आराम से पहुँचा आता। इसके साथ ही मैं कुछ त्रीर भी ऐसी व्यवस्था करता जिससे यह विदित हो जाताकि श्रापकी की हुई स्वदेश सेवा के कारण राजा साहब तथा श्रान्यान्य कर्मचारियों की दृष्टि में श्रापके प्रति कितना सम्मान है श्रीर श्रापको कितना लोकप्रिय समक्षा जाता है। "

फ्रॅंकलिन ऐसा निर्वल होगया था कि उससे गाड़ी में बैठकर मार्ग-जनित श्रम सहन नहीं किया जा सकता था। श्रतएव पेसे से हावर्डी ग्रेस तक जाने के लिये रानी ने उसको श्रपनी एक स्नास गाड़ी दी जिसमें वह बड़े आराम से गया। छटे दिन वह हावर्डी ग्रेस ऋा पहुँचा। वहाँ तीन दिन रहकर वह साउधम्प्टन को प्रस्थानित हो गया क्योंकि श्रमेरिका जाने वाला जहाज वहीं से क्रूटने वाला था। साउधम्प्टेन में विशप शिपली, बेंजामिन वोगन श्रीर इंग्लैएड के अन्य मित्रों के साथ उसकी भेंट हुई। सब लोगू एकं दूसर से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। उसका पुत्र विलियम भी दस वर्ष के पश्चात् उससे यहीं मिला। साउधम्प्टन में चार दिन रहकर फूँकलिन फिलाडेलिकया को चल दिया। यात्रा में अव-काश के समय विशप शिपली ने उसको अपना आतम चरित्र आगे लिखने की प्रेरणा की थी जिसका लिखना उसने शिपली क साथ रहकर कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ किया था किंतु, फ्रेंकलिन ने बसको न लिखकर अन्यान्य विषयों पर कुछ निवन्ध लिख डाले। इस घारचर्यजनक शक्ति-सम्पन्न वृद्ध पुरुष का स्वास्थ्य यात्रा में/ ऐसा सुधर गया था कि उसने थोड़े ही दिन में कई विस्तर निवन्ध वड़ी सरलता से लिख डाले। ४८ दिन की यात्रा के पश्चात् वह १४वीं सितम्बर को किलाडेल्फिया आप पहुँचा। उसका स्वागत करने को वन्दर पर लोंगों का मेला सा लग गया था। हिप हिप, हुर्रे की आवाज तथा करतलध्विन के संाथ सब लोग उसको घर तक पहुँचाने गये।

दूसरे दिन फिलाडेल्फिया की राजसभा ने उसके! सादर मानपत्र दिया। उसके सकुशल घर आ जाने के लिये बधाई देते हुन मानपत्र के अन्ते में इस प्रकार लिखा गया था:— "हमारा विश्वास है कि इम जो कुछ कहेंगे वह सारे देश की उक्ति मानी जायगी। आपकी की हुई देश-सेवा इतने महत्त्व की है कि उसके लिये न केवल वर्त्तमान समय के लोग ही आपका आभार मानेंगे बल्कि अमर और अच्चय कीर्ति के साथ आपका नाम इस देश के इतिहास में स्वर्णाचरों से लिखा जायगा और हमारी भावी संतित खहस्त्र मुख से आपका गुण गान करेगी।" इसी आशय के मानपत्र उसे अमेरिकन फिलासो फिकल सोसाइटी तथा पेन्सिल्वेनियाँ यूनीवर्सिटी और अन्यान्य सभा समितियों की ओर से भी हिये गये। फ्रेंकिलन ने बड़ी योग्यता के साथ प्रत्येक का उत्तर हिया और कहा कि मैंने अपने कर्त्तंच्य पालन के अतिरिक्त विशेष कुछ भी नहीं किया है।



## प्रकरण ३१वां पेन्सिल्वेनियाँ का प्रमुख। सन् १७८५ से १७६०

- eac

यात्रा से स्वास्थ्य-पुधार—पेन्सिल्वेनियाँ की नियामक-समिति से
सभासद—प्रमुख—पेन्सिल्वेनियाँ की उन्नति—फेंकिलन की सांसारिकस्थिति—संयुक्त राज्यों के शासन-सुधार के लिये सभा का अधिवेशन—
फेंकिलिन की भाषण करने की शैली—सभा में प्रार्थना करने का प्रस्ताव—
आर्मिक विचार—उच पदाधिकारियों को वेतन न लेने के सम्बन्ध में
फेंकिलिन के विचार—कान्स्टिट्य्शन—सभा में अन्तिम वक्तृता—सुर्योदय
का चित्र—फि्लाडेलिफ्या में उत्सव—कटलर पादरी—हिसाब करने और
फेंकिलिन का आभार प्रदर्शन करने के लिये कांग्रेस का दुर्लक्ष —फेंकिलिन के
उदार विचार—दुर्लक्ष का स्पष्टीकरण—प्रीक और लेटिन भाषा सीखने के
विषय में विचार—जीवन के अन्तिम समय में किये हुए कार्य्य।

र्ध-कालीन सामुद्रिक यात्रा से फ्रेंकिलन का स्थास्थ्य बहुत ही अच्छा हो गया। अपने परम प्यारे फिला-डेल्फिया में वह अपनी आयु के द्वा वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी एक युवक की भौति चल फिर सकता था। उसके कपोल—युग्मों पर गुलाबी रंग, नेत्रों में तेज और ध्वनि में उचता आगई थी।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

बह एक शक्तिशाली एवम् असन्न चित्त वाले मनुष्य की भाँति बातचीत करता था।

फ्रांस परित्याग करने के पश्चात् फ्रॉकलिन का विचार अपनी आयु का अवशिष्ठ अंश विरक्त अवस्था में विताने का था। किंतु, षसका यह विचार पूर्ण न हो सका। वहाँ आने के थोड़े ही दिन पश्चात् वह पेन्सिल्वेनियां की नियामक-समिति का सभासद् नियुक्त होगया। इच्छा न रहते भी लोकाप्रह से उसे यह पद स्त्रीकार करना पड़ा। सभासदों का निर्वाचन हो जाने पर कुछ ही समय के पश्चात् नियामक-समिति ने उसे सब का अध्यन्त निश्चित कर दिया, जो अन्य राज्यों के गवर्नर की कोटि का था। नियामक-समिति में ७० सभासद् थे। उनमें से प्रथम वर्ष ही उद्द व्यक्तियों ने फ्रेंकलिन को अपना मुख्य अधिष्ठाता नियत किये जाने की सम्मति दी। केवल एक सभासद् ने उसके विरुद्ध सत प्रकट किया। सुख्य अधिष्ठाता का निर्वाचन प्रति वर्ष होता था। किंतु, नियमानुसार एक मनुष्य भी तीन वर्ष तक इस पद पर रखा जा सकता था। यद्यपि प्रथम वर्ष इसके विरुद्ध एक सम्मति थी तथापि आगे दूसरे और तीसरे वर्ष की नियुक्त में बह भी न रही इस वृद्धावस्था में सर्वानुमति से जो उसकी नियुक्ति इ.मुख कार्यकर्ता के स्थान पर हुई थी इससे उसकी कार्यकारिसी शक्ति का पूर्ण रूप से अनुमान किया जा सकता है।

फ्रॅंकलिन के नेतृत्व में पेन्सिल्वेनियाँ की सुख शान्ति में खूब बृद्धि हुई। इङ्गलैएड के समाचारपत्रों में वारम्बार ये समाचार निकला करते थे कि इङ्गलैएड के अधिकार में से निकल जाने के कारण उपनिवेशों में दीनता और किसी अंश तक दरिद्रता ब्याप्त होगई है इसी से वहाँ नित नये दु:खों की वृद्धि होती जा रही है।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

किंतु, स्मरण रहे कि ये बातें सत्य नहीं थीं क्योंकि बास्तव में उपनिवेशों की स्थिति तो पूर्वापेत्ता सुधार रही थी।

नगरों में स्थावर पूंजी अ (घर इत्यादि) का मूल्य बढ़कर लगभग चौगुना हो गया था। कृषि-कार्य में भी वृद्धि होने लगी थी और कृषकों को उसका मूल्य भी पर्याप्त मिलने लगा था। अब वहाँ अन्य देशों से अने वाले माल की खपत न होती थी। श्रम जीवी लोगों को भी श्रच्छो मजदूरी मिलने लगी थी । ऐसे वैभव-सम्पन्न समय में फ्रॅंकलिन प्रमुख-पद पर कार्य कर रहा था। इस पद के कार्य-भार का उस पर अधिक वोक्त न था। किन्तु, उसे दिन भर में इतने व्यक्तियों से मुलाकात करनी पड़ती थी कि उसे बिल्कुल अवकाश न मिलता था। उसका गाईस्थ्य-जीवन सुखप्रद हो चला था। उसने अपने उपाजित द्रव्य से फ़िलाडेल्फिया में कई मकान खरीद लिये थे जिनसे इसको उनके किराये की एक अच्छो रक्रम मिल जाती थी। अपनी पत्नी की देख रेख में लगभग २० वर्ष पूर्व जो उसने एक बड़ा भारी मकान बनवाना प्रारम्भ किया था उसमें भी कुछ कार्यशेष रह गया था जिसको अब पूरा करवा दिया। यह मकान तिमंजिला था। पहिली मंजिल में दार्शनिक लोगों की सभा हुआ करती थी। दूसरी पर फ्रॅंकलिन का पुस्तकालय था श्रीर तीसरी पर वह, उसकी कन्या, उसकी कन्या के छ: पुज तथा उसका दामाद रहते थे। एक मित्र को, उसके लिखे हुए पत्र के उत्तर में फ़्रेंकिलन लिखता है कि तेईस वर्षों तक विदेशों में नौकरी करनेक अनन्तर अब मुक्ते अपने घर पर रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे रहने के लिये मैंने कई वर्ष पूर्व अपने घर को बद्दां अच्छी रीति पर बनवाया था। किंतु, उसके उपभोग का समय अब उपलब्ध हुआ है। अपने घर में मेरी खबरदारी के लिये मेरी प्यारी पुत्री, जामाता और उसके छः बच्चे रहते हैं। इन लोगों के कारण मुक्ते कोई कष्ट नहीं होने पाता और इनके तथा अपने मित्रों के सहवास में मैं अपने दिन बड़े ही आनन्द में ज्यतीत करता हूँ।

इन सुख के दिनों में वह अपने यूरोपीय मित्रों को भूल नहीं गया था। उनके साथ नियमित रीति से पत्र व्यवहार जारी रख कर उसने अपना सम्बन्ध स्थिर रक्खा था। मित्रों के लिये जैसी भावनाएँ और लगन उसकी जवानी में थे उसी प्रकार के भाव और लगन को उसने आजन्म स्थित रक्खा।

स्वतंत्रता का युद्ध।समाप्त होने पर संयुक्त राज्यों की राज्य किय स्था में सुधार करने की नितान्त आवश्यकता थी। युद्ध के समय कांग्रेस ने देश के शासन का कार्य्य चला रक्खा था। किंतु, शान्ति और सुख का समय आने पर समस्त राज्यों की प्रजा के मन में मित्रता का भाव स्थिर रहने तथा स्थानिक सम्बन्ध के राग्छेष को भूलकर अन्त में संगठित रूप से समस्त राज्य के नियमों पर ध्यान देते हुए प्रचलित शासन प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ऐसा अनेकों का मत था। सब प्रथम एलक्जे एडर हैमिल्टन ने सन् १७८० में शासन सुधार सम्बन्धी बात एडर हैमिल्टन ने सन् १७८० में शासन सुधार सम्बन्धी बात राज्यों के मुख्याओं को एकत्रित करने के लिये भी प्रार्थना की यी। इस प्रार्थना पर छ: वर्ष तक विचार होने के प्रधात अन्त में सन् १७८७ के मई मास के दूसरे सोमवार को फ़िलाडेल्फिया में उक्त मुख्याओं की सभा होने का निश्चय हुआ। इस सभा में पेन्सिल्वेनियाँ की आर से चुने हुए सभासदों में फ्रेंकलिन भी

था। सभा ने चार मास तक राज्य-ज्यवस्था की स्कीम पर विचार CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha किया। उस समय फूँ किलन की आयु ८२ वर्ष की थी। पैन्सिल्वेनियाँ के मुखिया की हैसियत से उसे और भी अनेक कार्य
करने पड़ते थे, किंतु, फिर भी वह नियमित रूप से सभा में
उपिश्यत हुआ करता था और जो कुछ कार्य होता उसमें तन्।
मन से योग दिया करता था। सभा में जो भाषण देना होता उसे
वह पहिले ही लिख लेता था और स्वयं ही पढ़ता या किसी दूसरे
व्यक्ति से पढ़वाता था। वह आडम्बर को छोड़ कर सदा ही
प्राय: थोड़ी किन्तु, सारगर्भित और स्पष्ट बात कहता था। उसके
भाषण करने की शैली ऐसी परिमार्जित थी कि श्रोताओं के मन
पर उसका अपूर्व प्रभाव होता था। इतना होने पर भी उसे अपनी
वक्तृत्व-शक्ति का अभिमान न था। किसी विशेष कारण के
उपस्थित हुए बिना वह कभी किसी सभा में नहीं बोलता और
जब कभी बोलने लगता तो संन्तेप में, सरल भाषा द्वारा अत्यन्त

सभा का कार्य चलते हुए तीन सप्ताह होगये। किंतु, किसी भी बात का निश्चय न हो सका। सम्मतियाँ लेते समय निर्णय होने वाली बात पर इतना मतभेद हो जाता था जिससे बाद- विवाद में ही बहुत सा समय चला जाता था। उस समय फ्रेंक- लिन ने अपनी एक इस आशय की प्राथना पेश की कि प्रतिदिन , कार्यारम्भ से पूर्व ईश-प्रार्थना की जाया करे। मेट ब्रिटेन के साथ युद्धारम्भ होते ही हम लोग परमात्मा से सहायता मिलने के लिये इस हाल में प्रार्थना किया करते थे। उसने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। इस द्वंद्ध युद्ध में जो लोग सम्मिलत हुए थे उनको ईश्वरीय कुपा के अनेक उदाहरण मिले होंगे। आज इस सभा में निर्भय बैठकर हमें अपने भविष्य करने को लिये राजकीय सुख स्थापित करने के उपाय निर्णय करने को

सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह उस परम कुपालु परमात्मा का ही प्रताप है। क्या हम लोग, हमारे ऐसे बलवान स्वायक को भूल गये हैं ? अथवा अब उसकी सहायता की ऋावश्यकता नहीं रही ? मैं बहुत आयु व्यतीत कर चुका हूँ और क्यों २ मेरी आयु अधिक होती जा रही है, त्यों २ मुक्ते निश्चय हो रहा है कि मानव-समाज के सारे कार्यों को चलाने वाला ईश्वर ही है। एक चिड़िया भी उसकी विना इच्छा के पृथ्वी पर नहीं आती, तो फिर क्या उसकी सहायता के विना सारे देश का अभ्युदय हो सकेगा ? ..... अतएव में प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक अधिवशन का कार्य आरम्भ होने से पूर्व हमें ईश्वर की पार्थना करनी चाहिये और अपने कार्य की सफलता के लिये 👺 ससे सहायता की याचना करनी चाहिये। प्रार्थना के समय धर्म शुरु के स्थान पर कार्य करने के लिये नगर के किसी पादरी को बुलाना चाहिये। इस पर विचार हुआ उस समय तीन चार सभासदों के सिवाय अन्य किसी को इसकी आवश्यकता प्रतीत न हुई अतः उसका यह प्रस्ताव रह हो गया।

श्रान्तम श्रवस्था में फ्रेंकिलन के धार्मिक विचार कैसे थे, यह इसके उपर्कुत्त प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाता है। उसकी मृत्यु के पाँच सप्ताह पूर्व एक कालेज के प्रिन्सपल डाक्नुर स्टाइन्स ने उससे इसके धार्मिक विचार पूछे थे। जिसके उत्तर में उसने कहा था कि "इस संसार के कर्त्ता ईश्वर को में मानता हूँ। उसकी प्रजा पालक दीर्घ-टृष्टि से वह सारे विश्व का शासन चला रहा है और ऐसी खूबी से चला रहा है कि बड़े २ प्रकाएड विद्वानों और विज्ञान वेत्ताओं तकको उसकी श्रमन्त शिक्त का पार नहीं मिलता। उसकी प्रार्थना करना —उसका गुरागान करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये श्रनिवार्थ्य है। इसका सबसे श्रच्छा उपाय यह है कि हमारे

काित भाई — जो उस (ईश्वर) के पुत्र हैं, उनका भला किया जाय। मनुष्य की आत्मा अमर है तथा इस योनि में किये हुए पुण्य और पापों का बदला उसको अपनी भावी योनि में अवस्थ मिलेगा मेरी ऐसी धारणा है कि सारे सत्य धर्मों का मूल मन्त्र यही है।

फ्रॅंकलिन की सम्मति में प्रजा सत्तात्मक राज्य के कार्य-कर्तात्रों को वेतन न लेना चाहिये। नियामक-समिति के सन्मुख इक्त विषय पर व्याख्यान देते हुए उसने कहा था कि "मानव-समाज के काम काजों पर मनोविकारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहला कीर्ति-लोभ श्रीर दूसरा द्रव्य-लोभ। किंतु, एक ही धारणा में जहाँ ये दोनों एकत्रित होजायँ तब तो इनका बड़ा सर्व-व्यापी प्रभाव हो जाता है। ऐसे मनुख्यों को यदि कोई ऐसी नौकरी दी जाय जिससे द्रव्य लाभ और सम्मान दोनों मिलें तो वे परिश्रम करने में कोई बात न डठा रखेंगे। घेटबिटेन में ऐसी नौक-रियाँ बहुत हैं इसी से वहाँ के राजकीय कारोबार में कभी २ एक तूफ़ान सा उठ खड़ा होता है। नौकरियों को प्राप्त करने की प्रति-स्पद्धां के कारण पच्चपात बढ़ जाता है श्रीर उसके फल स्वरूप जनता में मत-विभिन्नता होकर दो दल हो जाते हैं। इसका प्रभाव राज्य की महासभा पर भी पड़ता है और उसमें बड़ी गड़-बड़ी होने लगती है। कभी २ तो व्यर्थ में ही भत्तगड़ा मोल लेकई युद्ध का निमन्त्रण दे देने का अवसर आ जाता है। अन्त में अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुकूल और प्रतिकूल सर्व प्रकार की शर्ती को खीकार करके संधि करनी पड़तो है। भगड़ा खड़ा करके, एक दूसरे की निन्दा करके, भूँठ सत्य बोलकर और वाद-विवाद करके कैसे मनुष्य प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त कर सकते हैं ? चतुर श्रीर मर्यादाशील व्यक्ति, सुख शान्ति के इच्छुक श्रीर

सबका भला चाहने वाले मनुष्य, जो बड़े विदवासपात्र होते हैं उनको अच्छे पद न मिलेंगे। रिश्वत खोर और प्रपंची लोग जो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये मानाप-शान का विचार छोड़ कर चाहे जो कर बैठें ऐसों को स्थान मिलता है। ऐसे लोग तुम्हारे राज्य में घुस जायँगे और उस्टे तुम्हीं पर हुकूमत चलायँगे।। फ्रेंकलिन का अभिप्राय यह था कि सच्चे देशभक्तों को केवल अपना निर्वाह हो जाय इतना ही बेतन लेना चाहिये और अधिक की आशा ही न करनी चाहिये। बस्तुत: देखा जाय तो देश सेवा करने का आनन्द और उसके कारण जनता की त्रोर से मिला हुत्रा सम्मान अपने परिश्रम का श्रच्छा पुरस्कार है।

🔰 पेन्सिल्वेनियाँ के प्रमुख पद पर रह कर फ्रेंकिलन ने तीन वर्ष तक जो कुछ वार्षिक पाया वह सब उसने लोकोपयोगी कार्यों के करने कराने में व्यय किया। उसमें से एक पाई भी अपने पास नहीं रक्खी। अपनी पचास वर्ष तक की हुई नौकरी में उसकी जो कुछ वेतन मिला तथा और जो कुछ आय हुई उस सब का योग उसके पास से व्यय हुई रकम के योग से थोड़ा था । पैसे का जालच छोड़ कर केवल देश हित की कामना से ही उसने ऐसे पदों के उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों का बोक्त अपने सिर पर लिया था।

उपनिवेशों के मुख्तारों ने सभा में भिन्नभिन्न सूचनाएँ पेश की थीं जिन पर खूब बाद विवाद हो कर अन्त में "कान्स्टियूरान" नाम का एक नई राज्य-व्यवस्था का मसौदा तय्यार किया गया श्रीर उस पर सबके हस्ताचर हुए। "कान्स्टिय्शन" की बहुत सी थाराएँ इस रीति से स्वीकार करवाना जिन से सब उपनिवेशों को सन्तोष हो जाय इसका श्रेय फ्रॅंकलिन श्रीर वाशिंग्टन को ही है। सभा का कार्य पूर्ण हो जान के पश्चात् मसौरे पर हस्ताचर CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

होने वाले थे उस समय फ्रॅंकिलन का दिया हुआ भाषण उदार मृति, व्यवहारिक ज्ञान तथा नम्रता के विचार से बड़ी प्रशंसा प्राप्त कर चुका है। भाषण के उत्तरार्द्ध में उसने कहा था कि "इन् कानूनों पर में हस्ताचर करता हूँ इसका यह कारण है कि इनस्ते अच्छे क्रानून बनने की मुक्ते आशा नहीं है। इन क्रानूनों को जो रूप देने की मेरी इच्छा थी उसको में सार्वजनिक-हित की दृष्टि से छोड़े देता हूँ। अपनी इच्छा का एक शब्द भी मैंने प्रकट नहीं किया है। अपने जिन विचारों के कारण मेरी वैसी इच्छा हुई थी उनका उदय इसी हॉल में हुआ था और इसी में उनका अन्त भी होगा।"

कानूनों पर हस्ताचर हुए उस समय फ्रेंकिलन ने अपने पास बठे हुऐ सभासदों से कहा कि अध्यच्न की कुरसी के पीछे सूर्य का चित्र रखा हुआ है। उसके सन्मुख बाद विवाद चल रहा था उस समय मैं देख रहा था। मेरी समम में यह नहीं आया कि यह चित्र उगते हुए सूर्य का है अथवा अस्त होने का। किंतु अब अन्तिम समय विदित हुआ है कि यह उगते हुये सूर्य का है, अस्त होते का नहीं।

सभा में क्रान्नों पर इस्ताचर होने के पश्चान् उसके सभापित जनरल वाशिंग्टन ने उस मसौदे को कांग्रेस की श्रोर भेजा श्रौर बहाँ से उसकी एक एक प्रति विचार हो कर स्वीकृति के लिये प्रत्येक उपनिवेश में गई। ऐसा निश्चय हो गया था कि यदि इस मसौदे को नव उपनिवेश स्वीकार करलें तो उसका श्रमल किया जाय। सन् १७८८ के जून मास की २८वीं तारीख तक उसको इस उपनिवेशों ने स्वीकार किया। इस दिन की स्मृति में किला-हेल्किया में बड़ी धूमधाम हुई। जनता की श्रोर से एक जुद्धस निकाला गया, प्रीति भोज दिया गया श्रीर जेम्स विल्सनने २०ह जार मतुष्यों की उपस्थिति में एक शिक्ताप्रद भाषण दिया। जुलूस में एक गाड़ी पर छापेखाने का सब सामान रक्खा गया था। इस प्रदेश को लेकर फूँ किलन ने छापाखाने पर एक बड़ी शिक्ताजनक किता लिखी थी। वह गाड़ी पर रक्खे हुए छापेखाने में छपी खीर लोगों में उसकी विको भी हुई।

उस समय फूँकिलिन का रहन सहन कैसा था। इसका कट-लर नामक एक पादरी ने अपनी डायरी में यथार्थ वर्णन किया है। ये महाशय किलाडेल्किया गये थे और वहाँ फूँकिलिन से भी मिले थे। उसकी डायरी के १३ जुलाई १७८७ के पृष्ठ पर से यहाँ कुछ अंश दिया जाता है:—

"डाक्टर फूँकिलन मार्केट स्ट्रीट में रहता है। मैं उससे मिलने को गया उस समय धह कुछ स्त्री पुरुषों के साथ एक शहत्त्व के वृत्त की छाया में घास पर बैठा था। मि० गेरी ने उसकों मेरा परिचय दिया तब उसने अपनो कुरसी पर से उठ कर मेरा हाथ पकड़ा, और पास की कुरसी पर विठाते हुए बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। बातचीत होने लगी। वह बड़ा प्रसन्न चित्त था। उसकी मुखाकृति से ऐसा प्रतीत होता था मानो मुक्तसे मिल कर उसकों बड़ा आनन्द हुआ है। फिर उसने कहा कि इस नगर में, खूब आये! उसकी आवाज कुछ धीमी थी किंतु, चेहरा प्रकाशवान, विश्व और दर्शनीय था। उसके नाम के पत्र, मैंने उस दे दिये। पत्रों को पढ़ चुकने पर उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मेरी प्रशंसा करते हुए उसने अपने निकट बैठे हुए व्यक्तियों को मेरा परिचय कराया। इन व्यक्तियों में अधिकतर राज्य-व्यवस्था के नये कान्त्व निश्चित करने को हुई सभा के सभासद् थे।

"हमारी बातें होने लगीं और श्रेंधेगहोंने तकहो शिरहीं। चाय का टेबिल उस बुक्ते नीचे निकट ही रखा था। डाक्टर फूँ हिल्न की CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

पुन्नी और मि० बाख की पत्नी ने सबको चाय दी। पुत्री के साथ उसके तीन बच्चे भी थे जो अपने दादा के साथ बड़े हिले हुए थे। फ्रेंकलिन ने उसी समय आई हुई एक निराले ढंग की वस्तु देखने को मुक्त से कहा। उसको देख कर वह वड़ा आनन्दिला हुआ था। वह वस्तु और कुछ नहीं। एक कांच में रक्खा हुआ दी मंह वाला साँप था। नगर से चार मील की दूरी पर डिलावर और स्क्युल्किल नदियों के संगम पर से उसको पकड़ा गया था। वह इस इंच लम्बा और परिमाण में खूब मोटा था। उसके दोनों मस्तक पूरे थे। फ्रेंकलिन ने समका कि ऐसा साँप पहिले कभी मैंने देखा है। मुर्भो भी ऐसा ही लगा। फूँक लिन ने उसके लिये मुमसे कहा कि इस प्रकार के साँवों की भी एक जाि होती है इसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं है। इसका शरीर खोर आकृति पूरी २ है जिसको देखन से यह अनुमान होता है कि इसकी श्रांयु अधिक होगी इसी प्रकार का एक साँप मैंने अन्तिम युद्ध के दिनों में चेम्पलेन सील के निकट देखा था इससे मुक्ते अब और भी निश्चय हो गया कि साँप की ऐसी भी एक जाति अवश्य होनी चाहिये इसके पश्चात् उसने कहा कि यदि यह साँप छोटे २ भाइ वाली भूमि पर चल रहा हो वहाँ इसका एक मस्तक किसी साड़ी के एक श्रार तथा दूसरा दूसरी श्रीर जाने लगे श्रीर दोनों में से एक भी पीछे न फिरना चाहे तो इस बेचारे की कैसी दशा हो। इस प्रकार उस साँप की उपमा जब उसने अमेरिका से दी थी उस समय सभा में कुछ हँसी की बात हुई थी उसको वह मुक्तसे ऋहने लगा था ! सभा में जो कुछ कार्यवाही हुई उसकी गुप्त रखने का त्रादेश है, इस बात को वह उस समय भूल गया माळ्म होता था। किंतु, जब उसको इसका ध्यान आया तो इस बात को बन्द करके वह कुछ और ही चर्चा करने लगा। अतएव उसकी बात में पूरी न सुन पाया।

"श्रुँधेरा हो जाने पर इस घर में गये। वहाँ उसका पुस्तका-लय तथा विद्याभ्यास का स्थान देखा। यह स्थान बड़े श्रच्छे दें में संजा रक्वा था। पुस्तकों से भरी हुई अलमारियों से दीवारें मानों ढक गई हैं, ऐसा दिखाई देता था। मेरा अनु-मान है कि ऐसा विशाल पुस्तकालय अमेरिका में अन्यत्र कहीं न होगा जिसको किसी पुस्तक-प्रेमी ने घरू तौर पर अपने पुस्तक-प्रेम से प्रेरित होकर स्थापित किया हो। उसके यहाँ वैद्यक (डाकुरी) त्रीर विकित्सा शास्त्र की पुस्तकों का संग्रह तो था ही। किंत, शरीर-रचना से सम्बन्ध रखने वाले कुछ चित्र तथा यन्त्रादि का भी अच्छा संप्रह था। मुक्ते उसने एक काच ऐसा दिखाया जिसमें स्पष्ट दिखाई देता था कि शरीर में रक्त का मुंचार किस प्रकार होता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी आखर्य क्तनक वस्तु पत्रों तथा दूसंरे किसी भी प्रकार के लेखों की प्रति-लिपि लेने का प्रेस था। इसके द्वारा असली, काग्रज की प्रतिलिपि २ मिनट में बड़ी सुगमता से उत्तम रीति पर आ जाती थी। इस प्रेस को उसने कहीं से खरीदा हो सो नहीं। उसी ने अपनी कल्पना से उसका आविष्कार किया था। किसी ऐसी बड़ी अल-मारी पर जहाँ हाथ न पहुँच सके वहाँ पुस्तक रखने श्रौर निका-लने को उसने एक ऐसा हाथ बनाया था जिसके द्वारा पुस्तक या कोई भी वस्तु ऊँचो जगह से उतारी या रक्खी जा सके। इसके ाश्चात् उसने पंखे वाली एक ऐसी आराम कुरसी बताई जिस पर बैठकर मनुष्य पढ़ता रहे और पीछे से अपने आप पंखा चलता रहे। फिर खोर अपनी बनाई हुई कई आश्चर्यजनक वस्तुएँ उसने मुक्ते दिखाई। उसके घर में संसार के महान पुरुषों के अनेक चित्र तथा मिट्टी और मोम के बने हुए उत्तमोत्तम पुतले देखने में आये जिनका उसने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था।

"जिस वस्तु को मुक्ते दिखाने की फ्रॅंकलिन की खास इच्छा थी वह वतस्पति शास्त्र का एक वड़ा प्रन्थ था। उसके पुस्तकालय में सबसे अधिक प्रसन्नता मुक्ते इस प्रन्थ को देख कर ही हुई। यह प्रन्थ इतना बड़ा था कि उसकी उठाकर दिखाने के लिये फ्रेंकलिन को बड़ा परिश्रम करना पड़ा। श्रशक्त मनुष्य की भी कभी २ अपना बल दिखाने की इच्छा हो जाती है उसी के अनु-सार कद।चित् यह दिखाने को कि वृद्ध होते हुए भी मुक्त में कितना बल है, किसी की सहायता लिये विना उसने यह कार्य्य किया था। इस वृहद् प्रन्थ में लिनियस का सारा वनस्पति शास्त्र आ गया था। श्रावंदयकतानुसार इस में रंगीन चित्रों की भी प्रचुरता थी। इसको देखकर मैं तो दंग रह गया! इसके देखने में मैंन दो घंटे लगाए। उस समय मेरे साथ के दूसरे लोग अन्यान्य वस्तुओं का निरीच्या करने में लग रहे थे। जब भैं उक्त पुस्तक को देखा चुका तो हमारी बातचीत पुनः त्रारम्भ हुई। फ्रेंकलिन अत्यन्त खेद के साथ कहने 'लगा कि बचपन से मैंने इस शास्त्र का अभ्यास नहीं किया अतः इस विषय का मुक्त में बहुत ही थोड़ा झान है। मेरी महत्त्वाकां चा है कि इस विषय में मैं पूरी प्रवी एता प्राप्त करूँ। उसकी बातों से ऐसा जान पड़ता था मानों इस शास्त्र में पारङ्गत होने की उसकी उतकट अभिलापा है। मैं ने उस से कहा कि तुम अपना आरम्भ किया हुआ अभ्याप जारी रक्तो, यही क्या थोड़ा है। माना कि अमेरिका में इस समय इस शास्त्र की त्रोर किसी का लक्ष्य नहीं है, किन्तु, मेरा दढ़ विश्वास है कि निकट भविष्य में ऐसा अवसर आयगा कि यूरोप निवासी जितनी रुचि से इसका अध्ययन करते हैं उसकी अपेता अधिक प्रेम से अमेरिका के लोग भी इसका अभ्यास करने लगेंगे। इस एक पुस्तक को ही यदि मैं भली प्रकार देखता तो तीन मास लग जाते ! अतः यद्यपि उसने मुक्त से उक्त

पुस्तक को श्रीर देखने का श्राप्रह किया किंतु, समयाभाव के कारण मैंने वैसान किया।

"बात चीत में तस्वज्ञान श्रौर विशेष कर पदार्थ विज्ञान शास्त्र पर बोलने को वह श्रिधिक उत्सुक प्रतीत हुआ। सुके उस के अगाध पाणिडत्य से बड़ा श्रानन्द हुआ। वयोष्ट्र होते हुए भी उसकी स्मरणशक्ति बड़ी प्रवल थी। उसका मस्तिष्क परिस्कृत श्रौर सवल था। उसकी रहन सहन सादी थी किन्तु, देखने में उसका सब ढंग सुख, शान्ति श्रौर खतंत्रता का था। उसके बोलने की शैली बड़ी मनमोहक तथा चित्ताकर्षक थी। चलते समय उसने मुक्त से पुन: मिलने का श्रामह किया था। किन्तु, मैं वहां फिर श्रिधक नहीं ठहरा श्रतः वैसान हो सका। श्रिस बजे रात को बिदा लेकर मैं अपने स्थान पर लौट श्राया।"

पेन्सिस्वेनियां के प्रमुख की हैसियत से फ्रेंकिलन का तीसरा वर्ष सन् १७८८ के अक्टूबर मास में पूरा हुआ। इसके पश्चात् उसने किसी प्रकार के सरकारी पद का कार्य-भार अपने हाथ में नहीं लिया था किन्तु, फिर भी समय २ पर अनेक आवश्यक बातों पर उससे सम्मति ली जाती थी। अपने लिखे हुए आतम्बरित्र के लिखने में भी अब उसने कुछ समय देना आरम्म किया, जिसको उसने अध्या छोड़ रक्खा था।

फ्रॉकिलिन ने चिरकाल तक ईमानदारी के साथ अपने देश की जो सेवा की उसे कांग्रेस को अपने लक्ष्य में रखना चाहियेथा किन्तु, उसने वैसा नहीं किया। इतना ही नहीं. फ्रांस में उसने अपने पास से जो कुछ व्यय किया था उसका हिसाब करने को भी वह राजी न हुई। जब उसका हिसाब करने में भी कांग्रेस ने उपेचा की तो फ्रोंकिलिन को यह बात अच्छी नहीं लगी। फूंस छोड़ने के पूर्व फूँ कलिन ने कांप्रेस द्वारा भेजे हुए मि० बर्कले को तमाम हिसाब दिखा दिया था। उसकी जांच के अनुसार फूँकिलिन के हिसाब में केवल छ: सेंट १८ का फर्क था। इसि हिसाब को नक्की करने के लिए बर्कले तय्यार था परन्तु, फ्रॉकलिन ने ऐसी इच्छा प्रकट की कि इस हिसाब में की रक्तमों के अतिरिक्त श्रीर भी कुछ ऐसा व्यय हुआ है जो इसमें जुड़ना चाहिये। किन्तु, उसे स्वीकृत करने का तुम्हें अधिकार नहीं दिया गया है अत: इस सब हिसाब को कांग्रेस के पास भेज देना चाहिये। इसके अनुसार सारा हिसाव कांग्रेस को भेज दिया गया। फ्रेंकलिन ने फिलाडेल्फ़िया आने के पश्चात् पहला कार्य यह किया कि इस हिसाब को नक्की करवाने के लिये अपने पौत्र को कांग्रेस के पास न्यूयार्क को भेजा। उसको यह उत्तर मिला कि यदापि फूँकलिज के हिसाब की मि० वर्कले ने जांच कर ली है, तथापि फ्रांस से कुछ धीर बातें पूछने की आवश्यकता है अतः उनके न आने तक इस पर विचार न हो सकेगा। इसके पश्चात् फ्रेंकलिन ने बहुत दिन तक प्रतीचा की किन्तु, कांग्रेस की श्रोर से उसको कोई उत्तर नहीं मिला। लाचार हो, उसने कांग्रेस के सभापति को एक पत्र लिखा चौर प्रार्थना की कि जैसे बने वैसे इस हिसाब को जल्दी नक्षी कर देने की कृपा की जाय। उक्त पत्र में वह लिखता है कि "यह हिसाब तीन वर्ष से कांग्रेस में पड़ा हुआ है किन्तु, आज तक मुक्ते यह विदित नहीं हुआ कि कांग्रेस को अमुक रक्तम पर यह आपित है। कुछ समय से लोगों में ऐसी चर्चा हो रही है और सम्बादपत्रों में भी प्रकाशित हुई है कि मुक्ते सौंपे हुए रुपयों में से मैंने बहुत कुछ अपने निजी कार्य्य में लगाया है और इस प्रकार कांग्रेसका ऋणी होने के कारण मैं हिसाब देने में टाल ट्ल करता हूं

<sup>\*</sup> तीन याने ।

इस कारण से छौर इसिलये भी कि मेरी अवस्था ऐसी होगई है कि छि छि काने की मुक्ते आशा नहीं है, मैं सादर विनय करता हूं कि कांग्रेस को छुपा पूर्वक अविलम्ब हिसाब की जांच अपने हाथ में लेना चाहिये। यदि कोई रक्तम ऐसी हो जो समक्त में न आती हो अथवा जिसको स्वीकार न किया जा सकता हो तो उसकी सूचना मुक्ते दी जाय, और उसका खुलासा करने या कारण बताने का अवसर दिया जाय। इस प्रकार जल्दी से जल्दी इस हिसाब को नक्की कर दिया जाय। आशा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे हित और जनता के संतोष के लिये कांग्रेस इस कार्य्य को जल्दी हाथ में लेगी।"

इस पत्र के साथ फ्रेंकितन ने कांग्रेस के सेक्रेटरी चार्ल्स टॉम्सन को एक प्राइवेट पत्र पृथक् भेजा था जिसमें यह दिख-लाया था कि कांग्रेस के आदिशानुसार कार्य्य करने में उसकी कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। स्टाम्प एकट तथा उसके जैसे इङ्गलैंगड की पार्लिमेग्ट के अन्यान्य बलात्कार पूर्वक किये हुए कार्यों के विरुद्ध आन्दोलन करने में उसने प्रति वर्ष तीन सौ पौर्ड वेतन की पोस्टमास्टरी का पद खो दिया था। फ्रांस जाने से पूर्व उसने लगभग तीन हजार पौएड कांग्रेस को ऋगा की भाँति दिये थे तथा फिलाडे हिकया की रत्ता सम्बन्धी व्यवस्था करने तथा केनेडा जाने में अपना बड़ा अमूल्य समय नष्ट किया था। फ्रांस जाने के लिये उसको सब प्रकार के माग व्यय आदि के अतिरिक्त पाँच सौ पौराड नकद प्रति वर्ष देने की प्रतिज्ञा की गई थी और खाने पीने के खर्च के सिवाय एक हजार पौएड वार्षिक वेतन का सेक्रेटरी देने का भी वचन दिया गया था किन्तु, सेक्रेटरी नहीं दिया गया अतः उसको आठ वर्ष तक अपने पौत्र को रखकर उसके द्वारा सब प्रकार का सरकारी कार्य्य करवाना पड़ा थ जिससे उसकी शिक्ता अधूरी रह गई थी। फिर फ्रांस में उसकी केवल राजदूत का ही कार्य्य नहीं करना पड़ता था बलिक कौन्सिल, कांग्रेस के साहूकार तथा जल-सेना विभाग आदि के कार्य्य भी करने पड़े थे। उस पर फ्रांस के कार्य्य का इतना बोम डाला गया था कि अपने स्वास्थ्य सुधार के लिये वह कभो बाहर भ्रमण न कर सका था श्रौर इसी से बैठे बिठाये उसको संधिवात जैसा कष्टदायक रोग मोल ले लेना पड़ा था। इन सब बातों को देखते हुए कांग्रोस का कत्तेव्य तो यह था कि वह इसके पारिश्रमिक-स्वरूप अच्छी जागीर बख्शीश में देती और कुछ वार्षिक भी नियत कर देती किन्तु उसके तथा उसके कुटुम्ब के निर्वाह का कोई विचार न करके अपनी ही स्वाथेसिद्धि में उसने अपने कतंत्र्य का पालन समम लिया। इतना ही नहीं उसका हिसाव के अनुसार जो रुपया कांग्रेस पर निकलता था वह भी न दिया यह कैसे आश्चर्य और दुःख को बात है। फूँ कलिन जैसा महान् पुरुष अपनेक संकट भोलकर—अपने सुख को छोड़कर अनवरत परिश्रम से स्वदेश-सेवा करे और उसको कांग्रेस शावाशी देने तक की श्यावश्यकता न समभे यह कैसी कृतन्नता है ! वह स्वयं कैसी उदार-वृत्ति बाला था यह बात उसके टॉम्सन को लिखे हुए पत्र के अन्तिम अंश पर से स्पष्ट हो जाती है:-- 'इस पत्र में मैंने तुमको जो कुछ लिखा है वह सब तुम्हें अपना अभिन्न हृदय समभ कर। क्यों कि मुक्ते प्रकाशित रूप में कोई शिकायत नहीं करनी है। यदि मुक्ते पहिले ही यह बिदित हो जाता कि कांग्रेस के द्वारा मुक्ते अपने अहर्निश किये हुए परिश्रम का यही पुरस्कार मिलेगा तो भी मैं अपने स्वदेश-सेवा के कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की न्नटि न करता। अब मुक्ते दुःख होता है तो केवल इसी से कि कांग्रेस का यह व्यवहार प्रशंसा करने योग्य नहीं - निन्द्नीय है। मैं भली प्रकार जानता हूं कि जिनके सभासदों में वारम्बार परिवर्तन होता रहता है वे सभाएँ कैसी होती हैं। मेरे जैसा नौकर दूर देश में रह कर कार्य्य कर रहा हो तब एक दो श्रदूरदर्शी श्रीर ईषीछ अनुष्य युक्ति पूर्वक उसके विरोधी बनकर उसके विषय में बुरा भला कहें तो उसके कारण न्यायी सडजन श्रीर प्रामाणिक पुरुषों के हृदय में से भी उपकार की मात्रा घट जानी सम्भव है यह भी मैं जानता हूं। इन सब बातों को सोचकर भी यदि मेरे हृदय में कोई बुरी कल्पना हागई हो तो मैं उसको निकाले देता हूं।"

डाक्टर ज्रेड स्पार्क्स ऐसा अनुमान करते हैं कि कांग्रेस ने फूँ किलन की संवाओं की क़दर नहीं की इसका कारण यह था कि नया क़ानून होने से पहिले, पुरानी कांग्रेस में इतने थोड़े सभासद आतं थे कि यह बात चल कर ही रह गई होगी—आगे उस समथ होषाध्यत्त था अतः जब तक वह हिसाब को न जांच ले तब तक कुछ हो नहीं सकता था। जो हो, यह तो निश्चित हैं कि आज दिन तक भी संयुक्त राज्य फूँ किलन का ऋणी है।

चालीस वर्ष पूर्व फ़िलाडेहिफ्या में पाठशाला स्थापित करवाने में फूँ किलन ने जो उत्साह दिखाया था वह उसकी युद्धावस्था में ताजा होगया था। फूँ किलन कहा करता था कि इस शाला में व्रीक तथा लेटिन भाषा का पाठ्यक्रम इतना बढ़ा दिया गया है कि शाला को स्थापित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। इस पाठशाला को स्थापित करने समय अंग्रेजी भाषा द्वारा ज्ञान प्राप्ति का जो उद्देश्य रखा गया था वह नहीं होता। शाला की कार्य-कारिणी समिति का अधिवेशन कई बार उसके घर पर होता था। एक दिन वहां ग्रीक तथा लेटिन भाषा के अध्ययन पर कुछ खर्चा होने लगी उस समय फूँ किलन ने कहा कि इन भाषाओं के सीखने में परी चार्थियों का समय व्यर्थ जाता है। पहिले लम्बो

बाँहों के कुरते पहिनने की प्रथा निकली उस समय ऐसा करने का कारण यह था कि सरदी पड़े तब बाहों को लम्बी कर के हाथ हक लिये जायँ। अब मोजी हो जाने से उनकी आवश्यकता न क रही। किन्तु, फिर भी लम्बी बांहें रखने की रिवाज जारी है। यही बात टोपी के लिये भी है। जिस समय छत्रियें न थीं उस समय ऐसी टोपियों का पहनना शुरू हुआ जिनसे धूप और वर्षा में रज्ञा हो सके। अब छत्रियाँ हो जाने पर वैसी टोपियों की आवश्यकता न रहते हुए भी उनके प्रयोग की प्रथा चल रही है। इसी प्रकार लेटिन भाषा के लिये भी हुआ है। जिस जमाने में प्रत्येक विषय की पुस्तकें इसी भाषा में थीं उस समय पाठशाला ह्यों में यह भाषा सिखाई जाना आवश्यक और उपयोगी था। किन्तु, अब जब हमारी देशी भाषा में सब प्रकार की पुस्तकें होगई हैं तो उस-भाषा को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब भी उसको पढ़ाने में समय लगाना व्यर्थ है।

अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में फ्रेंकिलन रुग्णावस्था के कारण कई प्रकार के दुःख उठाया करता था। किन्तु, इस श्रवस्था में भी त्रालस्य को वह पास न फटकने देताथा। उन दिनों में जैसे ही उसे रोग-जिनत पीड़ा से कुछ चैन मिलता कि वह कुछ न कुछ लिखने पढ़ने में लग जाता। इस प्रकार की उसकी अनेक छोटी २ पुस्तकें तथा लेखादि सामियक पत्रों में प्रकाशित हुए थे। कुछ सामयिक पत्रों के ऋधिपति प्रेस-स्वातन्त्र्य का चलटा अर्थ समम कर अपने पत्रों में लोगों पर बड़े बाग्ब्रहार किया करते थे । उनकी " कोर्ट ब्राफ दी प्रेस " शीर्षक लेख में फूँकलिन ने खूब खबर ली है। एक दूसरे लेख में नये "कान्स्टिट्यशन"के विरोधियों को भी उसने अच्छी तरह फटकार बताई है। इसके अतिरिक्त इसने काले आदिमयों को सुधारने की एक बड़ी अच्छी योजना तैयार की थी तथा गुलाम रखने की प्रथाको बन्द कर देने के लिये आन्दोलन करनेकी फिलाडेल्फिया में जो एक सभा स्थापित हुई उसका सभापित होना सहर्ष स्वीकार किया था। हुन्शी गुलामों के सन्बन्ध में इस सभा ने कांग्रेस को एक प्रार्थना पत्र भेजा था इस पर फ्रेंकिलन ने हस्ताचर किये। यह उसका स्वदेश-सेवा और सानव-हित सन्बन्धी अन्तिम कार्य था। इसके साथ ही इस विषय पर उसने एक लेख भी लिखा जो उस का अन्तिम और सार्वजनिक वक्तव्य था। जेक्सन नामक जॉर्जिया प्रदेश की ओर के कांग्रेस के सभासद ने हिन्शयों को गुलाम रखे जाने के पच्च में एक भाषण दिया था उसकी दलीलों का फ्रेंक लिन ने बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से युक्तियुक्त उत्तर दिया था और उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि जेक्सन के विचार कैसे अपनाणिक और अनुपयुक्त हैं। यह लेख फ्रेंकिलन ने अपनी मृत्यु से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यु से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यु से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यु से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यु से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यु से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यह से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यह से बीस दिन पूर्व लिखा था। फिर भी अद्भुत कल्पना शिक्त यह यह से सहत्व का है।



## प्रकरण ३२वां

## अन्तिमदिन

फ्रॅंकित का स्वास्थ्य — जार्ज वाशिंग्टन को लिखा हुमा पत्र — उसके साथ मित्रता — रूग्णावस्था और मृत्यु — डाक्टर रश का पत्र — मिसेज मेरी स्मृतन के पत्र का ग्रंश — कृवरिस्तान में शव को ले जाते समय जनता की भीड़ — कांग्रेस का शोक-प्रदर्शन — फ्रांस का शोक-प्रदर्शन — फ्रेंकितन का दिखावा — उसका विस्थतनामा — ग्रोपधालय को प्रदान किया हुआ हिम — कारीगरों को सहायता देने की योजना — फ्रेंकिलिन का परिवार — मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुमा सम्मान — वोस्टन निवासियों द्वारा फ्रेंकिलिन के माता पिता की कृत्र का जीर्णोद्धार — सन १८६६ में फ्रेंकिलिन की प्रतिमा स्थापित करते समय निकला हुमा जुलूस — भाषण — भोज — फ्रेंकिलिन के लेखों का संग्रह ।

शा यह उसके १६वीं सितम्बर सन् १७८६ को प्रेसीडेएड था यह उसके १६वीं सितम्बर सन् १७८६ को प्रेसीडेएड बाशिंग्टन के नाम लिखे हुए पत्र से विदित होता है। इस पत्र में उसने लिखा था कि:—" रोग और तज्जनित कष्ट के कारण लिखने को बैठने में मुक्ते बड़ी अमुविधा होती है। किन्तु, फिर भी मेरा जँवाई मि० वाख न्यूयार्क जाता है उसके तुम साथी हुए उसकी तथा तुम्हारे शासन काल में अपना नया राज्य शक्तिशाली होवा जाता है इसकी बधाई का पत्र लिख कर तुमको भेजे बिना मुमसे नहीं रहा जाता। तुम्हारा स्वास्थ्य हमें बड़ा प्रिय लगता है। मैं अपने सुख के विचार से तो अच्छा होता यदि दो वर्ष पूर्व ही मेर जाता, क्योंकि मेरे ये वर्ष क्रग्णावस्था के कारण बड़ी कठिनाई में ज्यतीत हुए हैं किन्तु, अब मुक्ते प्रसन्नता होती है जब मैं अपने देश की इस समय की उन्नत दशा को अपनी आँखों से देख रहा हूँ। अब मैं अपना ८४ वाँ वर्ष पूरा करने वाला हूं। कदाचित् यह वर्ष पूर्ण होने के साथ २ मेरे जीवन की भी इति श्री हो जायगी। यहां मैंने जो कुछ देखा है वह यदि मुक्ते अपनी भावी योनि में स्मरण रह जायगा तो मेरे मित्रो! देश बन्धु आे! याद रखना कि मैं तुम्हारे प्रति ऐसा ही स्नेह, ममता और प्रेम बनाये रक्खूँगा।"

वाशिंग्टन ने उपर्युक्त पत्र का उत्तर बड़े प्रेम-पूर्ण शब्दों में दिया था। इन दोनों देश-भक्तों ने अपने देश की सेवा बड़ी ईमान- दारी और हढ़ता से की थी। इनमें परस्पर बड़ी गहरी मित्रता थी। कानून निश्चित होते समय फिलाडेहिकया में जो एक वृहद् सभा हुई थी उसमें योग देने को वाशिंग्टन भी आया था। उस समय वह सब से पहिले फ्रेंकिलन से उसके घर पर जाकर मिल आया था। उसके पश्चान् जब कांग्रेस का सभापतित्त्व प्रहण करने की वह फिलाडेहिक्या होकर न्यूयार्क जा रहा था तबभी फ्रेंकिलन से सिलने को गया था।

फ्रेंकिलिन की बीमारी बढ़ती गई तब भी सन् १७९० के अप्रेल मास के आरम्भ तक उसने उसकी कोई परवाह न की। इसके परचात् उसे उबर आने लगा और छाती में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उसका उपचार करने वाले जॉन जोन्स ने उसकी क्रियावस्था का इस प्रकार वर्णन किया है:—

'प्यरी का दर्द जो उसके वर्षों से चल रहा था वह उसके जीवन के अन्तिम वर्ष में इतना बड़ गया था कि वह अधिकतर विस्तर पर ही पड़ा रहता था। अधिक वेदना होने पर उसको सहन करने के लिये वह अकीम का अर्क पी लिया करता था। कष्ट के समय को भी वह पढ़ने लिखने अथवा अपने कुटुन्वियों के साथ बात चीत करने और इष्ट मित्रों से मिलने में बड़े आनन्द से व्यतीत करता था। कई बार तो कार्यवशा आये हुए लोगों के साथ लोकोपयोगी कार्यों पर विचार करने में वह घंटों विता देता था। प्रत्येक बात में वह अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य—परोपकार करने का स्वभाव तथा तत्परता-दिखाया करता था। अन्तिम समय तक उसकी असाधारण बुद्धि और तर्क शक्ति अपनी वास्तविक अवस्था में रही। कई बार वह बड़ी मनोरञ्जक बातें करता और अपने पास बैठे रहने वालों को हँसा देता।

"श्रमल में उसकी मृत्यु से सोलह दिन पूर्व ज्वर ने श्रिधिक जोर पकड़ा। श्रारम्भ में ३-४ दिन तक ज्वर की भीषणता के कुछ चिह्न नहीं दिखाई दिये। उसके परचात् ऐसा श्रमान होता है कि उसकी छाती में श्रमहा वेदना होने लगी थी, क्यांकि वह कहने लगा था कि मेरी छाती में दर्द होता है। यह दर्द श्रन्त में बहुल बढ़ गया श्रोर उसके साथ ही दम और खाँसी भी जोर की हा चली। ऐसी स्थिति में—श्रमहा वेदना के कारण-कभी २ उसके मुखसे निराशा श्रोर श्रधीरताका शब्द निकल जाता तो वह कहता कि में जिस प्रकार चाहता हूं उस तरह मुक्त से दर्द सहन नहीं किया जाता। परमात्मा ने उसको हल्की श्रीर दिर श्रवस्था से संसार में मान मर्थादा पूर्ण श्रीर एक श्रंश तक सस्पत्तिशाली बना दिया था इस छुण को मुख पर लाकर वह उसके प्रति बड़ी कृतश्वता-ज्ञापन करता श्रीर पूर्ण श्राभार मानते हुए कहता कि

मेरा विश्वास है कि अब मैं संसार में कुछ कर सकने योग्य नहीं हं -इसी से परमपिता ने मुक्ते संसार से सम्बन्ध-विच्छेद करें को यह वेदना पहुंचाई है। इस प्रकार मृत्यु से पांच दिन पर्व उसकी यह अवस्था थी। इसके पश्चात् उसकी वेदना तथा दम और खाँसी एकाएक मिट गये और ऐसा प्रतीत होने लगा मानों उसका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। यह जान कर कि अब वह नीरोग हो जायगा, उसके आत्मीय जन प्रसन्न होने लगे। किन्तु, उसके फेंफड़े की जगह जो एक फोड़ा होगया था उसमें से एकाएक बहुतसा पीव निकला। जहाँ तक उसमें शक्ति रही वह पीव को बाहर निकालता रहा किन्तु जब बहुत अशक्त हो गया तो फेंफड़े धीरे २ भर गये खौर वह मूर्छितसा होगया। अन्तमें १७ वीक्ष्यप्रैल सन् १७९० की रात को ग्यारह बजे न्ध्र वर्ष और ३ मांस का दीर्घ तथा उपयोगी जीवन बिता कर वह शान्त-भाव से खर्गगामो हुआ।"

फ्रॅंकलिन की मृत्यु के एक सप्ताह पश्चान डाक्टर रश ने डाक्टर प्राइसको लिखे हुए पत्रमें यह सूचना दी थी:-"सामयिकपत्रों द्वारा तुम्हें विदित होगया होगा कि अपना परमित्र डाक्टर फ्रेंकलिन स्वर्गगामी होगया है। अपने जीवनकी मध्यम अवस्थामें वह अपनी चतुराई त्रौर बुद्धिमानी से जितना प्रसिद्ध हुत्रा था वह उसके अस्तकाल तक बनी रही। मृत्यु के सम्बन्ध में वह अपने आत्मियों श्रे प्रसन्नचित्त और खुले मन से बातचीत किया करता था। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व एक दिन उसने विस्तर से उठ कर कहा था कि मेरा बिछौना साफ कर दो जिससे में इस रीति से मरूं जिसमें अच्छा लगे। उसकी पुत्री ने उससे कहा था कि आप नीरोगता प्राप्त करेंगे और अभी बहुत वर्ष जियेंगे। इसका उसने यह उत्तर हिया था कि "बेटी, श्रव में जीवित न रहूंगा।" सुगमता से साँस CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

लिया जा सके इसके लिये उससे करवट बदलने को कहा गया तो वह बोला कि:—"रहन दो, मरने वाले आदमी से कोई कार्य सुगमतापूर्वक नहीं हो सकता।"

नीचे का वर्णन मिमंज मेरी ह्यूम को फ्रेंकलिन के इझलें एड निवासी मित्र मि० विनी के किलाडेल्किया से ता० ५ मई सन् १७९० के दिन लिखे हुए पत्र में से लिया गया है:—

"अपने परमिषय और ममता रखने वाले आदरणीय मित्र को जिसके अगाधः ज्ञान-सागर में हम लोग ग़ोते लगाया करते थे और जिसकी परोपकार-यृत्ति अपूर्व थी हमने खो दिया है। उसकी मृत्यु के समय में उसके निकट ही थी अतः अपने व्यक्तिगत अनुभव से में कह सकती हूं कि अन्तिम समय के असहा दुः खक्ते इसने बड़ी शान्ति और स्वामाविक घेंच्ये से सहन किया था। दो वर्ष की लगातार भयंकर बीमारी में दो मास से अधिक समय तक वह कभी स्वस्थ नहीं रहा। किन्तु यह कभी नहीं हुआ कि इसकी उसने बड़ी चिन्ता की हो या कभी उदास चैठा हा। जब तक असहा कष्ट न होने लगता तब तक वह अपना समय प्रसन्न चित्त से बातचीत करने और लिखने पढ़ने में ही बिताया करता था।

"अपने मित्र के साथ विताये हुए गई प्रीक्म ऋतु के एक दिन्न को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं उससे मिलने गई तब वह बहुता दर्द होने के कारण विस्तर पर लेटा हुआ था। जब उसका दर्द कुछ कम हुआ तो मैंने पूछा कि क्या कुछ पढ़ इसके उत्तर में उसने "हाँ" कहा। उस समय मेरे हाथ में जॉन्सन की "किव चिरित्र" नामक पुस्तक आ गई। उसमें से मैंने उसके प्रिय किव वाटसन का चिरित्र पढ़ा। इसको सुन कर वह ऊँघने के बदले जगने लगा श्रीर सारी पीड़ा को भूल गया। स्मरणशक्ति ऐसी होगई कि किव वाटसन की किवताश्रों में से वह शीघ ही कुल को जवानी बोल गया श्रीर उसकी खूबियों की विस्तार से उयाख्या करने लगा।

"इसी प्रकार एक समय कोई पादरी साहब उससे मिलने को आये उस समय उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। यह देखकर पादरी साहब वापिस जाने लगे तो फ्रेंकिलन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि बैठिये, जाइये नहीं, यह पीड़ा तो कभी न कभी जाती ही रहेगी। फिर है भी तो यह मेरे लाभ के लिये ही। आप जिस विषय की बातचीत करेंगे, वह ऐसा विषय है जिसका फल सुख़ है, और सो भी अनित्य।"

"जब वह मरने लगा तो उसने अपनी पुत्री से कहा कि प्रभु ईसामसीह का वह चित्र जिसमें वे सुली पर लटक रहे हैं, मेरे सामने लटका दो। जब वह लटका दिया गया तो वह उसे देख कर बोला:—

"वेटी, सारा! वास्तव में यह चित्र हमेशा नेत्रों के सन्मुख रहने योग्य है। यह उस महामना का है जो इस संसार में मनुष्यों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिये अवतीर्ण हुत्रा था।"

प्रेंकिलिन का शत्र क्रवरिस्तान में पहुँचाने की क्रिया २१वीं अप्रैल को हुई। गिनती करने से मालूम हुआ कि उस समय २० हजार की अपेद्धा अधिक मनुष्य एकत्रित हुए थे। पादरी, कार-पोरेशन के सभासद, पेन्सिल्वेनियाँ राजसभा के मेन्बर, किलासो- किकल तथा अन्य अनेक सभा समितियों के कार्य कर्तागण, न्यायाधीश, सेठ साहूकार आदि सभी जातियों के बहुसंख्यक СС-कोग्यक्त किलाला विकाल समितियों के बहुसंख्यक

देवस्थानों के घएटे बजाये गये, तथा बन्दरों में जहाजों के आएडे मुकाये गये। जिस समय शव को भूमि पर स्वलागया उस समय तोप की आवाज हुई। फ्रेंकलिन का उसकी अर्द्धाङ्गिनी के लिकट क्राइस्ट चर्च के क्रवरिस्तान में भूमि-दाह किया गया। उभय दम्पति की क्रवरों पर एक संगमरमर का पत्थर रखा हुआ है और उस पर फ्रेंकिलन के वसियतनामें में लिखे अनुसार उनकी मृत्यु तिथि के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा गया है।

न्यूयार्क में जब कांग्रेस को यह अशुभ संवाद मिला तो मि० मेडिस से प्रार्थना करने पर सर्वानुमित से निश्चय हुआ कि "अपना एक देशबन्धु जो मनुष्य जाति का शिरोमणि था, श्रीर जिसने अपनी विद्या-बुद्धि सं अपने देश की अतुलनीय तथा बहुसूल्य सेवा की है उसकी स्मृति रचा और सम्मान के लिये सब समा-सदों को शोक-चिह्न खरूप एक मास तक अपने हाथों पर काला पट्टा बाँधना चाहिये। अमेरिकन फिलासोफिकल सोसाइटी ने श्रपने एक विद्वान् सभासद् डाक्टर विलियम स्मिथं के द्वारा "फूँ कलिन के सद्गुण और अनुकरणीय लच्चण" पर एक व्या-ख्यान करवाया। फूांस की राजसभा ने भी तीन दिन तक शोक मनाने का निश्चय किया और अपने सभापति से कांग्रेस की सहातु-भूति तथा समवेदना का पत्र भिजवाया । पेरिस में नगर निया-सियों की एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें जनता के अति िक अधिकारीगण भी सम्मिलित थे। सब ने हार्दिक दुःख प्रकट करते हुए फ्रॅंकलिन के गुणों का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त और भी अपनेक सभा सोसाइटियों ने शोक-प्रदर्शन के प्रस्ताव किये आर कई विद्वान् लेखकों तथा कवियों ने गद्य-पद्य-मय रचनात्रों द्वारा उसका गुणगान किया।

फूर किलिन के शरीर की बनावट पुष्ट और मजवूत थी। विल्ले वर्षों में वह खूब हृष्टपुष्ट दिखाई देता था। उसकी ऊँचाई ५ फुट १० इंच के लगभग थी। श्राँखें मज्जरी श्र श्रौर चेहरा चवल था। खभाव मिलनसार, कुछ संकोची और कोमल था। उसकी बातचीत तथा व्यवहार में श्राकर्षण था। वह छोटे बड़े सब श्रवस्था बाले मनुष्यों से समान भाव से मिलता था। मित्रों से वह सदा ही नि:संकोच भाव रखता था। किंतु अपरिचित व्यक्तियों से श्रथवा किसी सभ्य मण्डली में वह बहुत थोड़ी बातचीत करता था। उसके प्रचुर ज्ञान तथा यथेष्ट सांसारिक श्रनुभव के कारण प्रत्येक विषय के जिज्ञासु को बातचीत करने में बड़ा लाभ और सन्तोष प्राप्त होता था। उसके सद्विचार तथा विनोद पूर्ण भाषण के किसी व्यक्ति संगति में रहने वाले श्रथवा बार्तालाप करने वाले किसी व्यक्ति का जी नहीं ऊवता था।

जब फूँकिलन ने सममा कि मेरा अन्तकाल निकट आ
गया है तो उसने अपनी मिल्कियत का विसयतनामा लिखा।
जिन जिन व्यक्तियों के उस पर अधिकार थे उन सबको याद करके
उनकी योग्यतानुसार नक्तद रुपया अथवा कोई भी वस्तु दे देने का
निश्चय कर लिया। सन् १७८८ में उसकी जायदाद लगभग डेढ़
लाख डालर के थी। इसमें से उसने अपने पुत्र विलियम को थोड़ी
रकम दी और इसका कारण यह बताया कि उसने अन्तिम युद्ध में
मेरे देश के विरुद्ध भाग लिया है। किलाडेल्किया में उसकी जो
मिल्कियत थी उसका अधिकांश भाग उसने अपनी पुत्री सहारा
तथा जवाँई मि॰ बाख और उसके बच्चों को दिया। बहन जैन
मिकम को बोस्टन का मकान दिया और ६० पौएड नक्कद वार्षिक

नियत कर दिये। लोगों में उसका जो ऋगा था वह सब फिला-हेल्फिया के श्रीषधालय को दे दिया। ऐसा करने का कारण वह यह प्रकट करता है कि कुछ ऋण ऐसा भी है जिसकी अवधि हो चुकी है और उसके वसूल हो जाने की बहुत थोड़ी आशा है। किन्तु, इस के साथ ही मेग यह भी विश्वास है कि कर्जदार उसको धर्मार्थ दिया हुआ दान समभ कर लौटा देंगे । पश्चीस वर्ष तक के कारीगरों तथा उद्योग धंधा सीखने वाले अपने शिष्यों आदि को सहायता पहुँचाने के लिये उसने बोस्टन तथा फ़िला-हेल्फिया को एक एक हजार पौराड दिये और कहा कि विश्वस-नीय जमानत लेकर उनको आवश्यकतानुसार रुपया सूद पर दिया जाय। शर्त यह की कि ६० पौएड से अधिक किसी को न दिया जाय स्त्रीर यह भी उनको ही दिया जाय जो उद्योग धंघत करना चाहें। इसकी व्यवस्था का कार्य्य उसने एक कमिटी के आधीन कर दियाथा। यदि यह योजना एक सौ वर्ष तक चल जाय तो ५ प्रति सैकड़ा व्याज की दर से उसके एक लाख इकत्तीस हजार पौराड हो जायँगे। इसमें सफलता मिल जाय तो एक सौ वर्ष के पश्चात् इस रक्तम में से एक लाख पौरह बोस्टन निवासियों के आराम के लिये पुल, क़िले, मकान, धर्म-शालाएँ, श्रीषधालय आदि बनवाने के उपयोगी कार्यों में व्यय किया जाय और शेष के ३१ हजार पौएड मूल योजना की भांति कारीगरों को दिये जाने के लिये रखे जायँ। इन ३१ हजार पौरा की दूसरे सौ वर्ष तक समुचित व्यवस्था रहे तो उसके ४० लाख ६१ हजार पौगड हो जायँगे। यदि ऐसा हो जाय तो इनमें से १० लाख ३१ हजार पौग्ड में बोस्टन निवासियों को दिये जाने का प्रस्ताव करता हूँ और शेष ३० लाख पौएड आवश्यकतानुसार लोकोपयोगी कार्यों में व्यय करने के लिये सरकार को भेट

करता हूँ । CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha एक अखरोट की बनी हुई लकड़ी को जिसे वह अपने हाथ में रखता था और जिसमें सोने की मूंठ पर खतन्त्रता देवी का चित्र क्या हुआ था उसने अपने सित्र जार्ज वार्शिंग्टन को भेट की।

पहिले एक प्रकरण में कहा जा चुका है कि जब फ्रेंकिलन फूंस से चलने लगा तो उसे सम्राज्ञी ने अपनी होली तथा एक सरकारी जहाज दिया था जिसमें वह सुख से खदेश पहुँच जाय। इसी समय फूंस के सम्राट्ने भी उसे अपना एक चित्र दिया था जिसके चौखटे में ४० इहीरे जड़े हुए थे। किन्तु यह पता नहीं चलता कि वसीयत करते समय यह चित्र उसने किसको दिया। बहु गुण्पप्राही तो था ही। सम्भव है इससे पूर्व ही वह इस चित्र को किसी और की भेट कर चुका हो या यह कि इसकी गणना पृथक्न की गई हो और वह उसके भवन की ही शोभा बढ़ाता रहा हो।

फ्रेंकलिन ने श्रीपंथालय को जो दान दिया था उससे उसकी कोई लाभ न पहुँचा। उसकी मृत्यु के सात वर्ष पश्चात् श्रीप-धालय की ज्यवस्थापक कमेटी ने ऐसा निश्चय किया कि ऋण की रक्तमें बहुत छोटी २ हैं। श्चनेक कर्जदारों का कुछ पता भी नहीं चलता श्रीर श्रधिकतर रक्तमें ३० से ६० वर्ष तक की पुरानी हैं जिनको बसूल करने का नियमानुसार कोई उपाय नहीं दिखाई देता इस कारण कर्जदारों की दस्तावेजें तथा बहियें श्रादि काराजात श्राभार सहित डा० फ्रेंकलिन की मिल्कियत के ज्यव-स्थापकों को लौटा दी जायें।

फ़िलाडेल्फिया और बोस्टन के कारीगरों की सहायता के लिये दी हुई दो हजार पौराड की रक्षम से भी सोचा हुआ लाभ

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नहीं हुआ। जिनको ऋण दिया गया था उनसे पीछे वस्त करने का व्यवस्थापक कमेटी ने समुचित प्रयत्न नहीं किया इस कारण वह रुपया लोगों में डूब गया। उसके प्रधात ज़मानत आदि लेने के कड़े नियम रखने के कारण कोई सहायता लेने को आगे नहीं बढ़ा और धीरे २ बड़े पैमाने पर धंधे रोजगार चलने लग गये इससे ६० हज़ार पौण्ड के समान रक्तम यथेष्ट नहीं सममी गई। उधर फ्रेंकलिन ने जो एक ही पेशे के लोगों को ऋण दिये जाने की शर्त करदी थी उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि न करके व्यवस्थापक कमेटी ने ६० पौण्ड का ही नियम बनाये रक्ता इसलिये फ्रेंकलिन की उद्देश्य-पूर्ति न हो सकी।

यहाँ फ्रेंकलिन के वंशजों के सम्बन्ध में पाठकों को कुछु जानकारी करा देना श्रनुपयुक्त न होगा। गवर्नर विलियम फ्रेंक-लिन ८२ वर्ष की श्रायु तक लम्दन में रहा। राजनैतिक हलचल के पश्चात् उसने फिर विवाह किया था किंतु, इस से उसके कोई सन्तान न हुई। सन् १८१६ में वह मर गया। उसकी प्रथम पत्नी से उत्पन्न हुश्चा पुत्र विलियम टेम्पल फ्रेंकलिन, श्रपने दादा की स्त्यु के पश्चात् पिता के साथ इक्कलैएड में रहने को गया था। वहाँ से वापिस श्रमेरिका नहीं श्राया। पेरिस में सन् १८२३ में वह मर गया।

बेंजामिन और डेबोरा फ्रेंकिलिन के फ्रांसीस फोल्जर और सहारा ये दो बच्चे बच्ची हुए थे। फ्रांसीस सन् १७३२ के जून मास में उत्पन्न हुन्ना था और चार वर्ष का होकर सन् १७३६ में मर गया था। सहारा का जन्म सन् १७४४ में हुन्ना था और जैसा कि पहिले लिखाजा चुका है सन् १७६७ में मि० बाख के साथ उसका विवाह हुन्ना था। सन् १८०८ में वह मर गई और मि० बाख का भी सन् १८११ में देहान्त हो गया। इसके जाठ

पुत्र हुए थे। ये तथा उनकी सन्तान मिलकर सन् १८६३ में इस वंश के ११० मनुष्य जीवित थे।

फेंकिलन ने अपनी जीवितावस्था में जो सम्मान औरलो कपियता प्राप्त की थी वह उसकी मृत्यु के पश्चात् भी बनी रही।
उसके समकालीन पुरुषों ने उसका अपने हृद्य में जो आदर रक्खा
उसको उसके बाद की जनता ने भी कम न किया। एकत्रित हुए
उपनिवेशों में जिस प्रकार ऐसा कोई विरला हो परगना होगा जिस
में फ्रेंकिलन के नाम का कोई गाँव न हो। इसी प्रकार भाग्य से ही
कोई ऐसा नगर निकलेगा जिसमें फ्रेंकिलन मोहहा, फ्रेंकिलन
चौक, फ्रेंकिलन होटल, फ्रेंकिलन चैंक, फ्रेंकिलन सभा, फ्रेंकिलन
चौक, फ्रेंकिलन होटल, फ्रेंकिलन चैंक, फ्रेंकिलन सभा, फ्रेंकिलन
इश आदि न हों। प्राय: सभी बड़े २ नगरों में उसकी स्मृति
का कोई न कोई चिह्न अवश्य है। ऐसा कदाचित ही कोई स्थान
होगा जहाँ फ्रेंकिलन का चित्र न हो। पेरिस के सरकारी पुस्तकालय में उसकी भिन्न २ अवस्थाओं की और भिन्न २ प्रकार की
एक सौ से भी अधिक तसवीरें हैं।

संयुक्त राज्यों के बड़े २ नगरों में जो अनेक प्रेस हैं वे अब भी फूँ किलन के जनम दिन पर उत्सव मनाते और उसका गुण्-गान करते हैं। किन्तु, अपने सुविख्यात नागरिक के गुणों की क्षदर करने वालों में बोस्टन का स्थान सर्वोपरि है, वहाँ के निवा-सियों ने सन् १७९३ में अपने नगर में एक सार्वजनिक चौक बनवाया, जिसका नाम फूँ किलन चौक रक्खा गया। फूँ किलन के माता पिता की क्षत्रों पर का लेख अधिक समय हो जाने से चिस गया था अत: सन् १८२७ में बोस्टन के कुछ नागरिकों ने उसके स्थान पर एक नथा स्मृति स्तम्भ रखवाया और पहिले के लेख को पुन: खुदवा कर उसकी इवारत में नीचे लिखा हुआ लेख और बहाया:— उत्तर के लेख वाली
संगमरमर के पत्थर की तखती
श्रिषक समय की होजाने से घिस जाने के कारण
श्रमेरिका के सुविख्यात पुरुष
बेंजामिन फ्रेंकलिन की स्मृति के लिये
उस पर गौरव करने वाले और उस पर श्रद्धा
रखने वाले बोस्टन के कुछ नागरिकों ने
इस विचार से कि,
हमारे देश की भावी सन्तान उसको सदा याद रक्खे
कि वह बोस्टन में सन् १७०६ में उत्पन्न हुआ था,
उसके माता पिता की क्रव्र पर
यह स्तम्भ रखवाया है।
१८२७

सन् १ = ५६ में फ्रेंकिलन की मूर्ति सिटी हाल के आगे रखी जाने की योजना हुई उस समय ऐसी घूम घाम हुई जैसी पहिले कभी नहीं देखी गई। फ्रेंकिलन की प्रतिमा अमेरिका के प्रसिद्ध शिल्पी होरेशियों प्रीनफ से तैयार कराये जाने को जैसे ही एक गृहस्थ ने बात उठाई वैसे ही लगभग दो हजार मनुष्यों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके व्यय के लिये सहायता दी। यथा समय मूर्ति तयार हुई और उसको स्थापित करने के लिये १७ वीं सितम्बर सन् १८५६ की तारीख निश्चित की गई। इस दिन के आमोद-प्रमोद के लिये लोगों ने कई सप्ताह पूर्व से तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया था। इस तारीख को वोस्टन में बड़ी चहल-पहल हो रही थी। फ्रेंकिलन के माता पिता की कन्न सुंगन्धित फूलों के हार तथा हरी बन्दनवारों से सजाई गई थीं। जिस मकान में उसका जन्म हुआ था, जिस मन्दिर में उसको

दीचा दीगई थी-जहाँ उसका नाम-संस्कार हुआ था, जिस स्थान पर उसके पिता का साबुन तथा मोमबत्ती बनाने का कार-बाना था, जहाँ उसके काका चेन्जामिन तथा बहिन जेन के घर थे, इन सब स्थानों को भाँति २ से सुसज्जित किया गया था। स्थान २ पर "दीनवन्धु" में प्रकाशित नैतिक-वचन ध्वजा पता-काश्रों पर लिख २ कर लगाये गये थे। "एक आज दो कल के समान है", "जिसके पास कुछ उद्योग धंधा है उसी के पास सची सम्पत्ति है", "ज्ञान एक सत्ता है", "खाली थैला खड़ा नहीं रह सकता", "समय ही धन है" आदि नीति-वाक्य तथा उक्तियाँ जहाँ तहाँ हवा में उड़ती हुई दिखाई देतीं थीं। सरकारी मकान, कचहरियें, सर्वसाधारण के घर, होटल, नाट्यशालाएँ आदि सभी ्रिसानों पर तोरण प्रताकाएँ बाँधी गई शीं। एक व्यक्ति ने अपने मकान को फ्रॅकलिन की प्रार्थना करने की पुस्तक में से इस वाक्य से शोधित किया था:- "मुक्ते अपने देश के प्रति सचाई रखने, उसकी भलाई करने, उसकी रचा के लिये प्रयत्न करने तथा प्रति-ज्ञाण उसकी सेवा के हेतु तत्पर रहने में, हे परमिता! मेरी असहायता करण भिन्न २ रंगों की छोटी बड़ी पतंगें आकाश में उड़ रही थीं और फ्रेंकलिन के अद्भुत चमत्कारों का स्मरण दिला रही थीं। छापने के काग़ज़ों से भरी हुई ठेला गाड़ियों के चित्र स्थान २ पर चिपका दिये गये थे जो यह बताते थे कि फ्रिंकलिन एक समय किस अवस्था में था। इस प्रकार बोस्टन निवासियों ने इस दिन वड़े समारोह के साथ अपने शुभ अनुष्ठान की तैयारी की त्यौर एक जुल्द्स निकाला जो ५ मील लम्बा था। सबसे आगे बोस्टन की राजकीय सेना, उसके पीछे आग बुकाने बाली समिति के कार्यकत्तीगण तथा बंबे आदि, फिर सरकारी अमलदारों स्पौर धनाह्य पुरुषों की गाड़ियाँ थीं। इन सबके पश्चात जुलूस की असली खुबी गुरू होती थी । भिन्नर प्रकार के CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

शिल्पियों और कला-विशारदों ने अपनी २ बुद्धिमानी और चत्राई का चमत्कार दिखाया था। कुछ कारीगरों ने रंग विरंगी गाडियां. बनाई थीं जिनमें छोटे पैमाने पर चलते हुए कारखानों का नसूना था। शालोपयोगी सामान बनाने वालों की गाड़ियों में एक अध्यापक और उसके साथ २४ विद्यार्थी बिठाये गये थे जिसका दृश्य ऐसा था मानों यह एक वास्तविक प्रामीण पाठशाला है। पतले तथा मूर्तियाँ बनाने वाली कम्पनियों के गाड़े में हथियार तथा चाँदी के सामान के ढेर लगा कर रक्खे गये थे। इनके पीछे ही वाशिंग्टन तथा फ्रेंकलिन के पुतले मनुष्यों के कंधों पर रखे हुए थे। भटियारों के गाड़े में बारह मनुष्य लोगों को देखते हुए रोटी तथा बिस्कुट बना रहे थे और जो मांगता था उसे गरम २ सेक कर मुक्त दिये जाते थे। शकर बनाने वाले दो सौ म्नुष्य आठू घोड़ों की गाड़ी में शक्त की बोरियां भर २ कर लाये थे। ताँ धे पीतल पर लगाने की पालिश बनाने वाला एक मनुष्य चार घोड़ों की गाड़ी में दस-फुट ऊँची एक बड़ी भारी बोतल रख कर लाया था जो दर्शनीय थीं। लोहे के व्यापारी सोलह घोड़ों की गाड़ी में तोपें, बन्दूकें आदि सामान रखकर लाये थे। ऐंजिन बनाने वाले बड़ी २ गाड़ियों में कई प्रकार के ऐंजिन रख कर लाये थे। इसी प्रकार बाजा बनाने वाले पाँच सौ मनुष्य अपनी चमकदार गाड़ियों में अनेक तरह के बाजे रखे हुए थे। एक गाड़ी में बाल बनाने और काटने की दूकान/ थी, एक और गाड़ी में पीपे बनाने वाले मनुष्य पीपे बना रहे थे। इत् सब में छापेखाने वाले बड़ी शान के साथ निकले थे। उनकी एक गाड़ी में फ्रेंकलिन के समय का एक पुराना प्रेस रक्खा हुआ था। "बोस्टन कुरेएट" के जिस अड्ड में प्रकाशक की भाँति फ्रेंकलिय का नाम छपा था वह ऋडू प्रेस में छपता जाता था और लोग बड़े चाव से उसको वितरित करते जाते थे। किसी ने फूँ कलिन के वियोग पर एक रचना की थी जो छापी और बांटी जा रही थी।

एक गाड़ी में फ्रेंकितन के छोटे २ चित्र छप रहे थे और विक रहे थे। कुछ गाड़ियों में बिजली के चमत्कारों से सम्बन्ध रखने वाला सामान था। जिसमें बैठे हुए लोग मनोरखन के लिये कुछ न कुछ नमूना दिखा रहे थे। इसके परचात् संगीत मगडलियाँ थीं। फिर विद्वान्, तत्त्वज्ञानी धर्माचार्य तथा पाठशालाओं। के हज़ारों विद्यार्थी थे।

जुलूस दो पहर को २ बजे चल कर यथा समय उस स्थान पर आ पहुंचा जहाँ मूर्ति स्थापित की जाने वाली थी। वहाँ मि० विनयोप का भाषण होने वाला था। अतः मृति के आसपास हजारों लोग एकत्रित होगये। भाषण हो चुकने के पश्चात् निश्चित झमय पर हर्षनाद और करतल ध्वनि के साथ मूर्ति स्थापित की गई थी। मि० विनम्रोप अपने भाषण को समाप्त करते हुए बोला कि:- "प्यारे भाइयो ! देखो !! फेंकलिन का नश्वर शरीर हमारे सन्मुख नहीं रहा। किन्तु अपने देश की कला से वह फिर भी प्रति मूर्ति के रूप में हमारे आगे खड़ा हुआ है! एक समय था, जब एक निर्वोध शिशु की भाँति वह इस नगर में फिरता रहता था और युवावस्था को प्राप्त होने के पश्चात् भी वह फिर फिर यहाँ श्राने को उत्करिठंत रहा करता था, आज वह वहीं आ खड़ा हुआ है; इसे देखो ! जिस मैदान में - अपने देश की जिस पवित्र भूमि अपर वह खेला करता था, आज वह पुनः वहीं आ। खड़ा हुआ है; इसे देखों ! श्रौर देखों इसकी पोशाक ! यह वह पोशाक है जिस को प्राचीन समय में छापेखाने वाले पहिना करते थे। प्राचीन समय के तत्त्वज्ञानी जैसे गेलिलियो, कोपर निकस, केप्लर, आदि जो इसकी तरह आकाश से बातें करते थे उनके चित्रों को भी यदि तुम देखोगे तो इसी पोशाक में दिखाई देंगे! देखो इस असली पोशाक को ! इस पोशाक में एक राजा की कौन्सिल में अपने उत्तर आरोपित हुए मिथ्या दोष का उत्तर देने के लिये उसे खड़ा रहना पड़ा था और इसी पोशाक में उसको एक राजा की कौंसिल में मित्रता के कौल करारों पर हस्ताचर करने का सन्महन

\* \* \* \* \* \* \* \*

अपनी मानु-भूमि के इस महान् सेवक की मूर्ति केवल अपने नगर की शोभा बढ़ा कर ही न रह जाय। न यह कि उसकी की हुई अमूल्य देश-सेवा के उपलच में हमने अपनी क्रुतज्ञता-ज्ञापन के लिये उसका यह स्मृति-चिह्न स्थापित किया है। बल्कि, उसके सन्मुख देखने से हमारे, हमारी स्त्रियों के, तथा हमारी वर्त्तमानु और भावी सन्ति के अन्तः करण में उन सद्भावनाओं का उदय हो जिन्होंने अपने देश की भलाई के लिये उसके हृदय में क्रान्ति मचा दी थी। एवम् जिस त्याग, स्वतंत्रता, ऐक्यता और शासन-प्रबन्ध के लिये उसने अविश्वान्त परिश्रम किया था। ईश्वर से मेरी कर जोड़ प्रार्थना है कि यह प्रति मूर्ति हमारे लिये वैसी ही प्रथ-प्रदर्शक प्रमाणित हो।"

मृति स्थापित करने की किया समाप्त हो चुकने पर एक दिन भोज हुआ। इस दिन भी खूब धूमधाम रही। रात्रि को नगर में 🏚 रोशनी हुई और आतिशबाजी जलाई गई।

इस प्रकार फ्रेंकिलिन की मृत्यु से ६६ वर्ष पश्चात् उसके देशवासियों ने उसे यह सम्मान और आदर दिया। नगर प्रवन्धक समिति की स्थार से यह सब बृत्तान्त पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया गया था जिसके ४१२ प्रष्ठ हुए थे। डिजाइली के कथनानुसार "किसी प्रन्थकार की स्मृति जागृत रखने का सबसे सरल उपाय यही है कि उसकी रचनाओं की एक सुन्दर आवृत्ति निकलवाना। यह सम्मान डा॰ फ्रेंकलिन की बोस्टन निवासी डा॰ जरेड स्पार्क्स ने दिया है। इंग्लैएड, फ्रांस, संयुक्त राज्य आदि स्थानों के सार्वजनिक पुस्तकालयों, सामयिक पत्रों सरकारी रिकाडौं आदि को देखकर बड़े परिश्रम से उसने फ्रेंकलिन के बहुत से लेखों का संप्रह किया और उन को दस खएडों में छपवाया।"



## प्रकरण ३३ वां चरित्र-मनन

संसार में यदि कोई व्यक्ति बड़ा हो जाय तो अन्य व्यक्ति स्वभावतः यह जानने की इच्छा करते हैं कि इसकी इस श्रीवृद्धि का क्या कारण है। फ्रेंकलिन के सम्बन्ध में भी यदि यह प्रश्न किया जाय तो उसकी जीवनी से हमें ज्ञात होगा कि उसकी श्री वृद्धि का कारण केवल उसका अविश्रान्त उद्योग, सच्ची लगन ज्यौर मितव्ययिता थी। अपने बाल्य काल में पिता द्वारा कहा गया सोलोमन का यह वाक्य कि "जो मनुष्य उद्योगी है विश् राजा के निकट खड़ा होगा निम्न श्रेणी के लोगों में नहीं," उसके हत्पटल पर पूर्ण रूप से अङ्कित होगया था और इसी कारण राजाओं के पास खड़ा रहने का ही नहीं किन्तु, उनके साथ भोजन करने का भी उसे सीभाग्य प्राप्त हुआ था।

उसे पाठशालाओं में भली भाँति शिज्ञा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु. फिर भी स्वाध्याय के ही बल पर उसने इतनी योग्यता प्राप्त करली थी कि बड़े २ विश्व-विद्यालयों के उच्च शिज्ञा-सम्पन्न व्यक्ति भी उसकी समानता नहीं करते थे । प्रारम्भिक अवस्था में अत्यन्त दीन होने पर भी मितव्ययिता के कारण ४२ वर्ष की आयु में उसने इतनी रकम जमा करली थी कि उसका वार्षिक सूद सात सौ पाउएड होता था! सूद की इतनी रकम मिलने के कारण उसे पेट की चिन्ता न रही और इसी कारण वह अपना हान बढ़ाकर जनता का उपकार करता हुआ। स्वदेश-सेवा करने में समर्थ हो सका। उसमें अपनी वासनाओं को दमन करने की असाधारण शक्ति थी इसी कारण वह स्वार्थ के वशीभूत होकर कभी ऐसा कीर्य न करता था जो किसी प्रकार अयोग्य हो। वह जिस कार्य में लगता उसी'में अपनी समस्त शक्तियें लगा देता था और यही कारण था कि वह उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता था।

फ्रॅंकलिन ने जीवन भर अपने देश बन्धुओं की स्थिति सुधारने, उन्हें नीति-निपुणता का आदर्श सिखाने तथा सद्गुण और सन्मार्ग के तत्त्व बतलाने का पूर्ण उद्योग किया। वह अपने जीवन को इसी में सार्थक सममता था कि उसके हाथ से मानव समाज का कोई न कोई हित साधन हो। वास्तव में जनता की जितनी भलाई उसके हाथ से हुई उतनी शायद ही किसी दूसरे के हाथ से हुई होगी।

फ्रेंकलिन में धर्मान्धता न थी । वह सब धर्म बालों के साथ हेल मेल से रहता था । उसकी उन सबके साथ पूरी सहानुभूति थी । "वसुधेव कुटुम्बकम् " ही उसका मूल सिद्धान्त था ।
उसने कभी अन्य धर्मावलिम्बयों को उपहास की दृष्टि से न
देखा । के कर्स, टंकर्स, मोरेवियन्स 'मेथोडिस्टस' प्रेस विटेरियन्स,
केथोलिक्स, आस्तिक व नास्तिक सभी से उसकी मित्रता थी ।
वह जानता था कि धर्म के कार्य में जो सन्देह मूलक बातें हैं वे
किड़ाई मगड़े के द्वारा दूर नहीं की जातीं बल्कि ज्ञान और मित्रता से दूर की जा सकती हैं । उसने अपना सारा जीवन धर्मान्धता,
दुरामह और समाज के संकुचित विचारों को दूर करने में
ब्यतीत किया । वह कहा करता था कि " ईश्वर निर्मित
प्राणियों का भला करना यही सबसे अच्छा ईश्वर भक्ति का
गार्ग है "। उसने अपने इसी सिद्धान्त के अनुसार अपना सारा
जीवन प्रोपकार में लगा दिया था।

फ्रेंकिलन का जीवन तीन भागों में विभक्त हो सकता है।
पहला कर्मवीर के रूप में, दूसरा दार्शनिक के रूप में और तीसरा
राजनीतिज्ञ के रूप में। अपने जीवन के इन तीनों विभागों में एक
मनुष्य जितने लोकोपयोगी कार्य्य कर सकता है ने सब उर्मे
कर दिखाये। दीन और श्री सम्पन्न व्यक्तियों के जीवन में एक
मुख्य भेद यह है कि दीनों को जो काम मिल जाय वही उन्हें
करना पड़ता है, किन्तु इसके विरुद्ध श्रीमान लोग अपनी इच्छानुकूल कार्य करने की सुविधा देखते हैं जिसका परिणाम यह
होता है कि इच्छानुकूल कार्य ढंढ़ने में ही उनका अधिकांश समय
नष्ट होजाता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनका समस्त जीवन ही
इसमें व्यतीत हो जाता है और उसका फल उनकी सन्तित को
मिलता है। इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं।
सर रॉबर्ट पील ने इतना द्रव्य कमाया था कि उससे उसे बारह
हजार पौरह वार्षिक की स्थायी आमदनी हो गई थी किंतु उसका
कल (ब्रिटिश राज तंत्र चलाने का सुख) उसके पुत्र को मिला।

वृद्ध मेकाले ने अफ्रिका में खर्ण पाया और उसके पुत्र टॉमस बेविंग्टन ने विद्या सम्पादन करने का सीभाग्य-लाभ किया। न्यायाधीश प्रेश्कोट ने अपनी आजीविका चला कर उसका पुत्र "फर्डि-नेगड और ईसावेला "का इतिहास लिख सका। कितने ही महान् पुरुषों को धर्म विभाग और शिला-विभाग में स्थान मिलने से वे जन-समाज के लिये अनेक लाभकारी कार्य कर गये हैं। न्यूटन, केग्टलर, गेलिलियो, लेबनिज्ञ, वेन्थम, रिकार्डी, मिल, स्कॉट, शेली, कारलाइल, विट्वरफोर्स इत्यादि महान् पुरुषों में से किसी को पिता की और से सम्पत्ति मिली थी और किसी को कहीं अच्छी नौकरी मिलने से उसकी आमदनी थी। इनमें ऐसा कोई भी न था कि जिसने फ्रेंकिलन की तरह अपने प्रिश्रम से अर्थ सम्पादन करने के साथ ही साथ जन-समाजा के लाओं कार्रा कार्य भी किये हों। अपनी कमाई से वह ४२वर्ष की आयु में स्वतंत्र होगया था और इसी कारण वह फिलाडेटिका, पेन्सिल-बेनियाँ, इक्सलेएड, फ्रांस इत्यादि की सेवा कर सका। ४२ वर्ष की आयु में ही वह इतनी सम्पत्ति का स्वामी होगया कि जिससे वह परमुखापेची न रहा। यह उसकी असाधारण कुशलता का लच्चण है। अपने जीवन का अधिकांश भाग उसने मनुष्य समाज की भलाई में विताया यह उसकी भलमनसाहत और सर्व जन हितेच्छुता का लच्चण है। एक स्थान पर उसने लिखा है कि विभिन्न धंघों या अभ्यासों में चित्त न देकर मानव-समाज के सुख की वृद्धि के कार्य में लगने वाला मनुष्य इतना अधिक कर सकता है जो कल्पनातीत है। फ्रेंकिलन स्वयं जो कुछ कर सका था वह इस वाक्य को स्पष्ट कर देता है।

उसने 'जएटो' जैसी अत्यन्त उपयोगी मएडली स्थापित करके ज्ञान का विस्तार किया ।

फिलाडेल्फिया के पुस्तकालय को जन्म दिया और उसी आदर्श पर सहस्रों पुस्तकालय स्थापित करवाये।

सर्वोत्कृष्ट समाचार पत्र को जन्म दिया जिसमें कभी किसी की निन्दा नहीं निकलती थी।

व्यापार की उन्नति के लिये वर्त्तमान समय में जो विज्ञापन छापने की रीति प्रचलित है इसका उसीने अविष्कार किया था।

" दीन बन्धु " समाचार पत्र के द्वारा अतीत समय के ज्ञान का अत्यन्त विनोद और बोधप्रद शीत से प्रचार किया।

अमेरिका में पोस्ट श्रोफिस की वास्तविक रीति उसी के समय में प्रचलित हुई।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

फिलाडेरिक्स्या की उन्नति के लिये सड़कों पर कर्शबन्दी कराने, उन्हें साफ रखने ऋौर रात्रि के समय उन पर रोशनी करने का उचित प्रबन्ध उसी के समय में हुआ।

शहर के पास जलाऊ लकड़ियों का श्रभाव था श्रतः उसने लकड़ियों की बचत हो ऐसे एक प्रकार के चूल्हे का श्राविष्कार कर डाला।

घरों में खच्छ वायु विपुत रूप से पहुँच सके इसलिये सर्व प्रथम उद्योने दरवाजे और खिड़िकयाँ रखने की व्यवस्था की और उसका लाभ लोगों को समकाया।

इसने अपने सात वर्ष का समय केवल विजली सम्बन्धी शोध में उथवीत किया। शास्त्रीय विषयों के अभ्यास में जितकी स्नति इसके समय में हुई उतनी और किसी के समय भें नहीं हुई।

विद्युद्वाहक शलाका का आविष्कार करके उसने सकानों को बिजली गिरकर नष्ट होने के भय से बचाया।

पेन्सिलवेनियां में सर्व प्रथम राष्ट्रभाषा की पाठशाला स्थापित कराने का श्रेय भी उसी को है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इत्यादि स्थानों तथा व्यापारिक बन्दरों में प्रचलित आषाओं के बदले श्रीक व लेटिन जैसी मृत भाषाओं के अध्ययन में जो शिचा फराड का द्रव्या व्या किया जाता था उसका उसने आजन्म विरोध किया।

'अमेरिकन फिलासोफ़िकल सोसाइटी' नामक विद्वश्परिषद् सर्व प्रथम उसी ने स्थापित करवाई थी।

रासायनिक रीति से खाद वनाने की प्रथा का सर्व प्रथम उसी ने आविष्कार किया एवम् रेशम के कारसानों को भी उसी ने तरकी दी। के कर सम्प्रदाय के मनुष्यों की लड़ाई न करने की धारणा को उसने दूर किया और फिलाडेटिकया की रचा के लिये संघ-शक्ति का निर्माण किया।

पेन वंशजों के अन्याय के विरुद्ध उसने आन्दोलन खड़ा किया। यह आन्दोलन यहां तक बढ़ कि ब्रिटेन के विरुद्ध भी क्रान्ति होगई और उसका देश खतंत्र बन गया।

विभिन्न प्रान्तों के। एकत्रित करने की योजना सर्व प्रथम उसी ने की जिसका अधिकांश भाग आज भी विद्यमान है।

स्टाम्प एक्ट को रह कराने में सर्वप्रथम वही अप्रसर हुआ था भिन्न २ देशों को खतंत्रता का पाठ सर्वप्रथम उसी ने पढ़ाया। है देशों को खतंत्र करने के लिये उसने तत्कालीन ब्राइट, काञ्डन,स्पेन्सर, मिल जैसे विद्वानों के अन्तःकरण में उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न की।

समुद्रों की उध्गता की माप करने का आविष्कार भी उसी ने किया और वायु में उर्वन्न होने वाले तूफानों की गति-विधि जानने का नियम सर्व प्रथम उसी ने जाना।

राजकीय उलट फेर में पड़ कर घबड़ाने वाले उपनिवेशी को धीरज का पाठ उसी ने पढ़ाया।

उसके यूरोप में रहने से अमेरिका का बहुत लाभ हुआ है।
यद्यपि इसमें उसको बड़ी हानि उठानी पड़ी। शारीरिक तथा
मानसिक स्रति के साथ २ उसे आर्थिक स्रति भी उठानी पड़ी
और अपने घर बालों के लिये तो वह सुख शान्ति तथा आमोदप्रमोद की कुछ भी ज्यबस्था न कर सका। गाईस्थ्य-जीवन का
बाह्तविक सुख उसने बहुत थोड़ा उठाया। सच पूछा जाय तो

अपने सब प्रकार के सुख को उसने देश-हित पर न्याछावर कर दिया था। ली, आडम्स आदि की युयुत्स-प्रकृति के कारण फांड्रा में होने वाले दुष्परिणाम को उसी ने रोका था।

श्रपने उत्तम स्वभाव के कारण उसे फ्रांस से बहुत कुछ। श्रार्थिक सहायता मिली थी।

सन् १७८७ ई० की कान्फ्रोंस में विभिन्न प्रान्तों को सर्वदा के लिये एकत्रित करने में उसकी शिक्ता ही समर्थ हुई थी।

मुलामों की स्वतंत्रता के लिये उसने व्यपनी बहुत व्यधिक शक्ति का व्यय किया था।

फ्रोंकलिन के किये हुये कार्यों में से मुख्यर लोकोपयोगी कार्यी का उत्तर दिग्दर्शन करा दिया गया है। इतने अधिक कार्य दूसरे व्यक्ति ने शायद ही किये होंगे। उसने जिन लोकोपयोगी कार्यों को करने का हृदय से संकरप कर लिया था उसी से वह संसार के इतने हितकर कार्य कर सका। यह कहा जाता है कि जिसमें जितने गुगा होते हैं उसमें उतने ही दोष भी होते हैं। नेपोलियन, मिटाबी,बाल्टर श्रौर बायरन इत्यादि के कदाचित् यह कथन सत्यता को पहुँच जाय किन्तु, फ्रेंकलिन जैसे निर्दोष व्यक्ति के लिये यह बात लागू नहीं हो सकती क्योंकि वह खत: ही अपने दोषों को भलीभाँति देखकर दूर कर देता था। वह अच्छी तरह जानता था कि सद्गुणी होन। अच्छा तथा सुखदायक है। इसके विपरीत दुर्गु गी होना बुरा तथा दुखदायक है इसलिये उसने सद्गुणी बनना पसन्द किया और अपनी मनोवृत्तियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर के सदाचार के मार्ग पर चलना प्रारम्भ किया। उसने अपने लिये एक छोटी सी 'नित्य-प्रार्थना'' नामक पुस्तक वनाई श्रौर समय २ पर अपने खभाव में जो जो बुराइयाँ माळ्म होती गई उन्हें छोड़ कर

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सद्गुणों को हढ़ करने में उसने प्राणपण से चेष्टा की। इस चेष्टा का उसे फल भी अच्छा मिला। खुद का सुधार हुआ। और दूसरों के लिये भी वह आदर्श होगया। उस समय तक ऐसा माना जाता था कि अनीतिवान और अधिक बोलने वाला हुए बिना कोई व्यक्ति प्रभावशाली और ज्ञानी नहीं हो सकता। अपने उदाहरण से इस नर-रत्न ने किलाडेल्फिया के लोगों को यह दिखला दिया कि ये विचार भ्रम-मूलक हैं। सची बीरता और मनुष्यत्त्व सद्गुणी होने में ही है।

वाल्यावस्था में दुस्संगित प्राप्त हो जाने पर उसका प्रभाव अवश्य होता है। फ्रेंकिलन पर भी राल्फ़ जैसे अविचारी की संगति का दुष्पिरिणाम हुआ था। किंतु वह अधिक समय तक सहीं रह सका—वह अपनी भूल समभ गया। बालक में किसी भी बुराई का संसर्ग न हो—वह सद्गुणी और योग्य बने— उसकी शिक्ता भी अर्च्छी हो ये बातें असम्भव नहीं तो भी कष्ट-साध्य अवश्य हैं। बालक अनेकों बातें ऐसी सीख लेते हैं जो आगे चलकर—युवावस्था में विस्मृत हो जाती हैं और अनेकों बातें ऐसी हैं जो समभदार होने पर हो याद होती हैं जो मनुष्य अपने बाल्यकाल की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करता है बही अच्छे काम करने में समर्थ होता है और पूर्ण झान प्राप्त कर सकता है। कोई अपना सुधार खयं कर सकते हैं और कोई दूसरों के उपदेश से सुधरते हैं। कारलाइल ने अपना सुधार स्वयं किया था इसी प्रकार फ्रेंकिलन को सुधारने वाला भी कोई न था। उसने अपने ही प्रयत्न से अपना सुधार किया था।

उसकी उन्नित का मूल मन्त्र लोक चतुरता थी । लोकचतुरता वह नहीं जो स्वार्थपरायणता के अर्थ में व्यवहृत होती है । बल्कि वह; जिसके मुख्य अवयव सची चतुराई, धार्मिकता, परिश्रम, मितन्ययिता तथा संयम हैं, जिनसे सर्वदा सम्मान, खतंत्रता विशिष्ट तथा मानसिक आनन्द मिलते हैं। वह एक ऐसा पुरुष्ध था जिसे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा के लोभ अपने दृढ़ विचारों से स्मण भर के लिये भी नहीं डिगा सकते। उसने अपने उदाहर ए से यह प्रमाणित करके दिखा दिया कि मनुष्य चाहे जैसी हीनावस्था में क्यों न हो, किन्तु, यदि वह अपने दृढ़ अध्यवसाय तथा नैतिक और मानसिक गुणों के बल से कार्य करे तो अपने ही क्या मनुष्यजाति के हितार्थ बड़े से बड़े कार्य भी कर सकता है।

श्रात्म-चरित्र के प्रारम्भिक भाग में फ्रेंकलिन एक श्रजीब बात लिखता है। वह कहता है कि प्रथमावृत्ति की भूलों को द्वितीय अवृति में सुधारने वाले प्रन्थकार का अधिकार सुक्ते प्राप्त न हो तो भी मैं अपने अतीत जीवन को पुनः व्यतीत करने में कर्छ नहीं पाता। इस समय उसकी ऋायु ६५ वर्ष की थी। इस आयु में भी ऐसी बात कहने वाला मनुष्य अपने जीवन में कितना सुखी रहा होगा इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इस संसार में मनुष्य जितना सुख अनुभव कर सकता है उन सब सुखों का उसने उपयोग कर लिया था। अपने अध्यवसाय से वहीं सुखी हुआ हो सो नहीं उसने श्रपनी जाति वालों को भी सुखी करने में अविश्रान्त श्रम किया था। उसके समान सुख का किसी दूसरे ने अनुभव नहीं किया। संसार में स्वयं सुखी होना और दूसरों को सुखी करना यही परम कर्त्तव्य है। जो मनुष्य ऐसा कर सकता है उसमें असाधारण सद्गुण और बुद्धिमत्ता होनी चाहिये। इनके बिना न कोई खयं सुखी हो सकता है और न दूसरों को ही सुखी कर सकता है।

फ्रेंकर्लिन यदि पेन वंशजों की श्रोर मिल जाता तो कदाचित् वह सर बेंजामिन फ्रेंकलिन या लार्ड फ्रेंकलिन हो जाता। किन्तु, उसको उसने पसन्द नहीं किया। पद, उपाधि या सम्मान के लालच में पड़कर खदेश और खजातिको धोखा देना उसे पसन्द न हैया। लोकनिष्ठा की खोर ध्यान रख कर ही उसने कार्य किया और अन्त में अपने देश को खतंत्र बना दिया।

फ्रोंकितन को अपने सांसारिक जीवन में उत्तरोत्तर जैसी २ सफलता होती गई उसके कारण वह फूल नहीं गया था। बल्कि, श्रन्तिम समय तक उसने समान भाव से नम्रता रक्खी श्रीर सादा जीवन व्यतीत किया। यदि उसके समान आदर और प्रतिष्ठा किसी दूसरे साधारण स्थिति के मनुष्य को मिल जाती तो उसका दिमारा फिर जाता! किन्तु फ्रेंकिलन ने अपनी नीची ऋौर ऊंची प्रत्येक स्थिति में अपने बाल-मित्रों तथा संगे सम्बन्धियों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार रक्खा। उसे बड़े २ दरबारों श्रीर राज सभात्रों में बैठने का अवसर आया। उस समय भी उसके पुराने मित्र उसको बाल्य कालीन 'वेन' नामसे सम्बोधित करते थे यह उसको बुरा नहीं लगता था। बल्कि इसे वह अच्छा समभता था। वह सदा सादे वस्त्र पहनता था। इतना विद्वान् होने पर भी वह अपने को किसी योग्य न समभता था और न यन्थकार होने की डींग ही मारता था। मनोवृत्तियों को एक सुघरा मनुष्य जिस हद तक जीत सकता है उतना ही उन पर इसका भी काबू था।

अपने कार्य को सिद्ध करने में फ्रेंकिलन जैसा सममदार और होशियार कदाचित् ही कोई हुआ हो। बिना प्रसंग के वह कभी नहीं बोलता था। और प्रसंग आ उपस्थित होने पर वास्तविक बात कहने में चूकता भी नहीं था। मौक्षे की बात उसको खूब सूमती थी। कोई लोकोपयोगी कार्य करना होता, तो उसका आरम्भ वह अपने

CC-O. रामाक्ष्में स्वादीं। ट्यांकां का किला किला प्राप्त प्राप्त होती है। द्यांका अधिका साथ दिल्ली हो। द्यांका Kosha

श्रोर से यह सूचना मिली है, अथवा वह ऐसा करना चाहता है, इस रीति से सूत्र रूप से कोई बात उठा कर वह परोच्न में उसकी सफलता के लिये निरन्तर प्रयत्न करता और प्रत्यच्च में अपने को तटस्थ प्रकट करता । मानों वह किसी बात को उपयोगी समभा कर उसको सर्वानुमित से कार्य रूप में परिगात करा देने के लिये प्रयत्न मात्र कर रहा है। जब तक दूसरों के विचारों को न जान लेता, तब तक वह कोई ऐसी बात खुली रीति से हाथ में नहीं लेता जिसका सम्बन्ध सार्वजनीन हो। जग्टो किंवा सामयिक पत्र द्वारा जनता को वह अपने विचारों का परिचय देकर दूसरों के भ्रान्ति-मूलक विचारों में परिवर्तन कराता। वह छाती ठोक कर कभी नहीं बोलता था। मुभी ऐसा जान पड़ता है। मेरी ऐसी धारणा है आदि नम्तापूर्ण शब्दों से आरम्भ कर के वह प्रत्येक बात की बड़े धीरज और विवेक से विवेचना करता और युक्ति प्रयुक्ति खथवा उदाहरण और दलीलोंसे दूसरों पर विश्वास जमाता। इस रीति से कार्य करने का परिणाम यह होता था कि उसके विरोधी बिल्कुल नहीं तो अधिक भी न होते थे। उसके कथन का बड़ा प्रभाव पड़ता था छोर इस प्रकार वह सहज में ही अपने सोचे हुए कार्य में सफलता-लाभ कर लेता था।

वह पहिले प्रत्येक बात का आगा पीछा सोच कर फिर जी कुछ करना होता उसको निश्चित करता था। पहिले निश्चय करके पीछिसे विचार करने वालोंमें से वह नहीं था। एक बार टढ़ विचार कर लेता और फिर निश्चय होजाने पर अपनी धारणा से पीछे न न हटता। और जब टढ़ निश्चय तथा सची लगन से कार्य करता तो सफजता अवश्यम्भावी थी ही। उपनिवेशों और इंग्लैएड में वह वैमनस्य होने देने का इच्छुक नहीं था इसके लिये उसने

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

परिश्रम भी खूब किया। किन्तु, जब उसे विश्वास होगया कि हुंग्लैएड से सम्बन्ध-विच्छेद करने के श्वतिरिक्त श्रपनी उन्नित की श्रीर कोई उपाय है ही नहीं तब वह दृद्तापूर्वक श्रपने विचार पर डटा रहा। इंग्लैएड ने एक बार धमकी दी, दूसरी बार लालच दिखाया; किन्तु वह किसी से भी विचलित न हुआ।

उस में श्वयवहारोपयोगी ज्ञान और चतुराई असाधारण थी। या यों कहना चाहिये कि सांसारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने की कला में वह खूब निपुण था। वह मनुष्यों के स्वभाव तथा लच्चण आदि को भली प्रकार जानता और समभता था। साथ ही यह भी उससे छिपा हुआ न था कि भलमनसाहत से दुनियां में एकाएक कृतकार्यता नहीं होती। उसके लिये मनुष्य में कुछ चेष्टा और युक्ति भी होनी चाहिये। फ्रेंकलिन यथा.सम्भव इसी नीदि का अनुसरण करता था!

किसी एक ही मनुष्य में तर्क शक्ति और कार्य करनेकी जमता ये दोनों वातें एक साथ नहीं होतीं। किन्तु फें किलन के लिये यह वात लागू नहीं होती। वह तर्क कर सकता था और उसकी प्रयोग में भी ला सकता था। तर्क और कार्य करनेमें उसकी शैली बड़ी सादी और सरल थी। अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये वह प्राय: सदा ही संज्ञिम् आडंबर रहित तथा सरल मार्ग का अवलंबन किया करता था और वैसी ही योजना भी करता था। उसकी भाषा सदा सरल, सादी, नम्रभाव लिये हुए और आकर्षक होती थी। वह कहा करता था कि भाषा दूसरों को अविनेभत या चिकत करने के लिये नहीं है। विक वह अपने विचार-प्रदर्शन का एक साधन है। अधिक वाद-विवाद को भी वह पसन्द नहीं करता था। किसी सार्वजनिक-

CC-O. Gस्मार्राप्रकों वह अधिक नहीं बोलता था। सरकारी

तथा घरू कार्यों में उसका किया हुआ पत्र व्यवहार अनु हरक् गीय है। सादगी, स्पष्टता और थोड़े शब्दों में अधिक मतलब निकले इस प्रकार की भाषा द्वारा अपने मनोगत भावों को व्यक्त करने में वह बड़ा निपुण था। उसकी भाषा में अधिक गौरव तथ्या प्रभाव होने का सम्भवतः यही मुख्य कारण था कि वह स्वाभाविक होती थी।

भाँ ति २ के उटाइरण लेकर उसकी अनुमान करने की रीति उसी प्रकार की है जैसी बेकन ने बताई है। यदि इस रीति को बेकन न बताता तो कदाचित यह मान फ्रेंकिलन को ही मिलता। यदि उस रीति का प्रयोग करने का अवसर आता तो शायद वह बेकन की अपेचा भी उसको अधिक सरल तथा सादी भाषा हैं बता सकता। अ फ्रेंकिलन में एक यह बड़ी विशेषता थी कि अपने अनुसन्धान का प्रयोग करने या चमत्कार दिखाने को वह बड़े सादे तथा सुगमता से उपलब्ध हो जाने वाले औजारों को काम में लाता था। आकाशी-बिजली तथा धर्षण बिजली एक ही है यह प्रमाणित करने के लिये उसने केवल एक मोटे काग़ज का दुकड़ा, सण की डोरी, तथा एक रेशमी डोरी का दुकड़ा और कुआ, बस उन्हीं चार वस्तुओं का उपयोग किया था।

यदि फ्रेंकिलन को सर्व गुए सम्पन्न कह दिया जाय तो भी कोई श्रत्युक्ति न होगी। इससे हमारा यह भी श्रभिप्राय नहीं है कि उसमें कुछ भी दोष न था। निर्दोषता का राज्य मनुष्य के कार्य्य-चेत्र में कहाँ नहीं है ? संसार में ऐसा तो कोई मनुष्य हुआ ही

<sup>\*</sup> लार्ड ब्रुम-- "तीसरे जार्ज के समय के राजनीतिज्ञ पुरुषों का संन्तिप्त परिचय।"

नहीं जो निर्देष हो। यदि मनुष्य में कोई दोष हो ही नहीं तो फिर उसको मनुष्य कैसे कहा जाय ? सब प्रकार की पूर्णता से युक्त तो मनुष्य कभी हो ही नहीं सकता। उन्नीस वर्ष को अवस्था में जिस मदिरा को वह घृणा की दृष्टि से देखता और उसके पीने वालों को धिकारता था, वही फ्रेंकलिन वड़ी अवस्था प्राप्त हो जाने पर लन्दन तथा पेरिस में स्वयं मदिरा पी जेने में भी कोई हानि नहीं सममता था। यदि अपने वाल्यकालीन इस सुविचार को वह वैसा ही बनाये रखता तो कैसा अच्छा होता! उस समय सब मनुष्य क्रवों में एकतित होते थे और वहाँ मदिरा पीने की एक प्रथा सी हो गई थी!

राजनैतिक बातों में भी फ्रेंकलिन के कुछ विचार ऐसे हैं जिन पर आपित हो सकती है। कवेकर लोगों के साथ उसको बहुत रहना पड़ा था इस कारण विना वेतन लियं ही सरकारी नौकरी करने के सम्बन्ध में जैसा विचार कवेकर का था वैसा ही उसका भी हो चला था। यदि संसार के सभी मनुष्य कवेकर हो जायँ तो भले ही फ्रेंकलिन का यह विचार अमल में आ जाय। किन्तु, यह सम्भव नहीं। सरकारी नौकरी में बुद्धिमान तथा योग्य व्यक्ति होने चाहियें। किन्तु, बिना पर्याप्त वेतन दिये वे मिल नहीं सकते। इन सब बातों पर विचार करने से सारांश यही निक-जिता है कि उसमें बड़ी समक्त थी। साथ ही चतुराई और बुद्धि-मानी भी जिनके द्वारा संसार में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

फूँकितन ने त्राशातीत उन्नित की, इसमें अनेक वातें तो ऐसी हैं जिनका अनुकरण नहीं हो सकता। इन बातों को उसने स्वयं प्राप्त नहीं की थीं बल्कि उसे भाग्य से ही मिली थीं। उसका उन्नत मस्तिष्क, तीत्र बुद्धि, सद्गुणी तथा अच्छे कुटुम्ब का जन्म अमे-

काका के पत्र व्यवहार द्वारा उसको शिक्ता प्राप्त होने का सुयोग— ये सब बातें उसको भाग्य से ही मिली थीं। किन्तु, इनके ही बल पर वह एक महापुरुष की श्रेणी में गणना करने योग्य नहीं थी गया था। उसकी महानता के मुख्य कारण तो स्वाध्याय, निरन्ता उद्योग, दृढ़ संकल्प, मितव्यियता एवं परोपकार वृत्ति आदि थे। यह सब उसने स्वयं किया था, जो ऐसा है कि दूसरा कोई भी मनुष्य, जिसका जन्म चाहे जहाँ हुआ हो, और चाहे जैसे समय में-चाहे जिस स्थिति में हुआ हो, उसका अनुकरण कर सकता है।

क्ष इति क्ष



CC-O Gurukul Kangri Collection, Haridwar Zibit DB Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## (समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची)

## "होल्कर हिन्दी ग्रंथमाला" में.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Butter 55      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| The state of the s | १ भारतविनय—( ले॰ श्री॰ मिश्रवन्धु )                                 | 111-)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ स्त्रीजीवन—( ते० श्री० सुरजमत जी जैन ) ""                         | 1=)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ इन्दौर राज्य का इतिहास—( ले॰ श्रो॰ रा॰ व॰ डाक्टर                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सरजूप्रसाद जी )                                                     | 1=)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ स्वास्थ्य-( ले॰ श्री॰ रा. व. डाक्टर सरजूप्रसाद जी )               | =)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ ब्रारोग्य प्रदीप—( ले॰ श्री॰ रा. व. डाक्टर सरज्यसादजी )           | (=)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ विज्ञान ग्रौर ग्राविक्कार—(ले० श्री० मुखसम्पत्तिरायजी भगडारी)     | (=)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प जर्मनी में लोकशिक्षा—( लें अी० पशुपाल जी वस्मा )                  | -111)          |
| 大学の日本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८ इन्दौर राज्य का सुगोल-( ले॰ मन्नालालनी द्विवेदी )                 | 1=)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ जगद्गुरु भारतवर्ष—(ले॰ श्री॰ खुखसंपत्तिरायजी भगडारी)              | ٦)             |
| THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १० वैज्ञानिक जोवनी — ( ले॰ श्री॰ पारडेय रामेखरमसाद जी )             | (۶             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११ मेघदूत विमरी—( ले॰ श्री॰ पं॰ रामदहिन जी मिश्र )                  | २॥)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२ योरोप का ब्राधुनिक इतिहास—(खे॰ श्री॰ पशुपालजी वर्मा)             | ₹)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३ कुललच्मी-(ले॰ श्री॰ रामेश्तर प्रसादनी पागडेय)                    | 11)            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४ स्वास्थ्य विज्ञान—(ले॰ श्री॰ द्यान रामप्रसादजी)                  | <del>3</del> ) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५ स्वस्थ शरीर भाग १ (ले॰ श्री॰ रा. व. डाक्टर सरजूप्रसादजी)         | રા)            |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६ गीतांजलि—(ले॰ श्री॰ पं॰ गिरिधरजी रामां नवरत्न)                   | ٦)             |
| A PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७ कवा — ( ले॰ श्री॰ पं॰ गिरिधरजी शर्मा नवरत )                      | २॥)            |
| PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८ स्वप्रदोष—(ले॰ श्री ॰ पं॰ गणेशदत्त जी शर्मा गौड़ विद्यावाचस्पति) | (II)           |
| をおれ 対日日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६ कम्पनी व्यापार प्रवेशिका - (ले० श्री० कस्तुरचंदजी वांठिया)       | (۱             |

| २० वक्लें ग्रौर केण्ट का तत्त्व ज्ञान—(ले० श्री० पशुपालजी वर्मा) ॥)                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१ स्वस्थ शरीर भाग २—(ते० रायवहादुर डा० सरजूपसादजी) २॥)                                                                                                                                                                                                                       |
| २२ यूरोपके राजकीय ब्रादर्शीका विकास—(ले० श्री० गोपाल                                                                                                                                                                                                                          |
| दामोदर तामस्कर )                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २३ प्राम संस्था—(ले० श्री० शंकररावजी जोशी) (१)                                                                                                                                                                                                                                |
| २४ हिन्दुस्थान की कर संस्थिति—(ले॰ श्री॰ सियारामजी दुवे एम ए.)॥=)                                                                                                                                                                                                             |
| २४ स्टाक वाजार या कहा-(ले॰ श्री॰ सियारामजी दुवे एम. ए.) ॥=)                                                                                                                                                                                                                   |
| २६ वंजामिन फ्रेंकलिन का जीवन चरित (लक्ष्मी सहाय                                                                                                                                                                                                                               |
| माथुर, विशारद) · · · २॥), ३)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शिचा रत्नमाला में।                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ाराज्य रत्नभाष्या न ।                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १ नारी नवरत्न—(ले॰ श्री॰ देवीप्रसाद जी सुंसिफ) र वालोपदेश—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय)                                                                                                                                                                                  |
| १ नारी नवरत्न—(ले॰ श्री॰ देवीप्रसाद जी सुंसिफ)                                                                                                                                                                                                                                |
| १ नारी नवरत्न—(ले॰ श्री॰ देवीप्रसाद जी सुंसिफ)<br>२ वालोपदेश—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय)                                                                                                                                                                               |
| १ नारी नवरत्न—(ले॰ श्री॰ देवीप्रसाद जी सुंसिफ) २ वालोपदेश—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय)  शिसद्भिदेश—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय)                                                                                                                                   |
| १ नारी नवरत्न—(ले॰ श्री॰ देवीप्रसाद जी धुंसिफ) २ वालोपदेश—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय) है संदुर्गदेश—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय) है। प्राथिति कि सिंहम्बेरा—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय) है। प्राथिति कि सिंहम्बेरा—(ले॰ श्री॰ कन्हेयालाल जी उपाध्याय) है। |

पुस्तकें मिलने का पता:— श्री मध्य-भारत-हिन्दी-साहित्य-सिमिति, इन्दौर (सी० ग्राई०)

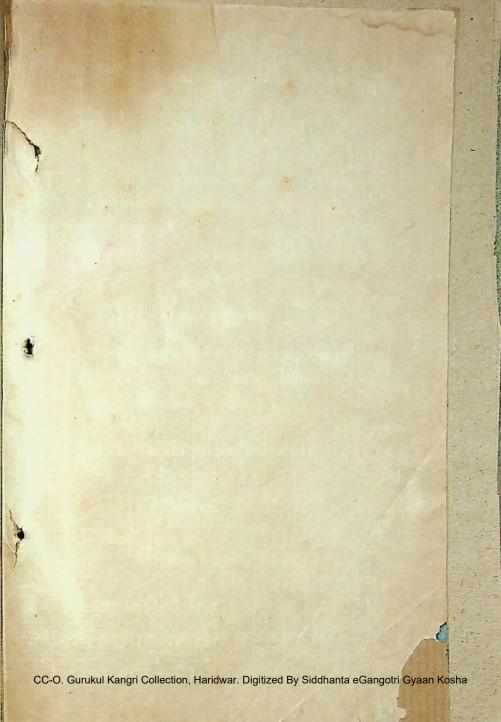















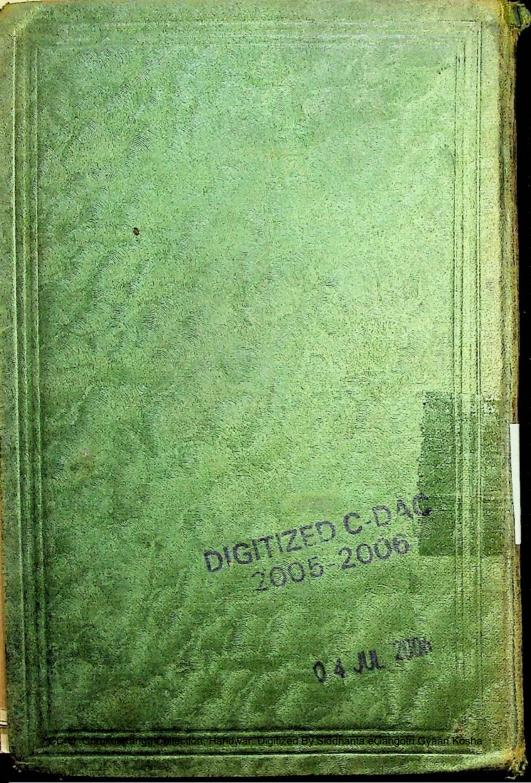